#### Gaekwad's Oriental Series

Published under the Authority of the Maharaja Sayajirao University of Baroda.

General Editor:
G. H. Bhatt, M.A.

No. CXXVII

# Introduction to VYAVAHĀRAKĀŅDA of KRTYAKALPATARU

(with Index)

# INTRODUCTION TO

# VYAVAHĀRAKĀNDA

OF

# KRTYAKALPATARU

(with index)

OF

# LAKSMĪDHARA

BY
K. V. RANGASWAMI AIYANGAR

ORIENTAL INSTITUTE,
BARODA
1958

Printed at the M. S. University of Baroda Press (Sadhana Press), Raopura, Baroda by Shri Ramanlal J. Patel, and published on behalf of the Maharaja Sayajirao University of Baroda by Prof. Govindlal Hargovind Bhatt, Director, Oriental Institute, Baroda.

Price Rs. 10-50 nP.

#### PREFACE

The Vyavahārakānāa, the twelfth Section of Lakṣmīdhara's Krtyakalpataru was published in 1953 as No. CXIX in the Gaekwad's Oriental Series. The learned editor, Principal K. V. Rangaswami Aiyangar, remarked in his Preface to that volume that 'an English Introduction giving a comparative examination of the views expounded in the Kānāa, in relation to the literature to which it is a contribution, and an Index of halfverses would appear in a Supplementary Volume owing to the extraordinary bulk (pp. 846) of the text of the Vyavahārakānāa.

It now gives us great pleasure in publishing the promised Supplementary Volume as No. CXXVII in the GOS. It is hoped that the treatment of the subject by one who has devoted a major part of his life to a critical study of the Dharma-sāstra will be found most thoughtful and thought-provoking. Other parts of the *Krtyakalpataru* are under preparation and will be published without any delay. The active literary life of Principal Aiyangar even in his advancing age is very admirable.

Oriental Institute, Baroda. 26-2-1958. G. H. Внатт

#### LIST OF WORKS CONSULTED

- Āpastamba, Grhyasūtra, with the commentary of Sudarśanācārya (Mysore Oriental Library Series)
  - ,, with the commentaries of Haradatta and Sudarśanācārya (Kashi Sanskrit Series, 1928)
- Āpastamba, Dharmasūtra, with the Ujjvalā of Haradatta, Kāśī Sanskrit Series: ed. MM. Chinnaswami Shastri, 1932
- Āśvalāyana Grhyasūtra with Nārāyaņavṛtti, Anand, 1937
- Baudhāyana, Grhyasūtra, ed: Shama Shastri, Mysore, 1920
- Baudhāyana, Dharmasūtra with vivaraņa of Govindaswāmin, (Chowkhamba, Banaras, 1909)
- Gautama—Dharmasūtra, with the bhāṣya of Maskarin (Mysore, 1917)

  Dharmasūtra with Mitākṣarā of Haradatta, (Ānandāśrma)
- Gobhila-grhyasūtram, with Bhatṭa Nārāyaṇa's bhāṣya (Metropolitaṇ Publishing House, Calcutta, 1941)
- Pāraskara Grhyasūtra with the commentaries of Harihara, Gadādhara and Jayarāma (Chowkhamba Series, 1925)
- Śānkhāyana Grhyasūtra (Benares Sanskrit Series)
- Kauśītakī Grhyasūtra; ed. T. R. Chintamani, Madras University, 1944
- Viṣṇudharmasūtra (Viṣṇusmṛtī) with extracts from Keśava-Vaijayantī ed. J. Jolly, Bib. Ind., 1881
- Viṣṇusmṛti with the Keśava-Vaijayantī of Nandapaṇḍita, (Collated manuscripts ready for the press under my editorship) Adyar Library, Madras.
- Vāsiṣṭha-Dharmasūtra or Vāsiṣṭha-dharmaśāstram ed. A. A. Fuehrer, Bombay Sanskrit Series, 1914
- Smṛtīnāmsamuccayaḥ (Saptavimśatismṛtayaḥ), Ānandāśrama, 1905
- Aśṭādaśasmṛtayaḥ, (Venkateswar Press, Bombay, 1908)
- Brhaspatismrti (Reconstructed by K. V. Rangaswami Aiyangar) G. O. S., LXXXV, 1941
- Kātyāyana-Smṛtisāroddhāra, with Tr., by P. V. Kane, Bombay, 1934
- Manusmṛti with eight commentaries ed. V. N. Mandlik, 3 Vols., Bombay, 1880
  - " Text, ed. J. Jolly ("Mānavadharmaśāstra"), Tuebner, London, 1887
  - ,, with the commentary of Medhātithi ed. Ganganath Jha, (Bibliotheca Indica, 2 vols., 1932 and 1939
  - with the commentary of Kullūka (ed. Nirnayasagara Press, 1915; ed. with parišista, Chowkhamba, Benares, 1935)
  - ,, with Manvarthabhāskaratīkā (Hindi), Lucknow. 1890
  - " Manuṭīkāsamgraha, J. Jolly, Bib. Indica, 1885

- Nāradasmṛti with extracts from Asahāya's bhāṣya ed. J. Jolly (Bib. Indica., 1886)
- $N\bar{a}rad\bar{i}yamanusamhit\bar{a}$  with  $bh\bar{a}sya$  of Bhavaswāmin (Trivandram Sanskrit Series, 1929)
- Parāśarasmīti with the commentary of Mādhavācārya<sup>1</sup> Bombay Sanskrit Series, (ed. Vāmanśāstrī Islampurkar), I, 1893, II, 1898-1906; vol. III, Vyavahāra-Mādhavīyam, 1911.
  - ., Vyavahāramādhavīya (Bibliotheca Indica). n.d.
  - with commentary (Vidvanmanoharā) of Naņḍapaṇḍita (E. J. Lazarus, Benares, 1913)
- Yājñavalkyasmīti with the commentary of Aparārka, 2 vols., Ānandāśrama, 1903-1904.
  - ,, with the commentary (Bālakrīḍā) of Viśvarūpa ed. MM. T. Gaņapati Śāstrī (Trivendram, 1922-1924)
  - with the *Mitākṣarā* of Vijñāneśwara (Nirnayasagar Press, Bombay, 1908).
  - .. with *Vīramitrodaya* and *Mitākṣarā*, 1930 (Chowkhamba)
  - ,, Subodhinī-ţīkā on the Mitākṣarā of Viśveśwara Bhaṭṭa, ed. J. R. Gharpure. 1914.
  - " Mitākṣrā, with the Subodhini, Bālakrīḍā and Bālambhaṭṭīyā ed. S. S. Setlur, Madras, 1912
  - ,, ed. J. R. Gharpure, 3 vols.
  - ., Vyavahārabālambhaṭṭīyā, ed. Govinda Dasa, (Chowkhamba Benares) 1914.
  - " with *Dīpakalikā* of Śūlapāṇi ed. J. R. Gharpure, 1939.

Commentaries and Digests and Monographs

Daņdanīti of Keśavapaņdita, ed. V. S. Bendrey, Poona, 1943

Daņļaviveka of Vardhamāna, ed. Kamalākṛṣṇa Smṛtītirtha (Gaekwad's Oriental Series, LII,), 1931

Dattakacandrikā (Calcutta, 1857 and Ānandāśrama, 1941)

Dattakamīmāmsā of Nandapaņdita, (Ānandāsrama, 1941)

Dāyabhāga of Jīmūtavāhana with commentary of Kṛṣṇatarkālaṅkāra, ed-

Dāyatatva of Raghunandana (in Jivananda's Smrtitatvah, vol. II. 1895)
In the same volume are found Divyatatvam (pp. pp. 504-612, and
Vyavahāra-tatvam, pp. pp. 197-233)

Dharmadvaita-nirnaya of Sankara Bhaṭṭa (ed. J. R. Gharpure, 1943) Grhastharatnākara of Caṇḍeśwara (Bib. Ind. 1028) Krtyaratnākara of Candeśwara (Bib. Ind. 1925)

Madanapārijāta of Madanapāla (Bib. Ind. 1893)

Madnaratna-pradīpa (on Vyavahāra) of Madanasimha, ed. P. V. Kane, (Bikaner, 1948.)

Vivādacandra, Miśarumiśra, 1931

Vyavahārasāra, Nṛsimhprasāda, Benares, 1934, ed. P. V. Kane, 1926.

Nirnayasindhu of Kamalākara (Nirnayasagara Press, Bombay, 1926.)

Rājadharmakaustubha of Anantadeva (G.O.S. Vol. 71)

Rājanītiprakāśá of Mitramīśra (Part of Vīramitrodaya (Chowkhamba, 1916)

Rājanītirattnākara of Candeśwara (B.O.R.S. ed. Jayswal)

Sarasvatīvilāsa of Pratāparudradeva (ed. Dāyabhāga section with Eng. Tr. by T. E. Foulkes, Trubues, 1881);

Text. ed. R. Shama Śāstrī, (Mysore Sanskrit Series), 1927

Smṛticandrikā of Devaṇa Bhaṭṭa, Vyavahārakāṇḍa, 2 parts, ed. L. Śrīnivāsācārya, (Mysore Sanskrir Series, 1914 and 1916)

Sūdrakamalākara of Kamalākara (with Marāthi Tr.), Nirnayasagar Press, 1927.

Vyavahāraprakāśa Vīramitrodaya (Chowkhamba, 1932) and Jīvānandavidyāsāgara, 1875

Vivādārṇavasetu ("Halhed's Gentoo Code"), Venkateshwar Press, Bombay Vivādacandra of Misarumiśra, Patna, 1931

Vivādacintāmaņi of Vācaspatimiŝra (Khemraj, Bombay)

Vivādabhangārņava of Jagannātha (MS from Madras High Court)

Vyavahāramātrkā of Jīmūtavāhana ed. Sir S. Ashutosh Mookerjee, (Asiatic Society, Calcutta, 1912)

Vyavahāranirnaya of Varadarāja. ed. K. V. Rangaswami Aiyangar, (Adyar Library, 1942)

Vyavahāramālā ( Anandasrama, Poona ), 1943

Sāpindya (Texts on Sāpindya) with Tr. by J. R. Gharpure, 1943

Dharmaśāstra-samgraha (26 smṛtis) ed. J. Vidyasagara, 1876

Nirukta of Yāska, with Durgācārya's commentary, 2 vols. (Bombay Sanskrit Series, 1937-42)

Sabdakalpadruma of Rādhākāntadeva, ed. V. P. Vasu and H. C. Vasu, 6 vols., 1886-1892

Hindu Law in its Sources, Ganganath Jha, 2 vols. Allahabad, 1930 and 1933. (Texts, Commentaries and English Tr.)

Dharmakoşa, ed. Lakşmana Śāstrī Jośī, Vyavahārakānda, Wai; Vol. I, Vyavahāramātrkā (1937), Vol. I, pt. 2, Uttarārdhah, Vivādapadāni, 1938, Vol. I, pt. 3, Vivādapadāni, 1941

Arthaśāstra, Kautilya ed. Shamasastri, Mysore, 1909

ed. MM. T. Gaṇapati Śāstrī, with commentary, (Śrīmūlam), Trivandram Sanskrit Series, 3 vols., 1924-1925

Śukraniti, ed. G. Oppert, Madras, 1882

ed. with Tīkā by Jīvānanda Vidyāsāgara, Calcutta, 1890

Kāmandakīya-Nītisāra, ed. Jīvānanda Vidyāsāgara, Calcutta, Text only, Calcutta, 1875

Kāmandaka-Nītisāra, ed. Rajendraļal Mitra (Bib. Ind. 1861)

Kāmandaka-Nītišatasāra with commentry Jayamangalā of Sankarācārya, ed. T. Ganapati Sāstri, (Trivandram Sanskrit Series, 1912)

Nītiprakāśa (Vīramitrodaya), Mitramiśra, Chowkhamba, 1916

Mānasollāsa (Abhilasitārtha-cintāmani) of Someśwara Cālukya, Gaekwad's Oriental Series, Baroda, 1925.

#### English Translations

Grhyasūļras (Gobhila, Hiraņyakeśin, Āpastamba, Śańkhāyana, Āśvalāyana, Khādira and Pāraskara) tr. H. Oldenberg, Sacred Books of the East, Vols. XXIX, XXXX, 1886, 1892.

Dharmasūtras ("Sacred Laws of the Aryas"). Tr. of Dharamsūtras of Āpastamba, Gautama, Vasiṣṭha and Baudhāyana) Tr. G. Buehler, S.B.E. II and XIV 1897, 1882

Institutes of Vișnu (tr. J. Jolly), S.B.E. Vol. VII, 1880. G. Buehler—Laws of Manu, S.B.E., XXV., 1886 and Tr. by Burnell, A. C., and E. W. Hopkins, 1884.

Minor Law Books (Nārada and Brhaspati), J. Jolly (S.B.E. XXXIII, 1889) Grhyasūtras of Gobhila, Tr. Vanamāli Vedāntatīrtha (Metropolitan Publish-

ing House, Calcutta, 1941)

Institutes of Parāšara, Tr. Krishna Kamal Bhattacharya. (Bib. Ind., 1887)

Yājñavalkyasmṛti, Tr. by V. N. Mandlik, 1880, Bombay.

Medhātithi's Manubhāṣya, Tr. Ganganath Jha, 3 vols., Asiatic Society, Calcutta, , 1920-1929

Smṛticandrikā, Vyavahārakāṇḍa tr. T. Kristnaswami Iyer, 1867

Vyavahāramayūkha, Tr. V. N. Mandlik, Bombay, 1880

Tr. P. V. Kane, 1933, Bombay Dāyabhāga chapters Translations

Vyavahāraprakāśa (Viramitrodaya) Tr. G. C. M. Sarkar, 1879

Vivādacintāmaņi, Tr. P. C. Tagore, 1865

Vyavahāramādhavīya, Tr. by A. C. Burnell, 1868

Vyavahāranirņaya of Varadarāja, Tr. A. C. Burnell, 1872

Viśvarūpa's Commentary on Yājñavalkya by S. Sitarama Sastri, Madras, 1900 Madanapārijāta, Tr. S. Sitarama Sastri, 1899

- Vivādaratnākara On Inheritance, S. Sitarama Sastri, 1898-1865
- Whitley Stokes, Hindu Law Books. Vyavahāramayūkha tr. by Borradaile, Jīmūtavāhana's Dāyabhāga and the Dāyabhāga of Mitākṣarā tr. by T. E. Colebrooke, and Dattakacandrikā and Dattakamīmamsā, Tr. by Sutherlans)
- S. S. Setlur—Hindu Law Books (Trs. of the Mitākṣarā, Dāyabhāga, Sarasvatīvilāsa, Vivādaratnākara, Vīramitrodaya, Smṛticandrikā, Parāśara-Mādhavīya, Madanapārijāta, Vyavahāramayūkha, Dattakamīmāṃsā, Dattakacandrikā, Dāyakramasamgraha, Dāyatattva, Dāyakramasamgraha, Vivādacintāmaṇi).
- J. C. Ghose—Principles of Hindu Law, 1919., Vol. III (Text and including Arthaśāstra, pp. 469-499 and Varadarājīvam, pp. 500-524)

Ketkar, S. V., Hindu Law, (Calcutta, 1914)

Kishori La Sarkar, Mimāmsā Rules of Interpretation (Tagore Law Lectures) Sen, Priya Nath, Hindu Jurisprudence (Tagore Lectures)

Rajkumar Sarvadhikari, Hindu Law of Inheritance, Partition and Adoption (Tagore Lectures), 1922

Kenny, C. H., Outlines of Criminal Law (Cambridge, 1917)

Ramanatha Iyer, Law Lexicon of British India, (Madras, 1940)

Rangaswami Aiyangar, K. V., Ancient Indian Polity, 2nd ed. 1935

,, Rājadharma, (Madras, 1941)

- " Indian Camerlism, Arthaśāstra, (Madras, 1949)
- " Hindu View of Life according to Dharmaśāstra (Baroda, 1952)
- ,, Aspects of the Social and Political System of Manusmṛti (Lucknow University), 1949
- " (Editor) Krtyakalpataru of Lakṣmīdhara (Gaekwad's Oriental Series), 11 volumes published so far.

Muirhead ( J ). Historical Introduction to the Private Law of Rome (1899)

Saunders (T. C.) Institutes of Justinian (1865)

Sen-Gupta (N. C.). Evolution of Law in Ancient India (1953).

Kāmandaka-Nītisāra, Eng. Tr. Manmathanath Dutt, 1896

Sukranitisāra, Eng. Tr. Benoy Kumar Sarkar, Allahabad, 1914

Vīramitrodaya, Paribhāṣāprakāśa (Eng. Tr., Allahabad), 1905

#### MODERN WORKS

Śankararāma Śāstri, C., Fictions in the Development of Hindu Law Texts (Madras, 1926.)

Sarkar, B. K., Hindu Political Institutions (Leopzig, 1922)

Nelson, J. H., Hindu Law as administered by the High Court of Madras, 1877

Scientific Study of Hindu Law (Kegan Paul), 1881.

- Kane, P. V., History of Dharmaśāstra, (in five vols.), 1930, 1941, 1946, and 1953.
  - Hindu Customs and Modern Law (Bombay, 1950)
- Varadachari, Sir S., Hindu Judicial System (Lucknow University, 1946)
- Amareshwar Thakur, Hindu Law of Evidence, (Calcutta University 1933)
- Ramaprasad Das Gupta, Crime and Punishment in Ancient India, Calcutta,
  - Jolly, J., History of the Hindu Law of Partition, Inheritance and Adoption (Tagore Law Lectures, 1883), 1885.
  - Sarkar, B. K., Positive Background of Hindu Sociology, (Allahabad, 1921)
  - Mayne, J. D., *Hindu Law and Usage* (many eds.; ed. used is ed. by V. M. Coutts-Trotter, 1922)
    - . Criminal Law of India, 4th ed., 1914
  - Macaulay (Lord), Works, Library ed. Vol. VII, 1873. pp. 415-560, on Indian Penal Code
  - Ganapathi Iyer (P. R.) Hindu Law, Vol. I, (General Principles and Marriage), Madras, 1915
  - Jayaswal, K. P., Manu and Yājñavalkya (Tagore Lectures), 1932 ,... Hindu Polity, 2 vols., Calcutta, 1924
  - Jolly, J., Hindu Law and Custom (Eng. Tr. of Rechte und Sitte), Calcutta, 1928 Sen-Gupta, N. C., Sources of Law and Polity in Ancient India, Calcutta, 1914

# CONTENTS

| •                                     |               |     |     | Pa.   | ges      |
|---------------------------------------|---------------|-----|-----|-------|----------|
| List of Works Consulted               | • •           | • • | • • | . vii | -xii     |
| INTRODUCTION                          | ••            | ••  | • • | I-:   | 129      |
| Contents of INTRODUCTION              |               |     |     |       |          |
| PART ONE: ADJECTIVE LAW ( V           | yavahāramātr  | kā) |     |       |          |
| Preliminary                           | ••            | ••  | ••  | ••    | I        |
| Definition of Vyavahāra               | • •           | • • | • • | • •   | I        |
| The King as adminsitrator of justice  | e             | • • | • • | • •   | 2        |
| Customary Law ( Deśācārādi )          | • •           | • • | • • | • •   | 3        |
| Prādvivāka (Chief Justice)            | • •           | • • | ••  | • •   | 4        |
| Other Members of the Court            | • •           | ••  | ••  | • •   | 4        |
| Amicus Curiae                         | • •           | ••  | • • | • •   | 5        |
| Parișad                               | • •           | • • | • • | • •   | 5        |
| Kinds of Tribunals                    | • •           | • • | • • | • •   | 5        |
| Gradation of Courts                   | • •           | • • | • • | • •   | 6        |
| Four bases of Vyavahāra               | • •           | • • | • • | • •   | 7        |
| Rules of Trial (Vicāravidhiḥ)         | • •           | • • | • • | • •   | 9        |
| Steps in the Enquiry                  | • •           | • • | • • | • •   | 9        |
| Demeanour of Parties in Court         | • •           | • • | • • |       | 9        |
| Judge's consideration for Plaintiff o | r Parties     | • • | • • | • •   | IO       |
| Commencement of the Suit              | • •           | • • | • • | ••    | IO       |
| Security for Appearance (Pratibhū     | )             | • • | ••  | • •   | II       |
| Arrest before Judgment                | • •           | • • | ••  |       | II       |
| Plaint (Pakṣa, Bhāṣā, Pratijñā)       | • •           | • • | • • | • •   | II       |
| Interdicted litigation                | • •           | • • |     |       | 12       |
| Priority in dealing with cases        | • •           | • • | • • |       | 12       |
| Time for Defence or Answer ( Uttare   | ım)           |     | • • | • •   | 13       |
| Answer or Defence (Uttaram)           | • •           | • • | • • | • •   | 13       |
| Representative or Agent of Defenda    | nt (Pratinidh | hi) | • • | • •   | -3<br>13 |
| Defeat in the Suit (Hina)             | • •           | • • |     | ••    | 14       |
| Compromise ( sandhi )                 | • •           | • • |     | ••    | •        |
| Court Fees (Bhrti)                    | • •           | • • | ••  | • •   | 14       |
| Classes of Proof                      | ••            |     | • • | • •   | 15       |
| WITNESSES (Sākṣiṇaḥ)                  |               | • • |     | ••    | 15<br>16 |
|                                       | •••           | ••• | • • |       | 17       |
| Indirect testimony (Vulti)            | • •           | ••  | • • | ••    | -        |
| Circumstantial Evidence (Yukti)       | • •           | • • | • • | • •   | 17       |
| Evidence on Commission                | ••            | • • | • • | • •   | 18       |
| Testimony of a solitary witness       | • •           | • • | **  | • •   | 18       |

| Disqualified witnesses ( Asākṣiṇaḥ )                                                            |     |     | 18         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| Priority among witnesses: its determination                                                     | • • | ••  | 20         |
| Rejection of Testimony or Witness                                                               | ••  | • • | 20         |
| Examination of Witnesss (Sākṣiśrāvaṇam)                                                         | ••  |     | 20         |
| Manner of Testifying                                                                            |     |     | 21         |
| Evaluation of Witness                                                                           |     | ••  | 21         |
| Allowabale Perjury                                                                              | ••  | • • | 22         |
| Strenth of Evidence (Sākṣibalatvam)                                                             | ••  | ••  | 22         |
| Punishment for False Testimony                                                                  | • • | ••  |            |
| DOCUMENTS                                                                                       | • • | • • | 23         |
| Valid Documents (Sallekhya)                                                                     | • • | • • | 23         |
| Invalid Documents ( Dustalekhya )                                                               | • • | ••  | 24         |
| Testing genuiness of Documents                                                                  | ••  | • • | 25<br>25   |
| Strength of a Document (Lekhyabalam)                                                            | • • | • • | 25<br>25   |
| Importance of documentry proof                                                                  | • • | • • | 25<br>26   |
| Punishment for forging documents                                                                | • • | • • | 26<br>-6   |
| Javahatra and Paścāthāva                                                                        | • • | • • | 26<br>-6   |
| POSSESSION                                                                                      | • • | • • | 26         |
| Prescritive right in possession                                                                 | • • | • • | 27         |
| Exceptions to Prescription                                                                      | • • | • • | 28         |
| Determination of Interrupted Possession                                                         | ••  | ••  | 29         |
| REASON (Yukti)                                                                                  | • • | • • | <b>2</b> 9 |
| OATHS (Sapatha)                                                                                 | • • | • • | 30         |
| ODDEATC ( Disco)                                                                                | • • | • • | 31         |
| Application of Ordeals                                                                          | • • |     | 31         |
| Time for Application                                                                            | • • | ••  | 32         |
|                                                                                                 | • • | • • | 32         |
| Astrological time for Application  Procedure in Ordeal                                          | • • | • • | 33         |
|                                                                                                 | • • | • • | 33         |
| <ol> <li>Ordeal of the Balance ( Dhaṭavidhiḥ )</li> <li>The Fire Ordeal</li></ol>               | • • | ••  | 33         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           | • • | • • | 34         |
|                                                                                                 | • • | • • | 34         |
| 4. Ordeal of Poison (Visavidhih)                                                                | • • | • • | 34         |
| <ul><li>5. Ordeal of Libation (Kośavidhih)</li><li>6. Ordeal of Grain (Tandulanidhih)</li></ul> | • • |     | 34         |
| 1 unamavianin 1                                                                                 | • • |     | 35         |
| 7. Ordeal of the hot piece of Gold ( Taptamāṣaka-vidhih                                         | )   | • • | 35         |
| 8. Ordeal of Dharma (Dharmaja-vidhih)                                                           | ••  |     | 36         |
| Other Ordeals.                                                                                  | • • |     | 36         |
| MANNER OF DICISION (Nirnayaprakāra)                                                             | ••  |     | 36         |
| Relative force of different means of decision                                                   |     | • • | 37         |
| Action following Decision (Nirnītakrtya)                                                        | • • |     | 37         |
| Acknowledgment of success                                                                       |     | • • | 2/<br>2/   |

| APPEA  | LS                                | • •                         | ••         | • •       | • •    | 38         |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| VOID A | CTS                               | • •                         | • •        | • •       | • •    | 38         |
| LEGAL  | INDEPENDENCE                      | • •                         | • •        | • •       | • •    | 39         |
|        | PART TWO: SU                      | JBSTANTIV                   | 'E LAW     |           |        |            |
|        | Vyava                             | hārapada                    |            |           |        |            |
| Vyavah | ārapadāḥ—Heads of <i>Vyavahār</i> | a                           |            | • •       | • •    | 40         |
| I      | LAW OF DEBT ( Rṇādāna )           | • •                         | • •        | • •       | • •    | 4 <b>I</b> |
|        | Rate of Interest (Vyddhi)         | • •                         |            | • •       | • •    | 41         |
|        | Kinds of Interest                 | • •                         |            | • •       | • •    | 42         |
|        | Special cases                     | • •                         | • •        | • •       | • •    | 42         |
|        | Cases in which Interest is no     | t due (Vṛda                 | lhi-niședh | a)        |        | 43         |
|        | Pledges ( $\bar{A}dhi$ )          | • •                         | ••         | • •       |        | 43         |
|        | Law of Surety ( Pratibhūvidh      | hiḥ)                        | • •        | • •       | • •    | 44         |
|        | Who cannot be a surety            | • •                         | ••         | • •       |        | 44         |
|        | Repayment of debt (rṇadān         | a)                          | • •        | • •       |        | 45         |
|        | Ways of recovering debts ( !      | Rņodgrāhaņa                 | vidhiḥ )   | • •       | • •    | 47         |
| III    | LAW OF DEPOSITS ( Nikșe           | - '                         | • •        |           | • •    | 48         |
| IV     | SALE WITHOUT OWNERS               | SHIP ( Asvā                 | mivikraya  | ih)       |        | 50         |
| V      | LAW OF JOINT CONCERN              | IS ( Sambhūy                | ya-Samutt  | hānam )   | • •    | 51         |
|        | Sacrificial priests               | • •                         | • •        | • •       |        | 51         |
|        | Joint concerns in Business        | • •                         | • •        | • •       | • •    | 53         |
|        | Joint undertakings among          | Artisans Ar                 | tists      | • •       |        | 53         |
|        | Joint undertakings in Agr         | iculture                    | • •        | • •       | • •    | 53         |
| VI     | RESCISSION OF GIFTS ( )           | Dattāpadānik                | eam)       | • •       | • •    | 54         |
|        | What should not be given          | (Adeya)                     | • •        | • •       | • •    | 54         |
|        | Giving a son in Adoption          | • •                         |            | • •       |        | 54         |
| VII    | LAW RELATING TO WAG               | ES (Bhrtivi                 | dhiḥ)      |           |        | 55         |
|        | Slaves—Classification:            | • •                         |            | • •       | • •    | 57         |
|        | Emancipation from slaver          | у                           | • •        | • •       |        | 57         |
|        | Non-payment of Wages (            | $V$ etanasy $ar{a}$ na $_I$ | bākriyā)   | • •       |        | <b>5</b> 8 |
|        | Law relating to Prostitute        | s (Paņyastri                | vidhiḥ)    |           | • •    | 59         |
|        | Payment of House (by an           | alogy to wag                | ges)—(G    | rahādibhā |        | 60         |
|        | Owner and keeper of cattl         | le—Disputes                 | between    | • •       |        | 60         |
| VIII   | TRANSGRESSION OF AG               |                             |            |           | ımah)  | 61         |
| IX     | REPENTENCE OF PURC                | HASE AN                     | D SALE     | (Vikrīs   | vāsam- | -          |
| 121    | pradānam)                         |                             | • •        | ••        |        | 63         |
|        | (A) Non-delivery goods so         | old                         | • •        | • •       |        | 64         |
|        | (B) Repentence of Purcha          | se ( Krītvān                | uśayah )   | ••        | • •    | 64         |
| v      | BOUNDARY DISPUTES (               | Sīmāvivādāh                 | )          | ••        |        | 64         |
| X      | Decision by evidence of w         | ritnesses                   | •••        | • •       |        | 66         |
|        | Decision by evidence of "         |                             |            | -         | • •    | U(         |

## xvi

|      | Extension of the principle (atideśa)—End   | croachm  | ents, insa | ni- |    |
|------|--------------------------------------------|----------|------------|-----|----|
|      | tarry acts                                 |          | • •        |     | 66 |
|      | Dykes (Setu)                               | •        | • •        | • • | 6  |
|      | Protection of Crops (sasyarakṣā) .         | •        | • •        |     | 6  |
|      | Punishment for destroying crops ( sasyagha | īta-daņḍ | aḥ)        | • • | 6  |
|      | Immunity from Punishment in such cases     |          |            | • • | 6  |
| XI   | LAW OF CRIMES (Sāhasa)—General .           |          |            |     | 6  |
|      | (A) ABUSE AND DEFAMATION (Vakp             | āruṣya)  |            | • • | 6  |
|      | (B) ASSAULT (Daṇḍapāruṣya) .               | •        | • •        | • • | 7  |
|      | Discipline and Assault                     | •        | • •        | • • | 7  |
|      | Investigation of Assaults                  | •        | • •        | • • | 7  |
|      | Cruelty to Animals                         |          | • •        | • • | 7  |
|      | Protection of Trees                        | • •      | • •        | • • | 7  |
|      | (C) THEFT (Steya)                          | •        | • •        | • • | 7  |
|      | Royal responsibility for prevention        | of theft | • •        |     | 7  |
|      | Search for thieves (corānveṣaṇam).         |          | •; •       | • • | 7  |
|      | <b>G</b> .                                 | •        | • •        | • • | 7  |
|      |                                            | •        | • •        | • • | 7  |
|      | Punishment of Thieves                      |          | • •        | • • | 7  |
|      | Penalties for 'manifest theft' (pra        | kāśa tas | kara)      | • • | 7  |
|      | (D) VIOLENCE (Sāhasa)                      | • •      | • •        | • • | 7  |
|      | Crimes of Violence                         | • •      | • •        | • • | 7  |
|      | Extension of Sāhasa idea                   | • •.     | • •        |     | 7  |
|      |                                            |          | • •        |     | 8  |
|      | (E) ABDUCTION OF WOMEN (Strisan            | ngrahand | am)        | • • | 8  |
|      | Kinds of Adultery                          | h •      | • •        |     | 8  |
|      | Penalties for it                           | •        | • •        | • • | 8  |
|      | Pollution of Virgins (Kanyādūṣaṇa          | m)       | • •        |     | 8  |
|      | Un-natural offences                        | • •      |            |     | 8  |
|      | Intercourse with harlots (Bandhaky         | yabhigan | ıanam)     |     | 8  |
| XII  | RELATIONS OF HUSBAND AND WIFE (            | Strīpum  | yogah)     | • • | 8  |
|      | Duties of married pair                     | -<br>    | ••         | • • | 8  |
|      | Dependence of Woman                        | . •      | • •        |     | 8  |
|      | Means of safeguarding a woman's morals (   | rakṣāvia | thin)      |     | 8  |
|      | Rules for good wives                       | •        | • /        |     | 8  |
|      | Sati and sahamaraṇa                        | . •      | • •        |     | 8  |
|      | Levirate (Niyoga)                          | . •      |            | ••  | 8  |
|      | Women who have been used ( Parapūrvāh      | s )      | • •        | • • | 8  |
| XIII | DĀYA BHĀGAḤ (Partition and Inheritance     | e)       |            | ••  | 8  |
|      | Definition of $D\bar{a}ya$                 | •        | • •        |     | 8  |
|      | Time for Partition                         |          |            |     | 8  |

## xvii

|       | Millority                                    | • • •                                 | • •                                     | 90     |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|       | Preferential Share ( Uddhāra )               |                                       | • •                                     | 91     |
|       | Partition among sons of different mothers    |                                       | • •                                     | 92     |
|       | Persons disqualified to inherit (Vibhāgānan  |                                       | • •                                     | 93     |
|       | Performance of Sacramental rites (asams      | kṛta-samsk                            | raraņum )                               | 94     |
|       | What is divisible (Vibhājyam)                |                                       | • •                                     | 95     |
|       | What cannot be divided (a-vibhājyam)         |                                       | • •                                     | 95     |
|       | STRIDHANA (Wife's separate property)         |                                       | • •                                     | 97     |
|       | Use of Strīdhana (strīdhanakrtyam)           |                                       | • •                                     | 97     |
|       | Division of Strīdhana                        |                                       | • •                                     | 98     |
|       | Succession to a childless Woman's property   |                                       |                                         | 99     |
|       | Mistakes of Partition (Avalupta-vibhāgaḥ)    |                                       |                                         | 100    |
|       | Division of property between sons born of r  | nothers of                            | f different                             |        |
|       | varņas ( Nānā-varņa-samavāya-vibhāgaḥ )      | • •                                   |                                         | 100    |
|       | Share of son born after partition ( Vibhktaj |                                       | h)                                      | 101    |
|       | Revision of Partition (Vibhatāgata-Vibhāga   |                                       |                                         | IOI    |
|       | SONS, CLASSES OF (Putralakṣaṇam).            |                                       | • ••                                    | 102    |
|       | THE ADOPTED SON (DATTAKAḤ) .                 |                                       |                                         | 105    |
|       | Filial Relationship (putratva-vicāraḥ)       |                                       |                                         | 107    |
|       | Extension of "sonship" (Putrātideṣaḥ);       | etymology                             | y of putra                              | 108    |
|       | The Despised Son (Ninditale)                 |                                       |                                         | 100    |
|       | Division of the property of a sonless man    | (sapinda                              | sakulva)                                | 109    |
|       | Danamaihilitas fam famamal afficiana         |                                       |                                         | 112    |
|       | Partition after Re-union (Samsṛṣṭi-vibhāga   | h)                                    |                                         | 113    |
|       | Proof of Partition (Vibhāga-niścaya) .       |                                       |                                         | 114    |
| XIV   | GAMBLING AND BETTING (DYŪTA-SAM              | IĀHVAY.                               | A)                                      | 115    |
| xv    | RELATIVE VALIDITY OF TRANSACTIO              | NS (kri                               | yābhedah)                               | 116    |
| XVI   | PRAKĪRŅAKAM (Miscellaneous) .                |                                       |                                         | 116    |
|       | Maintenance of Varņāśrama                    |                                       | • •                                     | 117    |
|       | Rules of Punishment                          |                                       |                                         | 118    |
|       | Exposition of the principles of Punishment   |                                       | •                                       | _      |
|       | Gradation of Fines                           | •                                     | •                                       |        |
|       | Immunities                                   | •                                     | •                                       |        |
|       | Mitigation of punishment                     |                                       | •                                       |        |
|       | T 11 . 1 Town door (Tourstulle)              | •                                     |                                         |        |
|       | Treasure Trove (Nīdhi)                       |                                       |                                         |        |
|       | Mines $(\bar{A}kara)$                        | •                                     | •                                       | •      |
|       | Group Names                                  |                                       | • • •                                   | 124    |
|       | Standards of Measures and Money .            | •                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 125    |
|       | Mixture of Varnas (Varnasamkramah).          | •                                     | • ••                                    | 125    |
|       |                                              | •                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 126    |
|       | Allulollia and I amend                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | 126    |
|       | Rise and fall in Caste status Jātyutkṛṣṭa a  | nu Apary                              | sia)                                    | 128    |
|       | Conclusion                                   | • •                                   | • • •                                   | 129    |
| INDEX | OF HALF-VERSES                               | •                                     | •                                       | .1-108 |
|       |                                              |                                       |                                         |        |

# OM ŚRIYAI NAMAḤ

# INTRODUCTION

#### Preliminary

Laksmidhara devotes the twelfth section (kāṇḍa) of his digest (nibandha) to an exposition of legal procedure and civil and criminal law. These are all based ultimately on Dharma, whose nature and sources have been dealt with in the first kānda. The section which immediately precedes that on Vyavahāra is that on Rājadharma. Both are oriented to the four-fold aims of existence and the ways of securing them. These are dealt with in the first nine sections of the Digest, and are summed up in the last section which deals with emancipation (Moksa). In the Rājadharmakānda (p. 154), Laksmīdhara cites two verses as from Nārada 1 to show that vital features of regal duty can be summed up as constant attention and help to good men, and the restraint of bad men, and that they may be further regarded as protection (in the widest sense) of subjects (prajārakṣā), subordination or submission to the aged and wise. seeing to the settlement of disputes between men (darśanam vyavahārāṇām) and protecting himself, i. e. as the embodiment of the State. The elaboration of the last two, among these duties, will show how Vyavahārakānda is the natural supplement of that on Rājadharma.

#### Definition of Vyavahāra

Vyavahāra is used in different senses. In popular usage, it means only a transaction or proceeding. It denotes also a law-suit or a dispute which is taken before a court of law for settlement. Vyavahāra is sometimes used in the restricted sense of legal procedure. Thus, Caṇḍeśwara deals with only legal procedure in Vyavahāra-ratnākara and so does Vācaspatimiśra in his Vyavahāra-cintāmaṇi. Both use the word vivāda (ordinarily used in the sense of a dispute or a law suit) in place of vyavahāra. Jīmūtavāhana in his classical treatise on judicial procedure (ed. Sir A. Mookerjee, 1912) avoids ambiguity by using the expression Vyavahāramātrkā as the title of his book. Most treatises on Vyavahāra deal, as is done by Lakṣmīdhara, with both procedure and substantive law, e. g. Varadarāja's Vyavahāranirṇaya and Nīlakaṇṭha's Vyavahāramayūkha.

Lakṣmīdhara uses the word vyavahāra in the wider sense. He defines vyavahāra (p. 8) as the subject of a dispute between a plaintiff and a defendant

The first of the two verses is found in the printed Nāradasmṛti (ed. Jolly), XVII, 17. The second verse is found in the printed text, p. 220 (XVII, 33) with tharma in place of vṛtti. The two do not run continuously.

in a court of law (arthi-pratyarthinor vivāda-viṣayaḥ). He cites (p. 40) the well-known etymology of the term by Kātyayana as a proceeding that removes (hāra) various (vi) doubts (ava) in a court of law. The verse that precedes the one in which the etymology is given has been variously explained by digests, and illustrated by examples. A legal position (dharmākhya) has to be established by effort, as by the production of evidence, as in the case of a landed estate in which there has been an interruption of occupancy (bhoga) which is taken before a tribunal. Vijñāneśvara (II, I) defines Vyavahāra as the assertion of one's rights as against the opposition of another (anyavirodhena ātma-sambandhitayā kathanam vyavahāraḥ). Lakṣmīdhara, in explaining "vyavahāra" in a sūtra of Gautama, defines it as that which helps to establish a final decision (vyavasthā-sādhanam), and brings under it the sources of Dharma, like the Vedas and their Angas, the Upavedas, Purāṇas, Dharmaśāstra and Arthaśāstra. Buhler, on the other hand, translates vyavahāra in the sūtra of Gautama (XI, 21) as "administration of justice." (infra, p. 12).

#### The King as Administrator of Justice

As the adjudication of disputes and the administration of justice generally, including the punishment of persons guilty of crimes, constitute regal (or State) responsibility, Manu's description of how the King should begin to function in this way is cited, to begin with, by Laksmidhara (p. 7). The king is the fountain of justice. To fulfil this duty, he has to enter the hall of justice daily, on the second eighth part of the day, i.e. between 7-20 and 9 in the forenoon to look into disputes. He may remain in court till noon. He should be accompanied by Brāhamaņas, along with ministers. That this was not a mere ideal but was actually practised by even powerful rulers is shown by the testimony of Megasthenes (Frag. XXVII.) who states that "the king (i.e. Candragupta Maurya) remains the whole day in court, without allowing the business to be interrupted." Kautilya rules that when in court, the king should be easily accessible to litigants and he should not allow them to wait long. (Arthaśāstra, I, 19). The court of justice has been described as dharmasthāna, dharmāsana (Manu, VII, 23) and dharmādhikaraņa (Kātyāyana, verse 52). Kālidāsa and Bhavabhūti use the term dharmāsana to describe a court of justice.

The King must enter the Court of Justice, accompanied by learned Brāhmaṇas, who are 'skilled in doing things that are appropriate to place and time' (p. 8) and by able ministers, and he must do so in a humble way (vinītaḥ), obviously as a mark of his feeling of heavy responsibility. He should not cause fear or embarrassment to suitors by appearing in regal splendour. He should daily administer justice according to the dicta of śāstra and custom. He

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Kātyāyanasmṛti, Eng. Trans. by P. V. Kane, 1933, p. 122

should begin his work as judge after worshipping the guardians of the quarters (lokapālāh). The king should control himself and not show anger (Yājñavalkya, II, I), nor be covetous (lobhavivarjitali)i. e. have any personal interest in the suit before him. His advisers should be experts in Dharmaśāstra and Arthaśāstra. Dharma resides in good men, and the source of Dharma, in administration, is the King acting as a judge (p. 10). He should, as far as possible, in the many calls on his attention, administer justice in person and impartially (a-pakṣāntara, p. 11). His ideal should be Yama, the Judge of the Dead (p. It). A wrong decision of a previous ruler should not be treated a precedent (p. 11). When smrti rules seem to be in conflict, he should follow that rule which seems most reasonable (yuktiyukta) and equitable (nyāyya). If there is a conflict between a rule of Dharmaśāstra and a precept of Arthaśāstra, the former should prevail. Enjoyment without interruption of a property for three generations is held by some Smrtis to be a source of ownership. but if it is strīdhana, he who enjoys it is to be punished as a thief (p. 14) and prescription will not apply. It is so also with regard to the king's property. (Nārada, II, 75). The king should try to trace truth in conflicting depositions. as a hunter can trace animals by their hoof marks (p. 15). Skilled liars may speak falsehoods that seem to be truths. The king should show skill in unravelling falsehoods and discovering truth. A king who shows such skill as a judge wins this world and the next (p. 17). The king who does not attend to suits, thinking only of his comfort will be "burnt" (in after-life). The king, as judge, should not overlook a clear rule, and decide by mere fiat, as such a course will mean ruin to him (p. 18).

# Customary Laws (Deśācārādi)

The principle to be followed in regard to customs and usages is laid down by Gautama (XI, 20.21): they should not be opposed to sacred texts. With this provision, cultivators, tradesmen, herdsmen, artisans and money-lenders can make rules to be followed by their respective classes. Family customs, caste usages etc. should not run against Sāstra, and if they do so, they will be invalid (p. 20). Even in the case of the usages of pratiloma born castes, their validity will be upheld unless they are contrary to śāstras. To ignore such customary law will cause discontent (prajāh prakṣubhyate, p. 20). As illustrations, we have Bṛhaspati's rule that among the people of the south (dākṣinātya) cousin marriages, the eating of beef by artisans in Madhyadeśa, and of fish in the Eastern regions, etc. are to be allowed for the parties following them, and they are not to be called on to perform expiatory rites. Lakṣmīdhara cites Gautama's rule that those who follow such practices have authority to do so, so long as they are not in conflict with sacred precepts (āmnāyaih aviruddhāh pramānam, p. 19). The king should give a decision in matters of such usages,

after having learnt them from those in each class or tribe or group who have authority to speak of them (p. 19). Brhaspati's dictum that in cases where a rule is violated or what is forbidden is done, the king should take over the properties of the persons who do so, leaving them only bare means of subsistence and clothing, is explained by Laksmidhara as not applicable to cases where local practices (deśācāra) permit them. The conventional practices of communities should be ascertained carefully, recorded and authenticated by the royal seal, so that they may be applied in cases concerning such conventions (p. 23) The practices are valid only in the areas in which they are followed and among those who follow them. The subject has been dealt with fully in Grhasthakānḍa, Introduction, pp. 22-24, and the corresponding portions of the Text.

#### Prādvivāka (Chief Justice)

If the king is unable, through pressure of other duties ( $k\bar{a}ry\bar{a}vas\bar{a}t$ ) is unable to preside himself over a trial in court, he can delegate his duties to a prādvivāka, who will be the Chief Justice. The person chosen for the office must be a Brāhmana, who has mastered the śāstras (śāstrapāraga). He should be well-born, mentally active and vigilant, impartial, incorruptible, of suave manners, good tempered, hard working and a believer in after-life (Kātyāyana, p. 25). The Prādvivāka, according to Brhaspati (p. 25) is so called because it is his function to interrogate the parties (prechati) and he speaks sweetly to the parties. Truthfulness is among virtues the highest to be looked for in a Prādvivāka rules (Gautama, XIII, 31). Some smṛtis hold that when the king is himself presiding over the court of justice, he must have the chief justice (prādvivāka) to advise him, but the chief justice exercises in such a case only an advisory function. The chief justice should under no circumstance hold private talks with the parties to the suit—a rule which applies also to the assessors or puisne judges (sabhyāh) who should also be appointed to assist the chief justice. The number of the sabhyas is fixed by Manu at three as a minimum, but according to Brhaspati they may be five or even seven. Like the chief judge the sabhyas should be appointed by the king, and in qualities that they must possess they must be like the chief judge. But while the brādvivāka must be a Brāhamaņa, the assessors can be Kṣatriyas or Vaisyas, if Brāhmaņas are unavailable, but they must possess the requisite qualifications. According to Viśvarūpa the functions of the assessors are only advisory and not administrative (II. 4). Justice is administered only by the king and in his absence by the chief judge.

## Other Members of the Court

Without exercising judicial or administrative functions, certain others are required to be appointed in every court of justice. These are the herald who announces the decisions in the suits and proclaims its terms, the Accountant

(ganaka) who has to compute the exact amount of the claims, the Clerk of the Court (Lekhaka) who should write down the statements, and judgments that are delivered, and the Bailiff or Sādhyapāla; who should be a Śūdra, who has to serve the summons, and watch the parties and witnesses. Water should be kept in the court room for refreshment of parties and witnesses under examination, and fire and gold to be used, if necessary when ordeals are imposed.

#### Amicus Curiae

The chief judge and the puisne judges (sabhyas) are appointed to constitute the court. But learned Brāhmaṇas accompany the king into court, and though not appointed (aniyukta) they may be asked to give their opinions to the king or the judges on difficult problems of law that may arise during a trial. Such persons merely express opinions when asked to do so. Their duty ends there. Persons present in court who offer opinions and intervene in trials, without permission are punishable. Trials must be in open court. The private individual who offers his view, whether appointed to give it (niyukta) or volunteers it (aniyukta) must speak impartially (Nārada, p. 33). The members of the bench should speak what is right and decide justly, whether the king will follow their verdict or not (Kātyāyana, p. 34).

Smrtis are full of admonitions to judges and to those who take part in trials to be just and impartial and avoid corrupt practices, by holding before them not only immediate punishment for bribery, but a bad future after death. The sabhya who sits silent in court, without expressing his views when wrong things are about to be done, must be held to share in the wrong. (p. 37). The sabhya should express his opinion only after careful consideration of the matter in dispute and under trial; he is liable for punishment otherwise, both in this world and in the next. An unjust judge must be exiled (nirvāsyaḥ, p. 39). A judge who takes sides will have his whole property confiscated. (Viṣnu, p. 39) Similarly a judge who does not take trouble to apply his mind critically to a case and errs through it is also punishable (Bṛhaspati, 1,76).

#### Parisad

When cases involving business transactions come up, the king (or chief judge) can convene assemblies (pariṣad) of merchants or business men of good families and standing, and of mature age to watch the proceedings and advise, when so asked. (Kātyāyana, 58-59). Association in trials of experts was common. Thus in Mrcchakaṭika a chief merchant (pura-śreṣṭhin) and a member of the kāyastha caste (the Śreṣṭhin's Secretary) are associated with the judge in the trial of Cārudatta.

# Kinds of Tribunals

According to Brhaspati courts of justice are of four kinds: an established

court (pratisthitā), in a fixed place or town, a circuit court ("moving", apratisthitā), a court constituted under royal warrant whose chief juege can use the royal seal (mudritā) and the court over which the king himself presides (śāsitā). The Court of Justice over which the king or prādvivāka presides should be in the fort within the capital (see Rājadharmakānda. p. 42). The Court sits on all days except the eighth, fourteenth and fifteenth tithis. Great stress is laid on employment of elderly persons as judges, assessors and as amicus curiae (p. 38), apparently to ensure learning, experience and sobriety of view.

#### Gradation of Courts

The chief court is the one on which the king or chief justice presides. But Nārada and Yājñavalkya (1,30) declare that suits may be tried in village courts (kulāni) courts of corporations (śreni) assemblages of people (gana, pūga). The first three must have been like the later pañcāyat courts. The terms have been interpreted in different ways so as to bring almost all types of groups under one or other of them (See Medhātithi on Manu, VIII, 2). Kautilya makes a distinction between ordinary civil law courts, under which the various divisions named above will come, and criminal courts, styled kanţakaśodhana, " means of removing thorns," i. e. troubles to people in the way of crimes. In Dharmaśāstra the imposition of penalties for crimes is a function of the king. While the ordinary rule in civil cases is that the king should not initiate proceedings in court (Manu, VIII, 43), it is restricted to civil proceedings generally, and in the case of crimes the king can and must take the initiative (Apararka, p. 605) The Kautiliya mentions two types of Courts: Dharmasthiya and Kantakaśodhana. Five out of the eighteen titles of law (vivādapadas) deal with criminal offences and trials under them must come before separate courts, and ultimately to the king for award or confirmation of sentences. The king has both police and magisterial duties. He uses either the ordinary police or secret service agents, (stobhaka or private detective or sūcaka or C. I. D. agent).

The judicial tribunals mentioned in *smṛtis* were thus of a representative character for most local cases. They included among judges not only persons learned in "law" (*smṛti*) but also persons having local, communal or professional knowledge and experience. The courts had thus an elasticity wanting in modern courts (Gururaja Rao, *Ancient Hindu Judicature*, p. 15). No trials are by a single judge; even the king is assisted. A very high moral and legal responsibility is laid on all who try cases or help in them, and heavy punishments both secular and spiritual are indicated for those who error.

# The Four Bases of Vyavahāra

On p. 41 occurs a citation of two verses of Nārada, which have caused a considerable amount of confusion in treatises on Hindu Law and Polity. The

two verses translated without bringing in preconceived ideas of royal power into it will run thus: "The four "feet" (catuspāda) of a vyavahāra (a case before the court) are Dharma, Vyavahāra, Caritra and Rājaśāsana, and among these each succeeding overrides those preceding. There, Dharma rests on Truth ( satya ), Vyavabāra on evidence ( sākṣiṣu ), Caritra ( Custom ) on records in book form, and Rājašāsana on an order of the King." The same verses, with slight variation occur in Kautilya's Arthaśāstra, p. 150. Under this dictum, Rājaśāsana, if interpreted as it has been by some modern writers (like Dr. Javaswal, 1 and Dr. Shama Sastri) as royal edict, it will imply that by fiat a king can over-rule customary usages, as well as Dharma, and that Nārada exalts the power of the king to absolutism. Dr. J. Jolly loosely translated the verses thus: "Virtue (Dharma) a judicial proceeding, documentary evidence and an edict from the king are the four feet of a lawsuit. There virtue is based on truth; a judicial proceeding (rests) on witnesses; documentary evidence (rests) on declarations reduced to writing; an edict (depends) on the pleasure of the king." (S. B. E., Vol. 33, p. 7). This loose translation has been outdone by Dr. Shama Sastri's version (Arthaśāstra, Eng. Trn. 1929, p. 170):—"Sacred law (dharma), evidence (vyavahāra), history (caritra) and the edicts of kings (rājaśāsana) are the four legs of Law. Of these four in order, the later is superior to the one previously named." It has already been noted that customs which contravene smrti are invalid; and caritra, custom, as recorded by order of the king in books were like Sir Charles Tupper's Punjab Customary Law (1881) and R. A. Steele's Law and Custom of the Hindu Castes in the Southern Maharatta Country.

How greatly the translators have departed from accuracy will be seen if the terms are translated and interpreted correctly in accordance with the next verse and legal usage. The word vyavahāra (or vivādārtha to use the variant reading) only means "the subject matter of a suit". Its validity will thus depend, according to Dharmaśāstra, in the descending order on the king's (i.e. the court's) order (rājaśāsanam, as the king was also the chief judge), customary law, as recorded in books, (caritram pustkaraanam), the matter under trial (vyavahāra) as deposed by witnesses (vyavhāraśca sākṣiṣu) and Dharma, which is rooted in Truth (satyasthito dharmah). In the view of those who have seen in these verses proof of regal absolutism, and power to legislate, like the Tudor Kings, by proclamation, the king can make or unmake laws by mere fiat, even if they contravene morality, religion and the ideals of life." A claim for absolute authority can go no further. Those who have given this interpretation overlook the fact that the very same authorities they rely on (e.g. Kauṭilya and Nārada) have declared unequivocally that where there is an (e.g. Kauṭilya and Nārada) have declared unequivocally that where there is an

<sup>1</sup> Manu and Yājñavalkya, p. 74.

apparent discord between Dharma and Nyāya (Logic, reason) the latter must give way, and Kautilya's emphatic adjuration to the king to act in strict accord with Dharma (yasmin arthe virudhyeta dharmenārtham viniścayet, p. 150). The king is the mainstay of Dharma, and the means of its diffusion ( $r\bar{a}j\bar{a}$ dharmapravartakah, p. 150) by maintaining the enjoined duties of the four varņas (cāturvarņāśramasya ācārarakṣaṇāt). Dharma is of Divine origin, and it cannot be inequitable or illogical, and the injunction of Kautilya to apply logic and equity (nyāya) and of Brhaspati to apply intelligence (yukti) in interpretation of Dharma, which being Divine is infallible, are based on this hypothesis. The laws (Dharmo rājakṛtaśca) which has to be maintained by the King, according to Yājñavalkya (II, 186) must be such as are not in conflict with "true Dharma" (nijadharmāvirodha). The dictum of Manu (VII, 13) that orders that the king may pass occasionally to suit the moment, but without infringing true Dharma must be enforced is thus illustrated by Medhātithi: If the king orders that during the celebration of a marriage in the house of a minister or royal favourite(ista) the city should observe a festival, that all must appear on the occasion, or that no animals should be killed or birds snared on certain days, or that creditors should not arrest and detain debtors on certain days, his orders should be obeyed. It is noteworthy that such are the kinds of laws made by Aśoka, as evidenced by his Edicts. The injunction to the people to obey these orders is itself evidence of the king's authority and attitude to Dharma being under public scrutiny.

The verses in question have been interpreted by the Smrticandrikā (Vyavahārakānda, ed. Mysore, pp. 23-24) thus. A kṣatriya has contacted the queen secretly, and when caught, he denies the offence through fear of death sentence and the witnesses he cites perjure themselves to save his life. Here there is a conflict of Dharma and Vyavahāra (resting on the evidence of witnesses). Again an ābhīra—(shepherd tribe) accuses a man of adultery with his wife, but by the recorded custom of Ābhīras' adultery by its women is no crime, and he defends himself by referring to his custom; here caritra (custom) overrules both vyavahāra (evidence in court) and Dharma. By an administrative order the King directs the house of a Brāhmaṇa, which is inviolable in Law, to be entered by his police in search of a criminal; here the king's order over-rides Dharma.

Mādhavācārya (Parāšara-Mādhavīya, ed. Islampurkar, III, pp. 18-19) gives another illustration to explain the rule. By the custom of Malabar adultery is no offence, while in ordinary law it is. A person caught in adultery with a Malabar woman pleads the custom in defence and is acquitted, in spite of evidence (vyavahāraśca sākṣiṣu); but if the king had ordered that in spite of the custom no adultery should be tolerated with Malabar women, his śāsanam

must be upheld and the offender punished. It is to enable local or communal usages to be explained, even when recorded, that local assessors are brought in trials before the Courts.

 $R\bar{a}jas\bar{a}sanam$  may be translated as a decision of the king in a matter in dispute in which local usages and smrti rules are cited on opposite sides and seem balanced; if, in such a case the king gives a decision, that will be the rule for the future in similar cases ( $Par\bar{a}sara-M\bar{a}dhav\bar{v}ya$ , III, p. 180). When there are no witnesses or documents, nor possession, and no scope for an ordeal, and there are no texts on local usage, the King must decide and his decision ( $s\bar{a}sanam$ ) will become binding in this case and similar ones in future. 1

# Rules for the Trial (Vicāravidhiķ)

The Court should be located in a well-built house within the Fort, well supplied with water and shady trees. Its hall must have images or pictures of gods (pratyālekhyadevatāḥ): It should have water for refreshment of parties and a fire for use in ordeals. If the day is divided into eight parts, the time for the Court beginning is work in the second eighth i. e. from 7-30 A.M. The court may go on till noon.

#### Steps in Enquiry

The four steps in the enquiry are: the plaint (pūrvapakṣa); the defendant's reply (uttara); the Court's decision as to who should begin and on whom the burden of proof lies (pratyākalita); and evidence as proof (kriyāpāda). According to Nārada the first step is to record the plaint and the reply of the defendant (āgama) decide next the section of the law (vyavahārapāda) within which the matter will come, proceed with the investigation (cikitsā) and come to a decision (nirnaya.) If the statement in the plaint is denied as untrue (mithyokta), the enquiry has four stages. So also in case of a special plea admitting the charge but qualifying it with a counter-claim, in such a way as not to go against the defendant (pratyavaskandana), and citing a previous decision (prān-nyāya), but in case of the admission of the claim, it consists of only two stages (Brhaspati, p. 45).

# Demeanour of Parties in Court .

It is disrespect to the Court if the parties come into it with dis-shevelled hair (muktakeśi), disshevelled clothing (muktakaccha), without the sacred thread worn as it should be (anupavīta), or without the second cloth worn above the body (anuttarīya), or sit down unpermitted by the Court, wear garlands, or hold up the left arm. These constitute discourtesy, or contempt of court.

See my Indian Cameralism, 1949, pp. 103-110.

#### Judges' Consideration for Plaintiff or Parties

It is natural for litigants, who have to resort to courts for the first time to feel shy, or embarrassed or even to lose their mental balance or temper, when questioned. If the judges resent manifestations of temper from parties, the case will be affected. Manu (VIII, 312) advises the king (as a judge) always to forgive litigants who inveigh against him. But, an enraged party in a suit may often blurt out the truth in anger, and the Clerk of the Court is therefore enjoined to record what an angry party utters in anger (p. 48).

#### Commencement of the Suit.

When the party who wishes redress from Court comes into it in a humble manner, supplicating justice, the King (or Judge) should reassure him by asking: "What is your business? What is your grievance? Be not afraid! Speak out." (p. 47). He should also ask "By whom, in what way, when and for what reason were you injured?" (ib.). Whatever is given as a reply to these questions should be taken down in writing, after further questions and consideration along with the assessors, and the recorded statement should be attested by the seal of the King or Judge (p. 51). After making his complaint, the plaintiff should apply for some restraint to the defendant (to ensure his attendance when summoned later by the Court) but such restraint (asedha) should not cause any physical injury to the person restrained (p. 52). The restraint applied (by the complainant or later by the Court) may be of four kinds:-compelling him not to leave a place (sthanasedha), arrest for a short time (kālakīta), inhibition from moving out (pravāsa) and restraint from activity of any kind till the debt is discharged (karma). But a plaintiff who places restraint on the other party without the sanction of the King (i. e. the Court) is punishable. The restraint is only pending the service of summons on the defendant. Arresting and detaining one who should not be is punishable. Restraint or arrest must not prevent the man so detained from exercising his limbs, or breathing freely or speaking. Restraint should not be applied in cases where it is impossible without injury to the person arrested (as one on horse-back or on an elephant ), or where it will entail loss seriously, as arresting a cultivator when engaged in harvesting or sowing, or a soldier on the march or in battle (sankhye) or a sacrificer during the sacrifice (p. 54). Similarly, one who is about to be married in accordance with sacred rites (  $\hat{sas}$ trodvāhodyata), one who has begun the rite of gifts (dānodyata), artisans at their work, one engaged in pursuing a vow (vratin), a minor (aprāptavyavahāra), a royal messenger (dūta), and persons tormented by severe illness or calamities. are not to be placed under restraint (Nārada, I, 52-54). When through an order of the Court, the defendant is made to stay in his own house, he should not be taken into custody on account of another suit (Kātyāyana, p. 55).

These are also not to be sued or summoned, (Vyāsa, p. 55). Those who are construed as under the tutelage of their kinsmen, like a young woman in straits, or a woman recently confined, and maidens of a higher varna than the plaintiff, are not to be summoned. But in the case of women on whom the family depends, or who are without family, or are unchaste or of degraded condition, it is allowed (Compare Civil Procedure Code, section 132). He who, when summoned, fails to appear will be fined according to the gravity of the suit.

# Security for Appearance (Pratibhū).

In order to ensure the attendance of the plaintiff, after he has made his complaint and statement, and the defendant, after he has been summoned. sureties or security for attendance have to be furnished by them (Yājñavalkva. II. 10). If a plaintiff, with an apparently good case, is not able to furnish the security for his appearance, he should be kept under watch in court. and the warders who keep watch over him should be remunerated by him at the end of the day (p. 57). The servant of the Court who serves its summons ( $d\bar{u}ta$ ). should be paid the cost of his food, sufficient for the guard. (p. 57). A second summons should be served on a defendant in case the area he lives in is in the possession of an enemy, or is under famine, or is afflicted by epidemic (vyādhipīdita), and his failure to attend on the first summons must be excused (p. 56). The surety is also for the purpose of ensuring that the decree of the Court is made effective. If either party is unable to afford a surety, he must remain in custody under a court official (sādhyapāla). No one is to be accepted as a surety whose antecedents and capacity to stand as such are not known to the Court, or one who may not be able to pay the amount decreed if the party proves unable to do so (Kātyāyana, 114-116). Kātyāyana (120) provides for the appointment by the Court of a receiver, who will hand it over ultimately to the successful litigant.

# Arrest before Judgment

The provisions about āsedha are analogous to those about arrest before judgment in Civil Procedure Code, Sec. 94. (Order XXXVIII)

# Plaint (Pakṣa, Bhāṣā, Pratijñā)

When the defendant comes before the Court the statement originally made by the complainant (plaintiff) is written down accurately in their presence (Yajn. II, 6). In the second recording all details must be brought in by the plaintiff. The plaintiff is also termed arthin (one who prays to the court for help) and abhiyoktr (attacker) as he attacks the defendant. The latter is termed prativadin, pratyarthin and abhiyukta. After the defendant comes into court, the plaintiff may alter or amend his original statement and finalise it. He can

amend his plaint till the reply of the defendant is filed (Nārada, II, 7). A plaint which omits essential details like dates, location and value of the object claimed and its dimensions is inadmissible (Kāt. 138) A plaint is vitiated by contradictory statements and will fail (Brhaspati, p. 61). If the plaintiff through timidity is unable to complete his case, he may be given time to do so (p. 62), and Nārada limits the time to a week. The plaintiff's statement should be written on a board or on paper. (The rules are similar to those of the Civil Procedure Code, Order VII, rules 1-5).

A plaint which omits to furnish essential details (e.g. time and place of cause of action, the material or dravya in dispute and its amount), and one which mixes up several  $vyavah\bar{a}rapadas$ , or contains manifestly imaginary claims, or is self-contradictory must fail, as also one opposed to the usages of the country ( $K\bar{a}t$ . 136). A plaint making a claim for a trifle is to be rejected, according to Brhaspati, as it will only waste the Court's time.

#### Interdicted Litigation

A case involving a dispute between a guru and his disciple, a father and his son or sons, between husband and wife ( dampati) and master and servant (svāmi-bhrtyaka) should not be allowed. Laksmīdhara (p. 51) explains that after the judges (sabhyāḥ) obtain in such cases the plaintiff's statement and that of the defendant, and hear them, they should not proceed with the case but endeavour to clear up the matter and calm the disputants (p. 51). The Mitākṣarā (II, 32) takes a similar stand, holding that as no good will result in this world or the next by proceeding with such disputes, the pupils and others should be induced by the court to give up the case, but if the parties press the matter, the suit should be proceeded with and decided on its merits. Jimūtavāhana (Vyavahāramāirkā, p. 285) takes a firmer stand. He states: "This refers only to small matters (alpāparādhaviṣayam). If the teacher inflicts an improper punishment (anucitadanda) on the pupil, or the father through infatuation wishes to give away his entire property ( sarvasva ) to a prostitute or a kirāta, or desires to sell away an only son or give him away (in adoption) or a husband wishes to sell away his chaste wife or a hereditary servitor—such disputes must be looked into (drstavya eva), and the appropriate action or punishment awarded by the Court". He cites passages showing that the wife has absolute property over her stridhana and if the wife or son errs they must be lightly punished. A legal proceeding by these is therefore lawful. Nārada holds that disputes between husband and wife should be settled by relations, and not by courts of law.

# Priority in dealing with Cases

Manu (VIII, 24) lays down that suits are to be taken in the order of the varna of the complainants, the Brāhmaṇa's being heard first, and so on. This is

merely recognition of the religious commitments of the Brāhmaṇa and of the others rather than partiality. Again, when suits of different importance are brought in, those which are most important should be taken up first, according to Medhātithi. Serious cases of violence, theft, assault and defamation and cases relating to women ('against women', according to Viśvarūpa) should be heard atonce, and the defendant must be made to answer the charges immediately. (Yājñavalkya, II, 12, p. 66)

#### Time for Defence or Answer (Uttaram)

When the value of the thing in dispute will deteriorate, or there will be the risk of its destruction or loss, the matter should be treated as urgent. Kātyāyana holds that in disputes concerning cattle, fields, women, marriage, deposit, loans (for use), purchase and sale, theft, quarrels (parusya) acts of violence and charges of grave sins the defendant should be made to give his reply immediately. (p. 67). Ordinarily, if the defendant does not give his rejoinder within a week, he loses the case (Kātyāyana), but Manu (VIII, 58) allows 45 days for the rejoinder to be made. The time should be granted only when applied for (yāceta, p. 64). The time granted will depend ordinarily on the interval between the filing of the suit and the transaction, and the maximum time is one year (p. 65), which can be given also when the defendant is an idiot, or lunatic or is seriously ill or has gone to a foreign land and his address is unknown, as are also relevant witnesses (p. 66) Gautama. (XIII, 28) states that if the defendant is unable to give an immediate reply, the judge may wait even for a year, but, as pointed out by Medhatithi, this is the extreme limit, and should not be ordinarily allowed. Postponement, at the discretion of the Court, may be granted in complicated cases. When such time is allowed in cases of debts, pledges, gifts, deposits and inheritance, due security must be obtained before time is given for the reply (Pitāmaha in Parāśara Mādhavīya).

#### Answer or Defence (Uttaram)

A plaintiff's reply to the contention of a defendant is replication, and the defendant's reply to the plaintiff's replication is a 'rejoinder'. According to Bṛhaspati (p. 68) the reply is of four kinds: (I) denial (mithyā); (2) admission (satya or sampratipatti); (3) counter-claim or special plea for demurer (kāraṇa or pratyavaskandana); or (4) plea of res judicata or former decision (prān-nyāya). Lakṣmīdhara cites from Bṛhaspati, Kātyāyana and Vyāsa detailed descriptions of faults in a rejoinder (pp. 68-74). The treatment is exhaustive. Everything is aimed at minimising delay in the disposal of the suit. This is a special merit of Hindu judicature.

# Representative or Agent of Defendant (pratinidhi, prativādi)

When a person is offered as his consenting representative by the defen-

dant, he should be treated as if he was the party, and be allowed to act for his principal, but the victory or defeat is the latter's and not that of the agent. But an agent will not be allowed in cases of brahmanicide, drinking wine, theft, incest and other grave offences like sedition, counterfeiting coins and violent assault (p. 75). The agent is like a priest in a religious ceremony acting for a principal. The natural agents are brothers, father or son. The intervention of others than the constitued agent is punishable (p. 75).

## Defeat in the Suit (Hīna).

Apart from the results of the investigation and trial, which have to be carried, a party may be regarded as defeated in certain circumstances. Thus, according to Manu (VIII. 53-58), the plaintiff who cites a witness who was not present at the transaction, or who retracts the statement of his case, or makes confused and contradictory statements, or shifts his ground, or who does not stand by his own assertions, or who tampers with a witness, or refuses to answer questions put to him by the judge, and who does not establish his case, is to be regarded as 'defeated,' (hīna) i.e. as having lost his case. If a plaintiff refuses to answer questions put to him by the Court, he will be fined. The same is the case with a defendant also, but a limit of three weeks is allowed him to give his answer to the plaint. (p. 82). Nārada regards the losers of a suit as of four kinds: those who abscond after being summoned by the Court, or who keep silent in Court, or who are convicted of falsehood in Court or one who admits the case against him (i.e. confesses). Nārada adds to the list of losers in a suit those who give up their original claims and put forward new ones, not mentioned in the original complaint (p. 81). Yājñavalkya (II, 16) adds to the number he who endeavours to press his claim without proof. Kātyāyana adds to the number the person who having made a charge backs out of it later (p. 82). A verbal error (vākcchala) does not vitiate an act, (Nārada, p. 83), in matters relating to women, landed property, cows and debts. The error has to be paid for by a fine, but the suit will not be lost.

# Compromise (Sandhi)

After the defendant has filed his answer (uttaram) and the parties have joined issue in Court, they should not compromise the suit privately without the sanction of the Court. Such a compounding will be like the union of iron pieces by fusion. But it may be necessary if the evidence on both sides is balanced, and the uncertainty of the decision, owing to differences between usage and smrti will make a compromise desirable. It is for the courts to encourage such compromises, says Brhaspati (p. 85) as disputes engender hatred among men, and heads of society should endeavour to stifle such growth of illwill. The courts are advised to help the trend to compromise. But a compromise entered into behind the back of the Court is punishable, with double the court costs

on each side. In modern Indian Law too this position exists (See Civil Procedure Code, sec. 445, Order XXIII, and Criminal Procedure Code on compounding of offences). Both parties may have been wrong-doers and would not escape judicial castigation, if the suit was proceeded with. It is the idea that such moral restraint will be evaded that is behind the penalty advised for unauthorised compounding. Kātyāyana deems such arrangements as deceiving the King.

#### Court Fees (Bhrti)

In criminal cases no fees had to be paid by the complainant, and fines imposed are among the penalties on the convicted. No fees are to be paid at the inception of the suit by either party. When the suit is decided, each party has to pay 5% of the value of the suit, and the extra 5% to be paid by the unsuccessful defendant is the penalty for needless litigation, and has to be treated as a fine, if he had denied his liability and necessitated the enquiry in Court (Manu, VIII, 139). Besides its lowness as compared with the heavy court fees, of a progressive nature, rising in amount with the value of the suit, its collection at the end of the suit makes it possible for a poor man who has no resources and has been deprived of them by his opponent, whom he has to sue, to start the suit. It is not so now. Taken along with the provision to prevent unnecessary delays in hearing the suits and deciding them, the old smrti law was fairer to litigants than modern Indian law.

#### Production of Evidence of Proof (Kriyādānam)

Even the plaint becomes a replicatio or rejoinder (uttaram) when the defendant raises in his reply a counter claim. In such a case, the plaintiff has to add proofs to establish his claim (Kātyāyana). The plaintiff must produce further evidence to support his claim, e. g. in a suit for the repayment of a debt, if the defendant while admitting puts forward a counter claim, by citing witnesses who were present when the loan was contracted. If two persons quarrel, and if both cite witnesses, the witnesses of the party who first goes to the Court shall be heard first. When the plaintiff's case shows weakness (ādharya), the witnesses of the defendant should be heard first. When the defendant has met the plaint by a counter claim, he takes priority and has to prove his assertion first. (p. 88). If the reply is denial the burden of proof is on the plaintiff. If the reply claims to rest on a former judgment or on a special plea, the burden of pro of lies on the defendant. If the reply admits the claim no question of burden of proof arises. When the defendant denies the claim in toto, and by evidence the plaintiff partly establishes it the judge can decree the whole claim.

# Classes of Proofs

Brhaspati (p. 91) classes them as two-human and divine. Human proofs

are witnesses (sāksiņah), documents (lekhya) and inference (anumāna), Kātyāyana adds bhukti or enjoyment or user as a fourth kind of proof. (reasoning) is used as a synonym for anumana, as inference is by reasoning. certain cases like a right of way, ownership of water courses, enjoyment is a more powerful proof than documents or witnesses. Ordeal is divine proof. Ordeals are recommended in the case of heinous offences (sahasa) along with witnesses: so also in cases of abuse, defamation and injury. In cases of treason (nrpadroha) ordeals are recommended in preference to evidence, as obviously it will be difficult to get the latter. So also in regard to cases involving the character of women (p. 95). In regard to acts done secretly, in which witnesses are obviously unavailable, ordeals are necessary. Secret offences may be dealt with by study of manifest signs and demeanour as well as by ordeals. In regard to acts done long ago, for which living testimony is unavailable, ordeals may be used in preference to witnesses. Even when witnesses are available, ordeals are preferred (I) when the evidence on both sides is equally balanced, making it difficult to decide, and (2) when the offence being investigated is one involving death penalty (p. 96). If the authenticity of a relevant document (lekhya) is denied, recourse must be to ordeals. So also if the document is declared to be forged. (p. 97). Brhaspati and Kātyāyana favor a wider use of ordeals, as in cases of misappropriation, fabrication of pearls, gems and corals, withholding a deposit or adultery. The use of ordeals is prohibited in disputes relating to landed property and of libel and slander.

#### Witnesses (Sākṣiṇaḥ)

Witnesses are grouped in eleven classes by Nārada and into twelve by Brhaspati. They are grouped as 'appointed' (krta) and 'unappointed'. The former are of five kinds and the latter of six (Nārada). Under the first class come an attestor who is cited as witness ( likhita ), one who has to be reminded of the act (smārita), a casual witness (yadrcchābhijña), a secret or hidden witness (gūdha) and an 'indirect' witness (uttarasākṣin) and a family witness (kulya). Brhaspati adds to this category the person who caused the writing (lekhita). Under the 'unappointed' category come co-villagers, the judge, the king, one acquainted with the affairs of both parties, one deputed by the claimant. When a trial is conducted by the king (as on an appeal) the scribe (clerk of the court), the judge and the puisne judges (sabhyāḥ) may be witnesses (p. 101). When a case of theft or assault within a village is being dealt with, a villager is a good witness, even if uncited. A person, not cited but who has actually heard or seen, is admissible as a witness (Manu, VIII, 76). The uttaraśāksin, who corroborates the testimony of others from his own knowledge, is hardly an indirect witness, according to Dr. Kane (Vyavahāramayūkha, Notes, p. 66). Jimūtavāhana cites a verse of Vyāsa to show that as regards

what took place in his own presence as a judge, none can be a better witness than the king. Dr. Amareshwar Thakur (*Hindu Law of Evidence*, 1933, p. 20) points out that acceptance of *akrta* witnesses is due to the necessity for testimony and some circumstantial guarantee of reliability.

The testimony of an attestor (likhita) is valid even after the lapse of time.) p. 103). If he is unable to identify his own signature, after the lapse of time, the genuineness of the signature may be established by comparison with other signatures of his (Kātyāyana, p. 104). Testimony rests on memory. Arbitrary rules of the duration of the period, during which such memory is allowable—, e.g. of a deposing witness upto seven years, of a casual witness for five years, a secret witness upto the third year and an indirect witness upto a year—may be deemed merely recommendatory, for as Nārada owns (p. 104) the evidence of a man of good memory, with undamaged faculties, will be valid even after a very long period.

#### Indirect Testimony

Manu lays down (p. 98) that evidence in accordance with what has been actually seen or heard is alone admissible (VIII, 74). A sākṣin, according to Nārada is one who has actually seen with his own eyes. This is in accordance with the modern rule of preference of direct knowledge. Medhātithi holds that Manu's rule is against indirect or hearsay evidence, This is so today too. But secondary evidence may be accepted in certain circumstances: the death of the appointed witness or his having gone to a distant place, which makes his presence in court impossible, or the appointed witness dies but there are persons who have heard his statements on the matter in dispute. Accordingly, Viṣṇu (VIII, 12) rules that an appointed witness having died abroad, those who have heard his depositions may give evidence. This is in accordance with modern practice.

# Circumstantial Evidence (Yukti)

Yukti may be taken as circumstantial evidence from which an inference, warranted by reasoning, may be drawn. Brhaspati has a famous dictum that there is loss of Dharma in a trial devoid of the application of yukti (yuktihīnavicāre tu dharmahānih prajāyate). Sankhalikhita state that "an adulterer is proved to be such by being caught playing with a woman's hair, when she is another's wife, an incendiary by being caught with firebrand in his hand, near a house on fire, a murderer by being caught near a murdered man, and a thief when found in possession of some of the stolen articles." Such presumptions are noticed in the Indian Evidence Act, sec. 114. The famous story of Māṇḍavya, which is cited in smṛtis, is an instance, often given, of the risk of coming to conclusions by apparent signs, or circumstantial evidence alone, when not critically weighed. In such cases Nārada (IV, 289) and Manu (VIII, 114)

provide for special oaths (sapatha) to clear up suspicions arising from circumstances.

#### Evidence on Commission

When it is impossible to bring into court a witness who is in a foreign land, his testimony may be recorded by Vedic scholars (traividyāprahita) and the record may be accepted by the court. This corresponds to evidence taken on commission provided by the Indian Evidence Act and the Civil Procedure Code, 485, order XXVI.

#### Testimony of a Solitary Witness

Gautama rules that the witnesses should be many (p. 105) and trustworthy, and might be even Sudras. Yājñavalkya (II, 68-69) describes persons of austere life and learning as competent witnesses, but even they should at least be three in number (p. 105). Manu (VIII, 60) rules that a suit may be decreed against the testimony of three witnesses (p. 102). Brhaspati rules (p. 102) that the witnesses may go up in number from three to nine even, but a single witness should not be accepted for examination (na prechet kadācana). Kullūka explains Manu, VIII, 66, barring a solitary witness, as due to the fear of the solitary witness dying or going abroad, and thereby frustrating a decision (naiko vināśapravāsaśankayā). But a sole witness is allowed when both parties agree to it, and the witness is a person of undoubtedly high character.

Other instances of the admissibility of a single witness are, (1) if he alone was taken into confidence when a deposit was made (in such a case alone), or (2) is one sent by the litigant, or (3) is a jeweller who alone is competent to identify jewels.

Witnesses have to be men of character, and preferably of the first varna, and devoted to its religious duties. They must be known for their impartiality and rectitude. They must belong, if possible, to the same group as the parties (śreni), and, in the case of suits or cases involving women, women witnesses should be preferred (p. 107). For litigants of the first three varnas, witnesses should preferably be of the same varna. or of groups (varga) of the same group. Sūdras of good character should be accepted in cases involving others as well as Sūdras (p. 107).

#### Disqualified Witnesses (Asākṣiṇah)

The smrtis give long lists of persons who should not be witnesses. It may be presumed that the rules are only recommendatory in most cases, or indicative of the inherent defects in the witness. According to Nārada inadmissibility to be taken as witness may spring from (1) a rule of smrti, (2) or lack of character in the witness, or (3) contradiction, or (4) bad disposition or (5) intervening desease. (p. 108).

In the first group come persons who have renounced the world, or have no interest in worldly affairs or are unlikely to watch them, infants ( śiśu ). insane persons or drunkards (habitual), or rakes, outcastes, adulterers, persons who live by prostituting their women, and atheists. Exclusion on the ground of inconsistency in statements of the witness, can arise only after the hearing. It is a case for rejection of testimony, and not for rejection of summoning. unless of previous conviction for such an offence. Persons of manifest bad character (drstadosa) are excluded. An interested party is to be excluded, if he has an interest in the suit. An abettor (sahāyin) or accomplice is also to be excluded, i. e. his testimony is to be rejected. The idea is apparently to reject the unhesitating acceptance of the testimony of relations and interested persons. not their rejection as witnesses. The ground of exclusion (or suspicion) is common interest between witness and party. Manu will allow a relation (bandhu) on failure of other witnesses (VIII, 70). An enemy (ripu) is excluded on manifest suspicion. Born slaves or dependant labourers are also excluded. Incompetency on account of want of reasoning faculty arises in "infants" (sisu). In modern practice even the testimony of a child. which shows intelligence, though only eight or nine years of age, is allowed. A person of senile age (vrddha) is excluded similarly. Persons with deficient limbs or suffering from incurable disease or eunuchs are excluded because of their faculties of perception being defective, or because their defects are the results of their bad karma in past births (Manu, XI, 49-52). Persons who are deficient from a religious standpoint are excluded, as obviously the oaths that are administered to such witnesses cannot be felt by them to be binding. The exclusion of women from being witnesses is on the presumption of ficklemindedness in them. But Manu's acceptance of them in cases where women are concerned will show that this cannot be the real ground. Medhātithi (VIII, 68) explains that the rule of exclusion of women from being witnesses applies to cases where both parties are men. When the suit is between two women or between a man and a woman, the exclusion disappears. The admissibility of women to testify on failure of qualified witnesses is explained by Medhātithi as implying that they are competent to testify in cases which are recent, as there has been no interval of time in which their minds might waver!

There are over a score of exclusions on account of low birth or professions. Exclusion, as a kind of privilege, is instanced by that of the king and royal officers or of śrotriyas, who must be constantly engaged in religious duties. The exclusion is not an indication, as pointed out by Medhātithi (VIII, 65), of their want of credibility, but to save them from being taken away from important religious duties. One who volunteers evidence is not to be accepted (p. 114)

A witness summoned by one party should not be asked by his opponent to testify (Kātyāyana, p. 116).

Witnesses barred on specific rules will still be admissible in cases involving grave crimes (p. 118).

# Priority among Winesses, its determination

The relative value of evidence of witnesses of the different classes does not arise in cases of violence, assault, theft and defamation, and the competence of those who give such evidence should not be scrutinised too closely (Manu, VIII, 72). Kātyāyana adds transgression of the king's commands to this list, along with complaints in regard to what took place within a house, at night, or outside the village. In cases of violence those who are ordinarily barred from giving testimony, like slaves, the blind and the deaf and lepers, are examinable (p. 118). The underlying idea is that if one insisted on absolute acceptability in a witness, it may be difficult in some cases to get any evidence But Nārada (p. 118) would still exclude from giving evidence children (because they might speak falsely through ignorance), relations (as they might depose falsely from affection), an enemy (as he might depose falsely from the desire of revenge) and women (because of habitual untruthfulness!). Manu (VIII, 77) ascribes the exclusion of women in evidence to their fickleness. But there is no exclusion of women from giving evidence altogether, as they are permitted in suits in which both parties, or one of the parties is a woman (Manu, VIII, 68). Manu would reject the evidence of men who are very senile. or are of depraved mind or are diseased.

#### Rejection of Testimony of Witness

The rule is that any disqualification of a witness that would make him unfit to give evidence should be stated openly in Court by the party objecting, and at the very beginning. The challenge should not be after deposition has begun. A false or malicious attack on witnesses makes the attacker punishable (p. 120). Vyāsa rules that the defects of a witness should be stated in open court, and in writing, and the Court must ask the witness to refute them or stand aside, but if the witness protests his innocence, the challenger must be asked to substantiate his statement impugning the witness.

# Examination of Witnesses (Sākṣiśrāvaṇam)

The smrtis insist on the examination of witnesses and hearing them with as little delay as possible (p. 126). Witnesses should be put on oath (śapatha) after being called up, and then closely examined, one after another. The deposition must be in the presence of both parties in certain cases, the depositions should ordinarily be taken near the objects in dispute, e.g. cattle, bipeds, or immovable property (p. 123), but witnesses can be made to depose even in the absence of things to be weighed, or counted or measured.

The examination should be in the morning, and after both judges and

witnesses have purified themselves (by baths etc.). The examination should take place before images of gods and in the presence of Brāhmaņas. Elaborate exhortations to witnesses, appealing to them to speak the truth, the whole truth and nothing but the truth, and pointing out to them the spiritual merits of speaking the truth and the danger of sinning by false testimony are given in Smrtis. 'The perjurer commits the same sin as as the incendiary, the slayer of children and women, warns the judge' (Yājñavalkya, p. 125).1 All merit acquired from birth will, it must be exhorted, be lost by speaking falsely. The guilty judge, the guilty witness and the killer of a Brāhmaņa are equals in sin. By telling the truth, the witness must be warned, he attains fame in this life and beatitude after death (p. 122). Truth is greater as a conferrer of merit than a thousand horse-sacrifices (aśvamedha)—A perjuer, adds the exhortation, suffers the pangs of a discarded wife. Truth is the stairway to Heaven ( svargasya sopānam, p. 127). Truth is better than a hundred sons. One who speaks truth attains godhood even in this life (p. 128). Generations of deceased ancestors are ruined by the false deposition of a descendant (Baudhāyana, p. 120).

Such exhortations will be effective only on believers in Dharma. The exclusion from being witnesses of agnostics (those who have no faith in religion), atheists, and apostates will be intelligible from this type of exhortation. The exhortation is made along with imprecations. The oath (sapatha), which is described in detail in smrtis (inf. pp. 131-135), will be ineffective on those who do not believe in Dharma and Karma. All the merit (sukrta) that a virtuous man acquires will be lost by speaking falsely, or defeating unjustly an adversary in a suit (Yājñavalkya, p. 135). So will it be ineffective too in persons of high birth (Brahamanāh) who take to ways of life condemned for their varna. (p. 135). Manner of Testifying (pp. 136-137).

The witness should testify in a reverential manner. He should lay aside his head-dress, touch gold and cow's urine (gomaya) as a purification, and speak lifting up his right arm. In cases of manslaughter he should depose before an image of Siva (vādayet Sivasannidhau, p. 136). He should not answer when he is not questioned. An unsummoned or uninterrogated witness should not depose (p. 137). When the deposition is made in a natural way, the witness should not be harassed by being questioned again and again.<sup>2</sup> The witness should speak of only what he himself has seen or heard (Baudhāyana, p. 137). That way will win trust.

Evaluation of Witness (p. 138)

The king (or in his absence the Chief Judge) should himself question the

i All such references are from Vyavahārakāṇḍa, published in G. O. S. Vol. CXIX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This is a virtual interdiction of cross examination.

witness in open court, but weigh the evidence subsequently along with the puisne judges (sabhyāh). Attention should be paid to the tone and manner of the deposition by the witness in evaluating the testimony. When the witness appears restless, shifts his position, licks the corners of his lips, loses color, perspires in the face, coughs and heaves often, scratches the ground with his toes, becomes dry-mouthed, falters in speech, speaks incoherently, is voluble and silent by fits, and will not meet the eyes of the questioning judge, he may be regarded as perjuring. But these are, as warned by Medhātithi (VIII 126) not proofs of dishonesty. Such symptoms may be displayed even by truthful and nervous witnesses unaccustomed to appear before courts, and they must be deemed only as needing observation for subsequent consideration by the judges. As witnesses are likely to become nervous if the King or chief judge shows anger, these are warned not to lose their temper, and to regard such signs as often natural to some persons.

#### Allowable Perjury (Satyāpavādaḥ)

Falsehood is "permissible" in testimony when truth speaking bring death to one of the parties. "By truth are witnesses purified; and so are they when they depose falsely to save the life of persons" (Viṣṇu). Speaking falsely from a pious motive does not make a witness who speaks so lose Heaven. (p. 146). Gautama, who adheres to this rule, modifies it by adding that speaking the truth in cases of confirmed and heinous offenders will not be sin (p. 146). But a sin is a sin, even if committed for pious motives and must be expiated. The expiations advised by Viṣṇu, Yājñavalkya and Manu in such cases are repeated by Lakṣmīdhara (p. 147). The Mahābhārata allows in a famous passage, lying in five cases.

### Strength of Evidence (Sākṣi-balatvam)

The rule advised is that the evidence of a majority of witnesses should be accepted as truth but if the number testifying on both sides is equal, the decision should then go by observation of the demeanour and good qualities (birth etc.) of the witnesses, and where the good qualities are balanced, by the side for which Brāhmaṇas have testified. When numbers are equal on both sides, as regards witnesses, the side which has more virtuous men as witnesses should win. If, after the plaintiff has established his contention or case by a number of witnesses, the defendant produces more and better witnesses, the former loses his suit (Kātyāyana, p. 149). Among witnesses quality is to be preferred to mere number (Yājñavalkya II, 72).

Evidence of witnesses becomes worthless in some cases. Inconsistent statements by a witness, conflict of evidence as to time, place, age, matter, quantity, shape and species makes the evidence worthless. If in a suit for money

debt, the witnesses contradict one another as regards the amount their testimony is worthless.

## Punishment for False Testimony (Sākṣidaṇḍaḥ)

A witness who says first one thing and later says what is contradictory to his first statement should be punished for deceptian (Kātyāyana, p. 141). Manu ascribes several obvious causes for false evidence: e.g. covetousness. distraction of mind, fear, friendship, lust, anger, ignorance and immaturity of mind (VIII, 118). He prescribes graded punishments according to the apparent cause of the falsehood in testimony. These range from the lowest amercement in cases of lying through nervousness, two middle amercements if it is due to fear, and four times the lowest amercement if it is through friendship, and ten times of it if it is done through lust, three times the second amercement if it is due to wrath, two hundred panas if it is due to ignorance and a hundred if it is due to puerility (VIII, 121). The severity of the penalties is explained as designed to prevent a failure of justice and in order to restrain injustice (VIII. 122). Banishment, in addition to a fine, may be the penalty for perjury by Non-Brāhmaņas but exile alone is the punishment for a Brāhmaņa perjurer. (Ib. 123). Visnu would, in addition to banishment, impose the confiscation of entire property as the penalty for perjury (p. 142). A witness who knows the facts but stands mute when questioned, deserves the same penalty as a perjurer (Visnu, p. 143), and one who refuses to testify shall be fined ten per cent of the value of the property in dispute (Kātyāyana, p. 143). Delaying evidence for three fortnights is punished by a fine of ten per cent of the value of the property in dispute (Manu, VIII, 107), and Kātyāyana would punish the witness who knowing the facts, will still not testify, with a fine equal to the value of the property in dispute. The hand of God is seen when a perjurer suffers from disease or a fire accident within a week of his deposition (p. 143).

### Documents (Līkhita).

Even within six months, declares Brhaspati (p. 152), doubts about facts will rise in human mind. It is to avoid them that the Creator has invented Documents. Marīci (p. 152) affirms that the genuineness of gifts, or sales of landed property is not provable unless the acts have been recorded in documents.

A document needs attestation, which may be of different kinds. Viṣṇu divides them into three classes from this standpoint: those written before the King (i.e. before an official who attests them, like the modern Registrar of Assurances); those bearing the signatures of witnesses; and those that have no such superscription. Nārada (IV, I35) clases them as (I) those written in the hand of the executant himself and (2) those written by another's hand. The

second alone needs attestation. Documents again may be public ( $r\bar{a}jak\bar{i}ya$ ) and private ( $j\bar{a}napad\bar{i}ya$ ); and the latter may be written in his own hand by the executant and or may be written by a scribe or another person. The  $Mit\bar{a}k\bar{s}ar\bar{a}$  (II, 22) calls the  $r\bar{a}jak\bar{i}ya$  document  $s\bar{a}sana$ , and the other  $c\bar{i}raka$ . The  $j\bar{a}napada$  documents are of different kinds: deeds of partition ( $vibh\bar{a}gapatra$ ), deed of gift ( $d\bar{a}napatra$ ), sale deed ( $kriy\bar{a}patra$ ), mortgage deed ( $\bar{a}dhipatra$ ), deed of convention by villagers (samvitpatra), deed of bondage ( $d\bar{a}sapatra$ ), deed of debt (rnalekha), deed of purification (visuddhipatra) attested by those present at the purification for sin, compromise deed (sandhipatra), deed defining boundaries ( $s\bar{i}m\bar{a}patra$ ) submortgage deed ( $anv\bar{a}dhipatra$ ) and upagata (receipt). A document attested by an accountant or state official is regarded as if it was attested by the King himself (Visnu, P 153). A state document is signed by the King or bears his seal ( $mudr\bar{a}$ ).

The classifications are not exhaustive. The royal deed is said to be superior (in authenticity). The royal deed is said to be superior (in authenticity) to the jānapada, the jānapada to svahasta attested by witnesses and the last to a svahasta which is unattested by witnesses.

Two witnesses were usually regarded as sufficient for attestation. Full details regarding dates, places, residence, parentage etc. should be furnished in document.

### Grant of Decree (Sāsana)

A royal grant has to be engraved on a copper plate, and written by the Sāndhivigrahīka. It should mention place, family lineage, place, village to be donated, and declared valid in regard to the gifts as long as the Moon and the Sun last (p. 157). When a king makes a gift of a village or land all these details should be given in the copper plate, which must have the royal seal also. The terms of the gift should be indicated in it.

The document which records the decree of the Court, after an enquiry, is called jayapatra or paścātkāra (p. 160). It should give a resume of the enquiry, and the statements of plaintiff and defendant, evidence and the decision of the court fully (Kātyāyana, p. 160). The king of chief judge, and the other judges should sign the document.

### Valid Documents (Sallekhya)

A document is valid if it is duly attested, after being legibly written and in clear language, following local usage as to documents, and if it gives all details that are necessary fully (p. 261).

A document which is declared invalid should be annulled at once. If it is not done, and it is allowed to remain, it has validity. When a document is

lost, or damaged or is illegible or torn or burnt, a fresh document must be made (p. 262). The fresh document may be written in his own hand by the party.

#### Invalid Documents (Dustalekhya)

Documents executed by a dying person, by children, by frightened or desperate persons, by women, by intoxicated, mad or grief stricken persons, or executed at night or by force are deemed invalid (p. 263). A document recording a loan held by a creditor, which is however unattested, is void unless the creditor proves the debt otherwise. A document opposed to local usage, which is ambiguous and incomplete in the specification of matters and is executed by one who is not the owner, is also invalid (Kātyāyana, p. 164). A document spoilt by fire, or executed long ago, or dirtied and illegible, or which contains mutilated or effaced syllables, or is for a brief period only may be declared invalid (p. 164). A deed in which the lines are irregular, is in ambiguous wording and which does not possess the characteristics of a genuine document is invalid (p. 264).

#### Testing Genuineness of Documents that are suspect

A document bearing the royal seal must be accepted as genuine (Prajāpati, 168). If a document is in the hands of one who is not the owner, its coming into his hands must be investigated (Vyāsa, p. 167). Careful scrutiny of a document, whose authenticity is doubted, is necessary by comparing its writing with that of the alleged writer, and noting any peculiarities in its wording or tenor (Nārada, p. 167). Vyāsa warns us against accepting the authenticity of a document from its apparently genuine writing as clever forgers fabricate documents that look genuine (p. 166). Dishonest relations try to cheat women and children and illiterate persons by fabricated documents (Bṛhaspati, p. 166). When the witnesses, scribe, creditor and debtor of a document are all dead, there is reason to suspect its genuineness, says Nārada. (IV. 138.)

### Strength of a Document (Lekhyabalam)

In order to combat possible challenges in future of the genuineness of a deed, Brhaspati advises its owner to exhibit and read it in assembled family groups, meetings of traders and co-habitants, so as to ensure its authenticity beyond dispute (p. 170). When a document has been produced when required, and frequently also, it remains valid for ever (Nārada, IV. 140). A document which has not been questioned for twenty years is valid (Kātyāyana). When a thing has been enjoyed for twenty years without question, the document sanctioning the enjoyment is beyond challenge. A boundary dispute can be settled and recorded in a document. If this remains unchallenged for twenty years, its validity after the period cannot be raised. When a pledge is

made, if the pledgee has been enjoying it, the document on the pledge is valid. A document in the handwriting of a wellknown scribe is unquestionable.

### Importance of Documentary Proof

A document is stronger than oral evidence or even ordeals (p. 173). A documentary proof can be over-ridden only by another document.

When a document has not been heard of for thirty years, and is then produced, its validity is gone; so also a document relating to a debt challenged to be owing by a wealthy man, who is easily found, is relied on to claim the debt, it is deemed suspicious. A document which has not been heard of for a long time (bahukālam), nor seen, or relating to a debtor who is dead, and which is not tied to a pledge, must also be deemed suspect. When a document has been taken away to another country, or is partially burnt, or is badly written and not quite legible, time should be granted to its owner to establish its authenticity. If the document has completely disappeared the evidence of those who had seen or read it must be produced (p. 175).

After a debt is discharged the document recording it must be destroyed (Yājāavalkya, II, 931) or a receipt (upagata) for the amount paid taken.

#### Punishment for forging Documents

The fabrication of royal edicts as well as private documents is a very grave offence, and the capital sentence is prescribed in smrtis for both (Manu, IX, 232 and Viṣnu, 9-10). The highest fine is prescribed for one who adds to or writes less than what is containable in a royal grant (śāsana).

### Jayapatra and Paścātkāra

Lakṣmīdhara mentions both. Jayapatra (document of victory) is the judgment decreeing the suit and handed to the successful party. It must contain in a summary form all relevant matters concerning the suit and trial: e.g. a summary of the plaint and of the rejoinder, the decision as to the party on whom the burden of proof was laid by the court, and the pleadings and depositions of the parties and witnesses. It should be signed by the King and bear his seal, if the suit was conducted before him, or of the Chief Judge and the sabhyas and bear their seals or signatures. The comprehensive character of the document is necessitated by the possibility of appeal or retrial. If the defeated party takes a different stand from that recorded in the jayapatra, as his in the original trial, as revealed, his prayer will be rejected. If these were not mentioned in the jayapatra there will be no means of knowing what stand the appellant had previously taken. To the defendant also it is of value, if he appeals on the ground of res judicata (Raghunandana's Vyvahāratatva, p. 60).

A decree which records the grounds for non-suiting a party ( e g. contradictions in statement, hostile attitude towards judges and witness, non-appearance,

silence, and absconding) is termed hinapatra, as distinguished from jayapatra. This used to be given to the defeated party.

Kātyāyana applies the name pāścātkāra (p. 169) to the judgments in suits in which after a hot contest the plaintiff succeeds, while the case in which the decree is briefer because the defendant admits the claim is merely a jayapatra (P. V. Kane, Vyavahāramayūkha, Notes, p. 53)

Possession (Bhoga, Bhukli)

Title (āgama) and possession (bhukti) are the definitive sources of legal ownership, if found together. But each has its own strength too, and ownership may arise from one, or not be lost when the other exists. Possession may be with title (agama) or without it (anagama). Among the ways of acquiring ownership (Gautama, X, 40-41 and Vasistha, XVI, 16) by gift (in the case of Brāhmaņas), by conquest (in the case of Kṣatriyas), by trade (in the case of Vaisyas) and by labour (as wages, in the case of Sūdras, as well as by inheritance, purchase, partition, seizure or appropriation (as of forest trees), finding (as of ownerless property or res nullius) and dowry none are specified as conferring ownership by mere enjoyment or possession (bhoga or bhukti). Possession may be with title or without it. The separation of one from the other may lead to questioning of ownership. When both exist together the title is indefeasible. A verse, cited as from Vyāsa and Pitāmaha (but is not cited by Laksmīdhara) sums up the features of a valid ownership as five: title (sagama), long standing. unbroken use, use without objection being raised by any one, and in the very presence of any who questions the right. Yājñavalkya emphaises the need of both for unquestionable proprietary right: "Title is superior to possession (or enjoyment), "-p. 180, and "in title there is no strength if it is not combined with possession even for a short period" (p. 185). Title and possession lend strength to each other. When ownership is transferred it has to be coupled with delivery of possession. Brhaspati states that when ownership is acquired in one of the ways mentioned it becomes effective only when coupled with title (sāgama, p. 177). Possession is not essential to transfer of property but when uncoupled with it, it is risky.

Long possession is usually construed as a sign of ownership by right also. When land or landed property is enjoyed by another in the very sight (pasyatah) of the title-owner and without any protest from him, it will lead to the conclusion that the possessor has acquired ownership also. Nārada (p. 185) affirms that the enjoyment of a property by one who has no title to it, even for a hundred years makes the occupant liable for punsihment by the king with the penalty prescribed for theft (coradanda, p. 185). Adverse possession, of a property like possession by silent acquiescence, will lead, after the prescribed period of prescription to its becoming the property of this possessor (Nārada,

p. 185). The statement is coupled with the warning to owners not to allow strangers to enjoy their property without protest. Manu holds that an owner who allows his property to be enjoyed by another without protest, does not deserve to get it back (p. 189). Brhaspati also warns that he who does not protest when an enjoyer is giving away his property, in his own sight, cannot hope to get it back, even though he has the title deed (p. 188). Ownership in movables as well as immovables can be secured only by vigilance in an owner guarding his title and control of the property (p. 188).

### Prescriptive Right in Possession

Ownership will seem without basis if it exists for even generations without an assertion of it by the nominal owner. The application of the rule of prescription can alone avoid the confusion that will arise if an owner, who has long been indifferent to enforcing his right against an occupant, asserts his right after a very long interval. If a property is sold or bought, the buyer will endeavour to safeguard his interests by getting both rights. Ownership (however it, may spring) must be clear before one can safely buy a property. It is to meet such cases that prescription arising from long, unquestioned and uninterrupted possession is made to mean ownership even without title. Such smrti rules as that even a hundred years of occupation by another will not extinguish the owner's right in the property (p. 185, Nārada, IV, 88) and property enjoyed without ownership should be classed with things that are held without ownership (like anvāhita, explained by Asahāya as a valuable object received in return for a worthless one), with things that are robbed (hyta), deposits, and those that are held by force, articles lent for use and articles enjoyed in the absence of the owner (p. 185). There are two ways of determining the length of time that will constitute valid precription capable of converting possession into ownership, e.g. firstly, by making it equal to what can be remembered even after a long period (smārtakāla), and secondly by treating it as passing from generation to generation of occupants in the same family. The first is described as a hundred years, and the second as three generations excluding the present occupier. This again leads to the determination in years of the life of a generation. Brhaspati puts it at 35 years and Kātyāyana at twenty years. Under the former, three generations will mean 105 years, which is the length smartakala according to the Smrticandrika (Ed. Gharpure, II. p. 72). The Vedas put the duration of human life as a hundred years (śatāyuḥ puruṣaḥ). But as generations overlap, Kātyāyana makes three generation equal to sixty years in which uninterrupted possession developes into ownership (p. 180). Gautma, Manu and Yajnavalkya (II, 24) appear to hold that even twenty years, and Brhaspati thirty years of adverse possession will make it ripen into ownership of immovable property, while later

smrtis like Nārada and Kātyāyana would put the period higher and make it sixty years—an apparent compromise between three lifetimes and smārtakāla. As regards movable property the duration of use is made lower, and fixed at ten years. It is held that beyond these periods there is hāni or loss of right.

What is this hani? Dr. Amareshwar Thakur (Hindu Law of Evidence). classifies the different views of jurists on the effect of prescription in producing hāni or loss thus: (1) svatvahāni or loss of proprietary right, (2) vyavahārahāni loss of legal remedy to owner by passive acquiescence of alien occupation, and (3) phalaháni or loss of the right to collect the produce, or intermediate profits. The last position is held by the Mitaksara but is rejected by Candesvara. Devanna Bhatta and Raghunandara. Vyavahārahāni is loss of legal remdey to to the owner by his passive acquiescence in alien occupation, and is apprently based on a text of Nārada that the suit for recovery of property by a person who has been silent and indifferent (upekṣām kurvatastasya, tūṣnīm bhūtasya tisthatah käle vipanne pūrvokte vyavahāro na sidhyati) will not succeed. neglect is both verbal protest and physical effort to get the property. The owner loses the right of recovering his right by human proofs (i.e. he can get them back by ordeals.). Smrticandrikā cites in support of this interpretation a halfverse from Smrtisamgraha to say that absence of occupation (abhukti) makes the right of ownership ineffective (agamo moghah), and it interpretes agama as the grounds of claim by documents and witness (tatpramānabhūta-likhitasāksinau) \*

The loss of proprietary right (svatvahāni) by prescription is upheld by Asahāya, the oldest commentator now known on a verse of Nārada (I, 78) declaring that title can be extinguished by adverse possession of long duration. This view is attacked by Viśvarūpa, Medhātithi and Jīmūtavāhana.

The loss of intermediate profits (phalahāni) is upheld by Vijñāneśwara. This view is rejected by Candeśvara and others.

## Exceptions to Prescription

Ownership acquired by prescription will not apply to strīdhana, the property of minors, of idiots or of temples or of the King. When near relations or a son-in-law or a learned Brāhmana is allowed to enjoy a property, the right to it is not lost even by long enjoyment by these. The same rule applies to the property of an enemy (satru, p. 191). The property of persons who are phyically deficient, or are indolent, or diseased or are panicky by nature (bhīta) or are away in distant lands, will not be lost by adverse possession (p. 190).

### Determination of Interrupted Possession

When interruption of possession occurs in immovable property, the right has to be established by evidence. The relevant witnesses are neighbours, or

<sup>\*</sup> Dharmakośa, I, i, p. 424.

those who know the names, titles, situation, area and title as well as the nature of the interruption of occupation or enjoyment. The decision should be based on such testimony provided the Court is satisfied of the knowledge and impartiality of the witnesses. When evidence of the ordinary kind is lacking in such cases, recourse must be had to ordeals for settling the question (p. 193).

#### Reasoning (Yukti)

Decisions in suits cannot be delayed unduly. When the evidence of of witnesses is lacking by either their not being able to testify or the delay in in getting them, the Court must exercise its reasoning faculty (yukti) to get at the truth, or decide on administration of oath (sapatha). Thus, when a defendant does not refute the case against him, even though reminded thrice, in a case of debt, he may be ordered to pay off the debt (p. 194). A defendant's silence, when an assertion he can rebut is made in court, and in his hearing, must be taken as his acquiescence. A person who does not refute the claim for money alleged to have been lent to him should be deemed a debtor. If several assertions are made against the defendant, and one of them alone is proved by evidence, the rest may be taken also as established (p. 195). Circumstances cannot lie, while witnesses can. Circumstantial evidence is thus valuable. In a case of incenddiarism, if the defendant or accused is caught with a firebrand in his hand, or an alleged murderer is found with a weapon in his hands, or an allged adulterer has been found dallying with the wife of of another person with whom he is said to have committed adultery, and seen catching her by her hair etc., or when a bridge has been destroyed and the suspected person is found with a hatchet in his hand close by, or a person is found in possession of stolen property, there are grounds for presuming them to be offenders and proceeding to enquire into their offences. In such cases, reliance on eye-witnesses alone will not establish. Kauțilya (Arthaśāstra, IV, 12) states that an alleged adulterer's guilt may be inferred and held proved by marks of finger nails or teeth or scratches on his body or lips or by the admission of the woman concerned. But, as pointed out by Nārada (IV, 176), such signs must not be too readily accepted as proof of guilt, as a cunning enemy of the accused might make such marks to incriminate his foe. Consciousness of guilt and desire to escape punishment will often induce accused persons, who have weak defences, to try to bribe or corrupt members of the court or In such cases, the attempts, if established, might be presumed to point to the guilt of the accused person, or a defendant in a suit for the return of money lent (Kātyāyana, ed. Kane, 337-338). Failure to apply proper reasoning is said to have brought about the conviction of the innocent sage Māṇḍavya as a thief, because from fear of torture he admitted that he was a thief when he really was not one.

#### Oaths (Sapatha)

Sapatha stands for both oaths and ordeals as means of establishing guilt or innocence. Lakṣmīdhara gives 'ordeal' (divya) as the synonym for 'oath' (sapatha) in interpreting the expression sapathakriyā as the heading of the section in Viṣṇusmṛti (p. 198). He deals with sapathavidhi, rules of oaths, after dealing in detail with ordeals. Oaths are very ancient. Manu in justifying them (VIII, 110) states that oaths have been taken both by divine persons and sages for clearing themselves of charges. Medhātithi and Govindarāja point out that the seven sages purified themselves by oaths, when accused mutually of stealing lotus fibres (Mahābhārata, XIII, 93, 13 ff.), and Indra took an oath when accused of adultery with Ahalyā. When Viśvāmitra charged Vasiṣṭha with being a demon and with having devoured his sons, the latter cleared himself by a sapatha (Rgveda, VII, 104, v. 15).

The oath must be taken in connection with something vital to the varna of the person subjected to it: thus, the Brāhmana must swear by Truth, the Kṣatriya by his weapons and vehicle, the Vaisya by cows, seed-grain and gold, and the Śūdra by imprecating on his own head all sins (pātaka). They should be made to touch the heads of their wives and children (invoking suffering on them if they swore falesly. Bṛhaspati (p. 256) suggests oaths only for minor offences, and ordeals for major ones. The swearer must swear by his acquired spiritual merit, and offer to lose it if he swears falsely (p. 257). When the oath taker is not met within a few days by misfortunes, he will be deemed cleared of the charge. The limit for the misfortune is the fourteenth day. Ordeals (Divya)

Ordeals are divine means of proof and so are termed divya. The Supreme Being or Divinities are held to intervene, when properly approached, and indicate guilt or innocence, after an ordeal is performed in the manner laid down by smrtis. The idea is widespread in the world. The use of the ordeal is based on the belief that God intervenes miraculously to vindicate innocence and establish guilt, when other means of doing so are unavailable. Divya is defined by the Divyatatva of Raghunandana (p. 574) as that which decides a matter in dispute when it cannot be decided by human proof (manusapramana-anirneyasya nirnāyakam yat tad divyam). Nīlakantha (Vyavahāramayūkha, ed. Kane, p. 44) defines divya as that which decides a matter in dispute not determinable by human proof (taitu mānuṣapramāṇa-anirṇitārtha-nirṇāyakam). The use of ordeals is ancient and world-wide. Medhātithi gives a rational explanation of the application of ordeals and oaths by pointing out that they are means of frightening superstitious persons into telling the truth (VIII, 116). But he counters this statement by saying that the failure of ordeals to establish innocence cannot make one reject them, as similar failures occur when recognized

means of proof are also applied. Nārada's (IV, 241) direction that divya is to be applied when transactions done in secret, without witnesses, in lonely places or at night, when ordinary evidence is naturally unobtainable, show that it is to be a last resort. Sītā sumitted to an ordeal (not of the nine kinds described in smrtis) to prove her chastity. The dependence of the ordeal on belief in its effect by the party subjected to it is shown by the rules interdicting its application to cases where the party to be subjected to it is an atheist (Nārada, IV, 332, p. 207) or a vrātya. Similarly an ordeal should not be offered to those who are irreligious, those who wear queer emblems of sects, and experts in manira and yoga, who might counteract the ordeal by their special powers (p. 208.). It is also apparently on this ground that ordinarily both parties must agree to the application of the ordeal, though in certain cases the King can order its being used in grave crimes. The religious basis of the test is also shown by its interdiction to those under a religious vow (savrtāh p. 207). The fear of chances of escape of the criminal if an ordeal is applied in cases of parricide, matricide and the five great sins (māhāpātaku, p. 208) leads to their being discouraged in such cases.

It is noteworthy that the earlier smrtis do not deal much with ordeals. Gautama, Vasistha and Baudhāyana are silent on its application. Manu mentions only two, viz. the fire ordeal and plunging into water. Yājñavalkya and Viṣṇu mention five ordeals, and Nārada mentions in addition to these the taptamāṣa and the tandula ordeals. The full number of nine ordeals is mentioned by Pitāmaha. Bṛhaspati (p. 198) also names all the nine. These are:— (1) the ordeal of the balance (tulā or ghaṭa); (2) the ordeal of fire (agni); (3) the ordeal of water (toya); (4) the ordeal or poison (viṣa); (5) the ordeal of consecrated water (koṣa); (6) the ordeal of grain (tandula); (7) the ordeal of the heated piece of gold (taptamāṣa); (8) the ordeal of the ploughshare (phāla); and (9) the ordeal of Dharma. Instances of the use of these are found in history.

### Application of Ordeals

Ordinarily the ordeal was imposed on the defendant. If he gets over the ordeal he wins. But Yājñavalkya (II, 99) gives the option to either party to undergo it by agreement. The defeated party has to pay a fine (Sīrṣa) in addition to the loss of his case. An alternative is an offer by the party to undergo corporal punishment, if the test goes against him.

Ordeals are selected according to the value of the matters in dispute. All claims of over 1000 cooper panas are to be regarded as of great value, and to them the ordeals of balance, fire, water and poison are applicable. In cases of the "five great sins (mahāpātaka)" any one of the five may be applied without consideration of value on a money standard, and without binding the loser

made to drink the libation of the Sun-God (p. 246). Sodhyas accused of theft and soldiers must drink the libation of Durgā. In the case of minor charges, the water in which the weapons or emblems of the god have been bathed are enough (Visnu, p. 246).

A guilty person subjected to the ordeal will be afflicted with illness or calamities within a few days of the test. The death of near relations (jnālimarana) is one such misfortune (p. 247). Fever, dysentery, boils, pain in the palate and in the bones, throat diseases, head-ache and fracture of the limbs, as well as 'seizure by evii spirits' (daivikavyādhi) are examples of such misfortunes ('p. 248). Pitāmaha (p. 247) allows three, or seven or fourteen nights for the appearance of such marks of divine displeasure on a guilty śodhya (p. 247). Fires are other results. He on whom no calamity falls within fourteen days of the test, is declared by Yājñavalkya (II. 113) as cleared of the charges fully (p. 248). If misfortunes of this kind come after the lapse of a fortnight, they are not to be taken as justifying a fresh test, says Nārada (IV, 331, p. 248). Brhaspati explains (p. 249) that the indication of a fortnight or three weeks as the termination of the period within which the results might be seen are dependent on time, place and subject matter for which the ordeal is imposed (p. 249).

### Ordeal of Grain (Tandulavidhih)

This ordeal, which is not one of the classical five, already described, is to be imposed on Sūdras alone (p. 250). Rice should be soaked in the water in which idols have been bathed, and it should be kept so for a night. The next day the śɔdhya must be made to eat it, facing the Sun. He must be made to spit and if the spittle is found free of blood he is innocent, and if blood appears in it, he is deemed guilty. A sign of guilt is shivering or if blood appears at the end of jaw (p. 251).

### Ordeal of a Hot Piece of Gold (Taptamāşaka-vidhiķ)

Twenty palas of ghi (ghrla) or oil (taila) should be boiled in a versel of copper, iron or earth, 16 inches in width, and four inches in depth. When the liquid is boiling hot, a piece of gold should be dropped into it. The sodhya must lift out the coin, with only his thumb and forefinger. Before the ordeal, the usual invocation to Dharma must be recited. The tested person should not shake his hand, with pain, and if boils do not appear on the fingers, he is declared cleared of guilt (p. 252).

### Ordeal of the Plough share (Phālavidhih)

A plough-share of iron, weighing twelve pulas, and eight fingers long, should be made red hot and the thief (corah) to whom this ordeal is offered.

must lick it with his tongue. He is declared innocent only if his tongue is not singed, (p. 254).

### Ordeal of Dharma (Dharmaja-vidhih)

Pictures of Dharma and A-dharma should be drawn on two bits of paper, in white and black respectively. After the recitation of the usual invocatory mantras, which are believed to inspire the papers with life, the two papers are invoked, and after having bathed them in pañcagavya they must be concealed in clods of earth, and the clod should be placed within two new pots, which should be filled (with earth). The śodhya should pull out a clod, and if the picture of Dharma is found within it, he is cleared, and he is deemed guilty if that of A-Dharma is pulled out by him (p. 254).

Other ordeals,

These nine exhaust the standard number approved. But in practice others have been in vogue, sanctioned by local custom, like putting one's hand in a pot within which is a cobra.

### Manner of Decision (Nirnayaprakāra)

It has already been stated that the the four steps of a trial in court are the plaint, the rejoinder of the defendant, the court's decision as to who should let in evidence first (ie. the party on whom the burden of proof is laid i.e. pratyākalita) and the evidence ( kriyā). The ways of arriving at a decision (nirnaya) are stated by Vyasa (p. 258) as pramana (authority), evidence, usages, oaths, king's order as compounding of the case by the parties (p. 258). Proof rests on documents (likhita) witnesses and occupation (bhoga) and as a fourth on inference (anumana) from circumstantial evidence. When every means of proof is unavailable, the decision must be made by the king, acting on his own judgment (p. 258). A similar stand is taken by Brhaspati who makes Dharma, Vyavahāra, Caritra and Rājaśāsanam the four means of decision in cases of doubt (sandigdha). When the defendant is put on oath (sapatha) the decision is by Dharma, as also when ordeals (divya) are applied. That is said to be (vyavahāra) (or decison by legal proof) in which the judges use such means to establish what is right. Vyavahāra alone enables a decision when prevarification in a rejoinder is exposed (Brhaspati, p. 259). Whatever is practised, which is consistent with Dharma or not, is termed following local usage (Kātyāyana, p. 259). When a decision is made on circumstantial evidence it is termed caritra (ib). The king's order is to be made in those cases in which no evidence of the other kinds is forthcoming. In cases of doubt, owing to the conflict of authorities or total absence of evidence, it is the authority of the king that has to settle the matter ( p. 259).

But the king's decision by command must be in conformity with justice

to pay a fine on deteat. Brhaspati (p. 199) grades the ordeals according to the value of the matter in dispute, beginning with the poison ordeal for 1000 panas and above, and going down to the ordeal of Dharma when, the value is 100 or less. The value must be rated lower for a Sūdra than a Vaisya and so forth (p. 201). The decision as to the test to be applied rests on the Judge.

### Time for Application of Ordeal

The selection of the ordeal also depends on the time when, in view of the matter being before the Judge, it has to be applied. Thus the ordeal of the balance may be applied at all seasons, but must not be used when a strong wind is blowing (Nārada, IV, 259). The fire ordeal must be tried during rains, balance ordeal in winter (śiṣira), water in summer and poison in cold seasons.

The water ordeal is prohibited in winter, and fire in summer (Nārada, 259). Pitāmaha (p. 203) rules that the months of Caitra, Mārgaśīrşa, and Vaiśākha are good for applying all ordeals.

#### Astrological Time for Application

As divine tests must also follow suitable times, the Mitakṣarā (11,97) rules thus: "In astrology, when Jupiter is in Leo or Capricorn, as also when Venus is in obscurity, and in an intercalary month, an ordeal should not be tried; nor when Venus has become invisible. Also when the Sun is in Leo a test should not be applied nor on the eighth and fourteenth lunar days. The test and inauguration shall be on a Saturday or Monday." The Mitākṣarā adds that a Sunday is recommended by respectable people (siṣṭa).

#### Procedure in Ordeal

Brhaspati states that an ordeal applied in improper places or times will be ineffective (p. 212). If it does not also follow the procedure laid down, it fails. It must ordinarily be in a court, and before assembled people, and in the presence of the king (or chief judge) and learned Brāhmaṇas. Both the parties and the judges should bathe and the party should have fasted for a day and night, and be clad in wet clothing when tested. All ordeals should be in the forenoon (p. 213). The ordeal should be repeated if it fails (p. 213).

### Ordeal of the Balance (Dhatavidhih)

The balance should face east and be erected ordinarily in the court house (p. 215), but it may be near the flag staff of Indra, or the Palace gate or at the junction of four roads. This is to ensure due publicity. It should be decorated. Vedic prayers and hymns should be chanted during the ordeal (p. 216). Images of the gods should be installed in front of the scales. The person tested should sit on the northern scale and on the southern weights must be placed. The balance should be invoked and an imprecation on frauds must be recited (p. 220). The man must be reweighed. If he has lost

weight in the interval, and the balance rises he is innocent, and if it lowers he is guilty. When it remains unaltered the result is indecisive (p. 222) and a second test must be made (p. 213); so also if the balance breaks during the test.

The Fire Ordeal (pp. 224-233).

Figures of eight guardians of the quarters in circles (mandala) must be made with cowdung, and kuśa should be placed in each circle.

The person to be tested should stand with wet clothes on the western mandala with his palms open. The palms should be rubbed with grain to make any scars or wounds on it visible before the test. Leaves should be laid on the palms, and a red-hot piece of iron should be laid on the palm. An invocation to the God of Fire should be made. He should walk seven steps holding the red-hot iron and the palm should be rubbed with grain. If at the end of the day the palm is found un-disfigured the person is declared innocent (p. 232). Even a slight burn will be evidence of guilt. (p. 233)

The Water Ordeal ( Toyavidhih) ( pp. 234-239 ).

Smylicandrikā (II, p. 116 ed. Gharpure) states that the ordeal of water had gone out of use in its time. An invocation of Varuṇa begins the proceeding. A target, 225 feet from the person to be tested, is erected. Three arrows are shot by two Kṣatriyas, while the person to be tested (śodhya) stands in water near a man standing in it with water upto his navel. After two arrows have been shot, śodhya stands in the water, holding the things of the man standing in water and then must dive into it. If when he raises his head the archer, who runs to seize the shot arrow does not see the back of his head, the śodhya is freed from guilt, but if the śodhya is found floating away from the place where he sank, he is guilty.

### The Ordeal of Poison (Visavidhih)

After finding out if the *sodhya* has taken any antidote, the poison is to be administered, mixed with 30 times its weight in *ghi*, and might be of 6 or 7 grains weight, and it should be given when the *sodhya* has not breakfasted (p. 242). An invocation to the poison should be chanted before it is administered. If the *sodhya*, after taking the poison, is found at the end of the day free from vomiting or facial signs of pain, he should be deemed innocent. For fear of deceit the *sodhya* should be watched for some nights (p. 244).

### Ordeal of Libation (Kośavidhi)

The ordeal of the sacred libation may be held at all seasons. A śodhya must drink the water in which the idol of his favourite deity or the deity's weapon has been bathed, or the water in which the image of Durgā has been hathed or the image and circle of the Sun (Sūrya). A Brāhmaņa must not be

1

tithi). A decision which has accepted false evidence and is based on it is void. A judge should declare as void any mortgage, or gift or sale or acceptance, or other transaction in which he detects fraud (p. 271). All transactions exacted by force are void (Manu, VIII, 168). An agreement made by a person who is insane, or drunk, or grievously oppressed at the time by disease or by a slave is void. The acts of a minor are void. A person who is overpowered by love, or by fear or rage or by friendship is not competent to make a valid agreement. Transactions by a slave are void unless sanctioned by his owner. Gifts, mortgages, and sales made by those who are unfree are void, unless approved beforehand by those on whom they are dependant (p. 272). Unless a woman is forced by distress (anāpadi) her mortgages, and gifts are void, but a woman's acts are valid if sanctioned by male members on whom she is dependent, like father, son or husband. The acts of the head of a family are valid only when he is free and in full possession of his mental powers (p. 273). Legal Independence (Svātantrya)

As an act is valid only when done by a person who is free to do it, and the determination of the independence of different persons is necessary in law (Nārada, p. 274). The senior son in a family is its head and is independent. Three are free to act legally: the king, the preceptor (guru) and in all varnas the householder within his own family. A pupil is unfree. Wives, sons and slaves are unfree in a family. A boy of eight or under nine is like a child in the womb; a boy between eight and sixteen years of age ( poganda ) is competent to do only religious acts. The sixteenth year is the beginning of majority. is independent except as regards his parents, and his dependence continues as long as the father lives, even though he (the son) becomes grey-haired. seniority in the family goes from father to mother and then to the eldest son. The junior members of a joint-family are legally not free. The younger members are free to act if authorised so, in the absence abroad of seniors. Whoever is appointed to do an act (if he is not a minor) is free to do that act ( p. 276), and so is he who is specially empowered to act as an agent (nisrstartha). A father has no right to sell or give away his son, and giving a son in adoption is restricted to a minor son, who is not also the eldest son. Mitramiśra restricts even this power only to normal times and periods in which the family is not in distress (p. 276)

#### PART TWO

### SUBSTANTIVE LAW VIVĀDAPADĀNI

Vyavahārapadāh:

Vyavahārapada or vivādapada means "topic or subject of a dispute or law-suit." They are usually stated as eighteen in number. Manu, who enumerates the eighteen (VIII, 4-7), describes them as topics which give rise to law-suits. It is described by Yajñavalkya (II, 5) as a complaint to the king by a person who thinks he is injured by another in a manner contrary to law and usage (smrtyācāravyapetena). The topics coming under this head have been traditionally brought under eighteen heads. Manu, who accepts this, adds however that the disputes of men come mostly (bhūyistham) under one or other of these eighteen heads. It implies that the enumeration does not exhaust all possible topics of litigation, as noted by Kullūka ("by the word bhūy'stha it is implied that there are other topics of law, anyānyapi vivādapadāni santi. In enumeration there is some difference both in the order and in the topics dealt with among the eighteen. Dr. P. V. Kane has given a tabular statement showing the eighteen topics as given by Manu, and the same with some additions, given by Kautilya, Yājñavalkya (according to the Mitāksarā,), Nārada and Brhaspati. The number according to these is sixteen, twenty, eighteen and nineteen respectively. (Hist. of Dharmaśāstra, III, p. 249). As usual with him Lakşmîdhara indicates in his pratijñā, at the beginning of the kānda, the topics that he deals with. But in it he makes subdivisions of headings, and does not follow the enumeration as under eighteen heads. But like others, he adds many topics primarily omitted, in the trakirnaka at the end.

But his habitual preference to Manu as an authority is seen here also in his following mostly the order of enumeration and the nomenclature of topics given by Manusmṛti. To a modern mind the classification will not seem scientific, but a rough discrimination between topics of civil law and criminal law emerges in the enumeration. A vital difference between modern systems and the ancient Indian is that in the latter both civil and criminal matters are brought up before the same courts and decided by them, though with small differences in procedure. Smṛtis note that law suits spring from demands about wealth or injuries. Yājñavalkya (II. 23) refers to the former as artha-vāda or disputes about wealth. The first fourteen roughly deal with civil suits, and the other four with vākpāruṣya (defamation and abuse), dandapāruṣya (assault and battery), sāhasa (crimes of violence like murder), and strīsangraha (adultery). The rules regarding procedure and witnesses is almost the same for both civil

and Dharmasästra, according to both Brhaspati and Kātyāyana, and it is issuable only when there is a conflict between śāstra and the opinion of the assessors (sabhyāḥ). Dharma rests on truth, ordinary judicial work on witnesses, customs on records of usage, and the royal command on his edict (śāsana). The king attains fame for justice who knows the way of decision of cases in this fourfold manner (p. 260).

Relative Force of Different means of Decision.

Þ

P

The chief rules on the subject are those which have led to much misunderstanding by modern writers, and the creation of the myth of a regal power to create law by mere fiat. It has been dealt with already on pp. 6-8. The cryptic statement that among the four bases of a trial-Dharma, Vyavahāra. Caritra and Rājaśāsana, each succeeding over-rules those preceding it has led to the myth of a royal absolutism, and Kautilya, Brhaspati and Nārada are supposed to have indicated it in such dicta. A decision by vyavahāra is one made exclusively by law (sastra). It over-rules moral law. When a decision is based on custom, the usages or opinions of traders (naigama), it over-rules ordinary law (vyavahāra): for the king should not go against the usages of pratiloma castes, or tribes living in mountains etc. even if they contravene smrtis (p. 262). A king can overlook customs and pass a judgment according to his own conviction, thereby his command over-ruling custom (caritra). because it is opposed to equity. The rule can have effect only in such circumstances, and only then can Dharma be saved from suppression (badhaka) (p. 262).

Action consequent on Decision (Nirnitakrtya).

When a defendant has been decided against either by his own admission. or by observation of his demeanour by judges, and has been found to be wrong. the judges have to pronounce a judgment against him. Their decision will be given effect to by the king. If the defendant has merely denied a claim which is ultimately established against him by the trial, he must pay to the plaintiff the amount claimed, and also an amount equal to it to the king. A plaintiff. who sets up a false claim, which is rejected by the Court, must pay to the king double the amount claimed. These are obviously penalties for needless litigation over and above court fees. Manu makes the penalty on the defendant, against whom the decision goes, smaller. Thus, he rules (VIII, 139) that the court fee is 5% of the value of the claim and the penalty an additional 5%, making the amount payable by the defendant to the king 10% of the amount claimed if the claim was admitted and 10% over and above the court fee of 5% if the claim was denied. The admission by the defendant of the claim may be after his first denial of it. Such admission reduces the fine (Vyasa, 264). Men of the Sūdra varņa who make a false charge against a 'twice-born' person may have the tongue slit by the king's order (Nārada, II, 37). When the defendant has denied many points in the claim, as made out in the plaint, and later on one point alone in the plaint is proved as against the wholesale denial by the defendant, the entire claim may be decreed, but not anything not included in the plaint (Nārada, p. 265). When a dispute is coupled with a wager (sapaṇa) and is decided the defeated party must pay the king the amount of the wager, in addition to the fine, and also the amount in dispute, to the creditor (p. 265). This is in accordance with the rule that the punishment should be suited to the offence (Brhaspati, p. 265).

## Acknowledgement of Success in the Suit (Jayapratipatti)

Winning the suit is indicated by the suitor gaining the suit, after proving his case, or after honorable discharge by the judges, and his receiving a document recording his victory or discharge. The court will commend the successful plaintiff and order him to be put in possession of what he has claimed. A document that has been rejected by the court should be torn up at once.

### Appeals (Punarnyäya)

When a judgment has been given and executed, after trial in the (king's) court, it should not be reopened (Manu, IX, 233). But, according to Nārada, the case can be tried again if the vanquished party feels that the decision is unjust, and agrees to pay twice the fine inflicted. A suit can be taken up again when a defeated party urges that he has lost it through the dishonesty of witnesses or assessors (and undertakes to establish it), but the case cannot be retried if it has been lost by his own inconsistencies or conduct (p. 267). An appeal will not lie for a defendant who has run away without filing his reply. If decisions of families or groups (kula) do not satisfy parties, they can be taken up by the king for retrial. The appellant shall be fined twice the normal amount if he loses his appeal (p. 268). A judge is not immune from punishment if he decides unjustly. The king should rectify wrong decisions and punish those responsible for them (p. 269)

#### Acts That Are Void

A trial conducted outside a village, or at night or in the interior of a house, without a large audience as laid down for judicial trials, is void and any sentence passed in such conditions may be reversed or set aside. Asahāya (p. 270) notes as against "strīsu" in this verse of Nārada (I, 43) that it implies a suit started by a woman or wife without sanction of husband, son or father is void. Night he points out, is not a proper time for trials. An agreement that runs contrary to established usage or law is void, even if it is established by evidence, e.g. one for the sale of a wife or children, or for giving away the entire property by the head of the family when there are sons (Medhā-

and criminal trials, with the exception that in the latter the king or the state initiates proceedings, and the decision is even quicker. It may be noted however that though the topics do not exhaust all possible cases that might need relief from courts of justice, they virtually exhaust such of them as must have been common in ancient Indian society, which had not attained the complexity, economic and social, that modern society has reached. The order of treatment also seems to follow that which indicates topics which would come up more commonly than others. But Laksmidhara deals more extensively with matters that are necessary for the understanding and enforcement of the topics generally in the supplementary sections following those on the main topics (pp. 5-6). Law of Debt

Rṇādāna, or non-payment of debts is the first head of civil law dealt with in smrtis and digests. The section begins with a verse of Nārada (p. 277) which describes the contents of the law of recovery of debt as dealing with the nature of the debts that must be repaid and need not be repaid, by whom and in what form repayment is to be made and how it should be given and how received back. He gives the familiar fanciful derivation of Kusīda (interest on a loan), given by Brhaspati as indicating an exaction from a man in difficuties, even fourfold or eightfold of the sum lent. Dr. Jolly (Brhaspati, p. 320 n.) states that that word Kusīda is really derived from Ku and sīda and denotes "that which adheres and cannot be easily got rid of."

A loan must never be given without adequate guarantees ( $vi\acute{s}rambha$ ). It should be made on the furnishing of a surety ( $pratibh\vec{u}$ ) or a pledge ( $\vec{a}dhi$ ), or securing a deposit which is not to be used by the creditor (bandha) or an attested document (lekhya). Money should not be lent to dependant women, slaves or minors, as such loans are not recoverable (p. 278). Rates of Interest (Vrddhi)

The traditional rate of interest on secured loans is 15%, according to Gautama and Vasistha, and endorsed by Manu, as well as Yājñavalkya: Viśvarūpa (p. 275) says that the rate is to apply only to loans made to Brāhmaṇas. It is to be counted monthly. Vyāsa makes a distinction (p. 279) between a loan made wifh only a surety (pratibhū) and that with a pledge, and it is to be at one-sixtieth, instead of one-eightieth under the rule of Vasistha, i.e. 20 per cent per year instead of 15 per cent. The legal and moral maximum rate is stated by Manu as 2 per cent per month or 24 per cent per year. This is also the rule of Hārīta, who states that thereby the capital will be doubled in four years (p. 280). The rates rise according as the varna of the borrower descends, i.e. 2%, 3%, 4% and 5% from Brāhmaṇa to Sūdra, which may reflect variation of credit lying according to varna, as the rates are to apply only to unsecured loans (bandham vinā, p. 281). Gautama

does not approve of unsecured loans, even at higher rates, for more than one year (p. 281).

### Kinds of Interest

They are described as of four or six classes: 'bodily interest' (kāyikā), periodical interest (kālikā), interest which grows like hair day by day (śikhāvrddhi), interest of enjoyment (bhogalābha), like using a cultivated field or pledged house rent-free, compound interest (cakravyddhi), or a rate stipulated by the debtor (kāritā) in view of mutual needs. Where interest consists in using a pledged animal, like a cow, or horse, it is kāyikā. Manu rules that interest on money loans should not exceed double the principal. In such a case the rule can be evaded in spirit by renewing the debt, and adding the earned interest to the original capital. This is allowed. Articles or commodities that are lent may be liable to variation in value and also decay. This will account for loans of grain, fruit, wool and beasts of burden being allowed to rise with interest to five times the value of the article originally. Gold and silver are treated as money in loans. It may go up to eight times the principal in loans of wines, oils and spirits. Risks govern interest rates e.g. loans to forest travellers, voyagers by sea etc. traders by sea (samudrayānakuśalāh). Workless persons who transgress habitually the rules of varna and āśrama, according to Visvarūpa's interpretation of Yājñavalkya, II, 38, should pay an interest of 20 per cent per month, the implication being that they are not trustworthy borrowers. Laksmidhara (p. 284) takes the expression as referring only to those who are engaged in maritime trade.

Local usage must be respected in regard to maxima of interest allowed, which may according to such usage go up to even eight times the original sum borrowed (p. 285).

When a loan is repaid, the pledge deposited must be returned. Special cases.

When the price of an article that has been bought is not paid, it begins to bear interest after two months (p. 287), at 5 per cent per month. A friendly accommodation in the form of a loan bears no interest, till it is demanded back, and if not returned then, it bears an interest of 5 per cent a month (p. 287). When the lender does not ask for the return of the money lent to a person who is going out of the country without returning the loan, it begins to bear interest after a year.

When female slaves and cattle are lent, with power to use them, their offspring shall be deemed to be the interest (p. 289), i.e. the lender can take the

Cases in which Interest is not due (vrddhinisedha)

Without an express agreement, the following are deemed as not liable to payment of interest, according to Nārada: price of articles sold, deposits, fines, what has been abandoned and found by another and the winnings in a game. a gambling debt, or what has been won by a trick (chalena). No interest is claimable on dowries and surety amounts. Property lent but refused to be taken back by the lender bears no interest, if deposited on refusal with a third party (p. 291).

Pledges ( Ādhi )

The pledge is termed either ādhi or bandha. It is classified in various ways according to the terms on which it is made. It may be given to be kept in custody only, or it may be given to be used or enjoyed. It may be stipulated that it will be redeemed within a stipulated period or it is agreed that the pledges retain it till the debt is repaid. In the first case there is an express or implied condition that the article pledged becomes the property of the pledgee if not redeemed on the date specified. A pledge must be carefully preserved by the pledgee in its original form; otherwise, the interest promised is forfeited and even the principal if the article is lost. Deterioration of a pledged article in quality when in pledgee's custody will entail loss of interest. There is no interest due on an enjoyed article pledged. If a pledged thing is lost, except by 'an act of God or of the King,' the pledgee must make good the loss. If a pledged article loses its value in course of time the pledger must supplement the pledge to the limit of the original value (Yājñavalkya, II, 60). A pledge must be merely kept and must not be used by force (p. 293); if this is done. the creditor loses his entire interest and must make good the loss to the pledger. A pledge to be simply kept which is used by the pledgee, leads to the forfeiture of the agreed interest. A pledgee should not insult or harass the pledger on pain of a fine (p. 295). The article pledged must be given back on repayment of the sum lent (p. 295). If the borrower is unable to find the creditor, he may pay the lent amount to the creditor's family and take back the pledge (Yājñavalkya, II, 63; p. 296). A pledge which has been made on condition of redemption by a particular date, or when the loan's value is doubled with interest, must be redeemed when the date expires, with an allowed margin of ten (Vyāsa) or fourteen (Brhaspati) days of grace. A pledged article, given for use, cannot be sold by the pledgee even after a long time after the agreed date for redemption (p. 298). A debt under a pledge may be repaid within a stipulated period by agreement (p. 293). When the loan is made on a pledge of a person's spiritual assets (caritram. eg. the merit acquired by a bath in the Ganges, or by performing daily rites for the Fire) the borrowed amount must be returned when due along with the interest that has accrued (p. 299). When the pledger has disappeared, the pledgee must hand over the article pedged to the King, who will authorise its sale and payment of the dues to the creditor. If there is a balance after the creditor's dues are taken it must be paid to the King, if no relations of the debtor exist. In the latter case the balance should be paid to them, according to Mādhava and Pratāparudra.

If an article is pledged to two persons, it should be his to whom it was pledged first, and the pledger is punishable 'as a thief' (p. 301). In the case of a plot of land being thus mortgaged to two persons, land should be under the man, who has been the first to take possession of it (Brhaspati, p. 301). same rule applies to other landed property also (Vasistha).

If neither of the two persons to whom the article has been pledged on the same day, has taken charge of it, the pledge should be equally divided between them. When a man neither uses a pledge, nor takes it from the debtor, nor mentions it to others, any document that he may have about it is invalid, just like a document of which the executant and witnesses are dead (p. 300).

## Law of Surety (Pratibhūvidhi)

Suretyship may be for appearance, trust or honesty, or payment (Yājñavalkya, II, 53). Brhaspati adds a fourth purpose, viz. delivering the assets of the debtor (Rnidravyārpana, p. 304). Hārīta mentions a fifth object, viz. to remove fear (abhaye). If a surety for appearance of a person cannot produce him at the time and at the place agreed upon, he should pay the creditor the debt due except when the debtor is prevented from attending by an act of God or the King. A period of three fortnights will be allowed the surety to produce the creditor, beyond the date agreed upon. If the surety produces the debtor within this period, he is free from liability to pay the debt. A surety should not be harassed unnecessarily (p. 397). If he has to pay the debt, he must be allowed to pay by instalments. When the debtor is himself present, the surety must not be proceeded against (p. 307). If a surety being pressed by the creditor pays the debt he has stood surety for, the debtor should after a month pay him twice as much (p. 307). The failure of a surety for payment to pay the debt to the creditor, on the default of the debtor, by death makes his son or sons liable for the payment but the son need pay only the capital amount and not the interest. The grandson is not liable at all. Who cannot be a Surety

Every person is not entitled or eligible to be made a surety. The list of persons who are disqualified for suretyship is given by Kātyāyana (ed. Kane, 114-116). The debtor's master, his enemy, a nominee of his master, one who is in prison, one under sentence for an offence, one accused of a crime, one holding a property jointly with either the debtor or creditor, a friend, or life-long pupils, a servant of the king, renunciates (pravrajitāh), a bankrupt, one whose father is alive (and who is therefore master of the family estate), a wayward person and an unknown person. Husband and wife, father and son cannot be surety for each other (Yājñavalkya, II,54).

#### Relief for the Surety

A surety who has had to pay on behalf of a debtor for whom he has stood surety can recover the amount he has had to pay the creditor later on from the debtor himself. Yājñavalkya (II, 56) will make the debtor pay the surety twice the amount paid by him, but he is not liable for such a payment if the payment has been made by the surety without his knowledge.

### Repayment of Debt (Rnadana)

The repayment of a loan must be made on one of three occasions: on demand, if no time has been fixed for the repayment, or, if a time has been fixed on the expiry of it, or when interest has ceased by becoming equal to the principal. The son should pay the father's debt even before discharging his own, and a debt by the paternal grandfather must be paid even before the two. Whoever gets the inheritance gets this liability to pay also. The liability is in proportion to the share in inheritance (yathāmśatath). A tainted debt (i.e. one contracted for paying for drinks, lustful acts or gambling) need not be paid, nor one repudiated by the father himself. If the grandfather's debt is not repaid by the grandson, owing to the father being afflicted with disease, the liability is, as already pointed out, only for the ascertained (vibhāvita) principal and not for the interest. Such liability ceases with the third descendant i.e. the grandson (p. 310). In the case of an undischarged loan, the liability, if evidenced in writing, continues to the fourth and fifth generation even, according to the Mitakṣarā and Lakṣmīdhara (p. 311). Turning an ascetic or being abroad for more than twenty years, or suffering from leprosy or blindness or insanity makes a debtor's liability descend on his sons and grandsons even during the debtor's lifetime (Vișņu, p. 312).

A debt contracted jointly or severally by coparceners in a family shall be paid by any one of them who is amenable, but after partition of the family property they are liable only upto their shares in family heritage, if the debt has been contracted by the managing member for family purposes (p. 312). A young man, though free, if he has not attained the years of discretion, is not capable of contracting a valid debt (p. 313). Debts contracted by the head of the family for meeting sudden emergencies (āpadkṛla) are binding on the family (p. 314) as well as loans contracted for the expenses of the marriage of girls of the family or for funeral expenses. Manu is credited with the view that a debt contracted for the sake of the family even by persons ordinarily incompetent to do such acts, like the wife, the mother, son or pupil of the family head or even his slave are binding on the family (p. 315). The father must discharge the debts of

a son contracted by the father's own order, or for family maintenance or to meet a difficult situation (krcchre), according to Nārada (p. 315). The ordinary rule that a father is not liable to pay the son's debts is met as above, and also if he had authorised his son to borrow. A son is not liable to pay amounts due by his father as surety, fine or customs duty (p. 316). What has been promised to another woman than his wife (from lust) is not binding on a man's son. A debt due to a father's fit of rage in which he injures another is similarly not binding on the son. A wife's debt does not bind the husband or son, unless contracted for family needs. In the case of certain classes of people, whose income depends on the earnings of their wives (eg. vintners, hunters, washermen, herdsmen and sailors) their debts bind the husbands. The debt contracted by a wife along with her husband or by herself is payable by her, but according to a decison of the High Court of Bombay, only to the extent of her separate property (stridhana).

Liability to pay debts goes with the right of succession. A sonless widow if desired by her dying husband to pay his debts must do so, or it must be paid by him who inherits the dead man's estate. (p. 318). He who takes the widow of a man as his partner in life (strīgrāhī) is liable, according to the Viajayantī (p. 319) to pay his debts. Debts contracted by a virgin widow who remarries (  $punarbh\bar{u}$  ) and a woman married by force to another man than the husband she is married to (svairini) must be paid by those who take them as wives (p. 319). After the death of a man, who has left debts, the order in which the debts should be paid by him (son or collateral relation, as the case be) who gets the wealth of the deceased, or he who takes the wife of the dead man, or a son who gets no property from the father is stated thus (Yājñavalkya, II, 51; Nārada, IV, 23; Viṣṇu, VI, 29-30 and Kātyāyana, 562, 577). Whoever takes the wealth of the deceased (if he has left wealth as well as debts) must pay the debts first; next, if the deceased left no property but only debts, and if a man has taken the widow ( $yosidgrāh\bar{\imath}$ ) as his partner (either as remarried wife or as concubine) he is liable for the debts, the presumption underlying the rule being that the widow is the property of the deceased and he who takes her as a mistress is like one who gets a deceased man's assets; if the deceased has left no property or wife, but only a son, the son is liable to pay the deceased's debts, as a spiritual and legal obligation. But, if the son has wealth of his own (though not inherited from the father) and is more affluent than he who takes the widow as his mistress or wife, he takes precedence of the taker of the wife in liability to discharge the debts. Among sons, if some are unfit to inherit through physical or mental defects, the sons who are not so disqualified to inherit, are liable for the payment of the deceased man's debts. The Vaijayanti explains the rules of Vișnu thus: the word grāha applies to both riktha (property) and

yesid, and in the latter case, it means a son who is married as contrasted with one who is not. The order of liability is the rikthägraha son, the yoşidgraha son, and the son who has neither wife nor son, as the wife is the dead man's sole surviving asset. Dr. Ganganath Jha (Hindu Law in ils Sources, I, p. 211) states that this rule refers to cases of distillers of liquor and others, who have been notorious as making money by allowing their wives to be used by other Asahāya (p. 320) explains the position thus: "If the woman (i.e. the widow) is endowed with youth and beauty and if her new lover is in (atuated with love for her, he who takes her (strīhārī) must pay the dead man's debts, as she was his wealth; but, if she is unfit to be enjoyed as a mistress (nirbhogyā) and is used as a servantmaid by him who takes her, and feeds her in return for work. the liability to pay the debt rests on the son and he should discharge the debt." Dr. Kane (Hist. of D. S., III, p, 453) points out that the rule has been changed by legislation in Bombay by Bombay Act VII of 1866, section 4, which declares that "no person who has married a widow shall merely by reason of such marriage, be liable for the debts of any prior husband of such widow. " Laksmīdhara (p. 322) explains the rule of Yājñavalkya (II, 51) that the last persons liable for the payment of the dead man's debts are "rikthinah", as grandsons fit to inherit the estate (rikthagrhanayogyāh pautrāh. p. 322). Women may be taken on by other men, when their husbands have gone on long journeys and are not returning, or are idiots, or insane or afflicted with incurable disease or have joined peculiar sects (linginam) along with the wealth of such men; in such cases the yosidgrāhī should pay the debts of such persons, even if they are alive. (Kātyāyana, p. 323)

## Ways of Recovering Debts (Rnodgrāhanavidhi)

Recovery of a debt by the process of a suit is the regular method. But debts may be got back in other ways which though not strictly legal are still allowed by smrtis. Manu (VIII, 48-49) notes that the creditor may be able to get the property of the debtor, (in return or in security for the debt) in other ways than by a law suit, e.g., by moral persuasion (dharmena), by a trick (chalena) or by customary ways (caritena), or by force (balena). Brhaspati adds two other ways: by expostulation with the debtor (sāmena) and by confining the debtor in his house (grhasamrodhanena). Kātyāyana suggests pressure on the debtor, as by fastening his house door to prevent his getting out, or practising the custom of squatting at his door (dhārana), or making his wife or children do so, till the debt is repaid. Or, he may make the debtor pay off the debt by working for him. Putting pressure on debtors (who are traders, cultivators or artisans) in customary ways (deśācāreṇa)—i.e. by applying force, is another method. The debtor may be beaten (tāḍanāt), according to Brhaspati (p. 325) till he repays the debt. The restrained debtor may be allowed to have

his meals only when he finds a temporary surety to relieve him for meals, the surety remaining in custody till the return of the debtor: or the debtor may be gaoled, if he is not of respectable birth (arya), and not generally trusted (p.322). The debt can be repaid by labour, if the debtor is of a lower varna than the creditor. A brāhmaņa debtor, who is bankrupt, must be allowed to pay back the debt slowly. If such a debtor is made to do low kinds of labour, the creditor will be liable for the highest fine (p. 337) and the debtor subjected to the indignity released by order of the king (p. 327). The debtor's chattels can be sold to recover the amount lent (p. 329). A creditor must not be blamed, says Yājñavalkya, for attempts to recover his own lent money (p. 329), and a debtor who complains of such an action to the king must be fined (p. 330), one quarter of the debt amount. The rules concern admitted debts; where debts are denied the only recourse is to go to the law courts (Brhaspati, p. 330), When a debtor wishes to have the matter taken to court, but is coerced by the creditor instead, the latter will lose the amount lent (Kātyāyana, p. 330), as in doubtful cases of debt the matter must be settled only by a suit (p. 335).

Such methods of recovery may seem harsh, but comparatively they are milder than the rules in other times and countries. In England imprisonment for debt might be prolonged for years. In India, there is a timelimit. In India, there is a timelimit. In England a judgment debtor can now be imprisoned for 42 days (Kane, III. p. 440). The methods described could not have been applied on debtors to make them repay the debts, unless supported by public opinion. In early Roman Law (XII Tables,) a debtor who defaults could be sold into slavery or be even put to death.

The high rates of interest reflect the scarcity of capital in ancient times, when the rules were laid down in smrtis or the high profits that the utilisation of borrowed money might earn in agriculture, industry or trade. But the money-lender, especially he who lends on compound interest was deemed as degrading himself.

## Law of Deposits (Niksepa)

Nikṣepa is the general name for deposits. It denotes what through confidence in a man's rectitude is placed in his hands by another. It may be immoveable property or movables. It may be done for safeguarding the property, when a man is leaving his place or for the purpose of deceiving the king or heirs (Vyāsa).

It is divided into five kinds viz. nikṣepa proper or open deposit, when after checking up it is handed over to the depository himself by the depositer: upanidhi or sealed deposit, when a property is handed over in a sealed box, without disclosing the contents to the depository: nyāsa or a deposit handed

over not directly to the depository but in his absence to a son or relative, with the request that it should be delivered to the depository proper: yācita or borrowed article, like jewellery, and anvāhita, or a deposit made over by the depository to a third party for being delivered to the owner.

Yājñavalkya (II, 67) rules that the rules relating to nikṣepa are equally applicable to all the five kinds of deposits.

A deposit should be given back in the same manner (i. e. openly or secretly) as it was received by the depository (Nārada, p. 340): as the delivery was. so must be the return (Manu, VI, 180) openly or secretly, as the case be. It must be returned in the same condition as it was in when deposited (Brhaspati, P. 341). A deposit, open or sealed, must not be returned to a near relation of a depositor, when the latter is alive (Manu, VIII, 185); for, if this man dies without handing it over to the original depository, the deposit will be lost. The depository must make good the loss of the article deposited or pay damages. unless the loss or depreciation is due to an act of God or of the King. If the depository has not taken any part of the deposit himself, but it is lost by theft. or in a flood or in a fire, the depository cannot be asked to make good the loss (Manu, VIII, 189, p. 342). The depositor takes the risk if he makes the deposit knowing its chances of loss (p. 343), as what is lost through the negligence of the depository must be made good by him (Kātyāyana, p. 343) with interest (p. 344). A deposited article must not be used by the depository, or made to earn him a profit (Nārada, p. 344). Both the depository who fails or refuses to return an article deposited with him, and he who falsely claims a deposit that was not made, should both be fined twice the value of the article, and punished as thieves (Mātsyapurāņa, p. 345). It should be returned at a proper time. A depository may be tried ex parte when he is charged with not returning the deposit (Manu, VIII, 182). Negligence leading to loss of deposit makes the depository liable to make good the loss (p. 349). A borrowed article must be returned on demand, even before the time of return originally agreed upon (p. 348). If a nyāsa in the hands of an artisan is partially damaged, the loss must be made good by him but it falls on the depositor if he delays taking delivery when asked to do so (p. 349). Damage to an article handed to an artisan to be worked up must be made good, even if it is through vis major, or Fate (daivahata). The sin of losing or damaging a deposit is said to be equal to that of a woman who injures her husband or of a man who kills his own son (p. 340). One must be careful therefore in taking charge of deposits. One is not bound to accept a deposit. A deposit (niksepa) is a bailment in trust. It is not given, like ādhi as a security for a loan, but it is given for safe custody by reason of trust in the honesty of the depository.

The rule of Kātyāyana (p. 349) that he alone by whose negligence the article deposited with him is lost or damaged is liable to make good the loss,

(dāpyaḥ sa eva tat) shows that the liability is not passed on to sons and grandsons, as in the case of the ādhi or a security, unless they have joined or helped in the embezzlement or loss of the article deposited. A deposit is not to be returned by sons and others (Vivādacintāmaṇi, p. 26).

Sale Without Ownership (Asvāmivikrayah)

The sale of anything by one who is not its owner is termed asvāmivikrayaḥ. It forms a vyavahārapada. The four kinds of deposits, which are placed in the hands of a depositary, e g. nikṣepa, anvāhita, nyāsa and yācita are among those in which he has no property right. A lost article that is found by a man, or a thing which is stolen also come under this category. A gift (dāna) by one who is not the owner of the thing gifted away will also come under this head.

A depository who sells a thing deposited with him is of course guilty. But one who sells lost property picked up by him, the owner of which is unknown to him, is acting in good faith.

When a thing has been sold by one who is not its owner, the real owner can obtain it from the purchaser (p. 353, Nārada, X, 2). In such a case, when the fact that the article that has been sold by him is not his property is brought to the notice of the seller, he must try and find the vendor from whom he had bought it. It is only by discovering and producing this vendor that he will clear himself of guilt (kretuh śuddhih tato bhavet, p. 350). The vendor should be produced before the Court, and time for doing so will be given to him. according to the distance of the place where the vendor lives (p. 351). He should also establish that his purchase of the article from the vendor was overt. When the vendor is produced and apprehended, the seller of the article that was bought from this vendor is no longer liable (p. 351). The judge will sentence the original vendor to a fine, and order him to pay the price of the article and a fine to the purchaser, who must restore it to the real owner (p. 351). If the offending vendor is a kinsman of the owner of the lost article he will be fined 600 panas (Manu, p. 352). The buyer of the article from the vendor must establish his having bought it publicly from him, in the open market and before witnesses. Then alone will he be cleared of guilt; otherwise he will be regarded 'as a thief'. If he establishes his open purchase as above, his good faith is established and he will be discharged but he must restore the article to the real owner (p. 352).

The owner of a lost article must also establish his right to it by witnesses, who may be kinsmen, and he must prove that the article was not donated, or sold or abandoned by him (p. 353).

A gift or sale or pledge by one who is not the owner is to be rescinded (Kātyāyana, p. 353). He who fails to establish his title to an article indicating also the source of acquisition that has been sold by another to a third

person should be 'deemed a thief' and punished (p. 353). The buyer of the article from whom the owner claims it should establish his bona fide purchase of it. If his sale is also open and in good faith, he is not blameable (Visnu, 354). A purchase made in secret, or for far less than the value of the article, or from a slave, or from a known rogue, or at an unusual hour will be regarded as fraudulent, and both he and the person from whom he bought it so will be punished as thieves (p. 355). The real owner of the property can get it back after paying half its price to the person who had bought it, and from whom he now recovers it, as each party must lose something for his negligence (p. 356). Purchase from an unknown vendor as well as negligence which leads to the loss of the property are both faults for which one must be made to pay (p. 356). The loss shall thus be equally borne both by the original owner and the purchaser, who establishes his overt purchase (Marīci, p. 357).

The seizure of a lost property by its owner from a stranger without notice to the 'king' is culpable and will entail a fine of 96 panas of copper (Yājñavalkya, II. 172).

If a relation of a rightful owner sells a property of the owner, he shall be fined 600 paṇas, and the purchaser also will be fined the same amount if he has bought it with knowledge of the facts (Manu, VIII, 198).

## LAW OF JOINT CONCERNS (Sambhūyasamutthānam)

This section deals with the law of partnership. Joint concerns may be religious or secular, or even of persons engaged in acts which would be termed now criminal, like dacoities committed in adjacent states by organized bands of robbers, who bring the plunder to their own country (p. 371). In such a case what is unlawful from the standpoint of the robbed country is not regarded so in that to which the robber band belongs. The pillages may be perpetrated in enemy territory (pararāṣtra) and be authorized by the state to which the pillagers belong. Such organized pillage is often by soldiers. Kātyayana assigns to the king a tenth part of the loot brought in by the gang (p. 371). Such gangs are divided into four classes, viz. the chief, who received four shares in ten, out of what remains after paying the king a tenth of the loot, the bravest three shares in ten, the most active two shares in ten, and the common members one tenth of what remains (p. 372). If one of the robber or raiders is taken prisoner and has to be ransomed, the amount of the ransom should be recovered from the rest in equal shares (p. 372).

### Sacrificial Priests

Gautama, Āpastamba and Baudhāyana are silent on civil partnerships, and even Manu (VIII, 206-210) lays down rules only about the distribution of fees among sacrificial priests, and rules that the same principles be applied in

all joint concerns, each being paid according to the importance of his work in joint task (VIII, 211). While Manu extends the rule in a religious rite to secular partnership, Yājñavalkya (II. 265) reverses the rule and extends to sacrifices the rules of partnerships among traders, husbandmen and craftsmen.

Dr. P. V. Kane (History of Dharmaśāstra, III, p. 470) regards this as indicating that "complicated sacrifices requiring a large number of priests had become rare in Yājñavalkya's time and partnerships of traders and artisans had assumed great importance." The inference may be questioned, as we have numerous recorded instances of the performance of great sacrifices like the Aśvamedha in the epochs near that to which Yājñavalkya is usually assigned. From 200 B.C. to the eighteenth century many horse sacrifices were performed of which there are records (see his History of Dharmaśāstra, II, 1238-1239). The Sātavāhanas, Pallavas, Guptas and Bhāraśivas claim to have done many of them, and recently Mr. T. N. Ramachandran, Joint Director-General of the Archaeological Survey of India, has discovered in Dehra Dun district sites where King Śīlavarman (3rd century A.D.) performed many horse sacrifices, of which the remains have been unearthed by him.

### Sacrificial Priests

A verse attributed by  $Smrtic and rik\bar{a}$  to Manu (p. 436) states that when a number of priests (rtvijah) officiate at a sacrifice (satra) each will do the duty assigned to him and receive the fee prescribed for it. Out of the sixteen priests who officiate in a yaga or satra, the chief four receive one-half the total amount set apart for fees (dakṣiṇā). They are the hotr, brahmā, adhvaryu, and udgātr. The next group of four priests (maitrāvaruņa, brāhmaņācchamsi, pratiprastrathatr and prastotr) receive one-half of what the first group gets. The third group of four priests ( acchāvāka, nestr, agnīdhra and pratiharty receive one-third of what the group gets; and the fourth group (gravastoty, poty, nety and subrahmanya get one fourth of what the first group gets. The total taken is not given by Laksmīdḥara (as pointed out in the footnote on p. 365 inf.) but Medhātithi takes it as II2 and the others as IOO. Over and above these the adhvaryu receives a chariot, the Brāhmaņa at the kindling of the Fire a horse, the hotr also a horse and the udgātr gets the cart used to bring the soma purchased. The specific fees prescribed for special sacrifices like the  $R\bar{a}jas\bar{u}ya$  are to be paid to the officiating priest in lieu of those prescribed, as above, e.g. two golden ornaments or mirrors (prakāśa).

If an officiating priest has to absent himself a substitute should be put in and paid the same fee. If an officiating priest stays away wilfully, he is to be fined 100 panas or even 200. A sacrificer who gives up an engaged priest shall also be fined similarly (pp. 367-368).

### Joint Concerns in Business

Bṛhaspati (p. 358) advises a person to join others in a concern only if he is satisfied with their character and capacity. Each partner should contribute his share and the profits will be divided according to the shares. This is the ordinary rule, but by a special agreement one may get more than what he is entitled to according to his shares (Yājñavalkya, p. 359). The cost of working the concern must be met by each partner out of his income, as agreed upon. A partner suspected of fraud must be cleared by an ordeal (p. 360). Negligence by a partner which leads to loss must be borne by himself only, out of his share. A partner who saves by his skill the property of the concern from calamities like robbers or floods, should receive one-tenth of the gains, the remainder being divided among the partners according to their shares. A dishonest shareholder may be dismissed by the others. If a shareholder meets with a misfortune or accident, his heirs shall take his place, provided they are competent. On the death of a partner his shares must be made over to his heirs, or the king should keep them for ten years.

The king shall take a sixth part of the property of a Sūdra shareholder, whose heirs are not forthcoming, a ninth part of that of a Vaiśya, and a twelfth of a Kṣatriya, but none from that of a Brāhmaṇa, which after three years must be given away to Brāhmaṇas (p. 369). The period for which the king has to wait the arrival of a claimant for a deceased's estate is proportioned, as pointed out by Colebrooke (Digest of Hindu Law, 1801, II, 29) to the time needed for the heir from a distant country to appear and make his claim. Nārada holds that Dharma does not suffer by the king taking over heirless property (VI, 18).

### Joint Undertakings in Agriculture

Joint undertakings in agriculture should be undertaken only with equals in means, knowledge and experience. Loss due to the negligence or inability of one partner, must be made by him.

## Joint Undertakings among Artisans

The associates may be workers in metals, thread, wood, stone and leather. The earnings should be divided according to the work done by each. Artisans are of four grades: the apprentice (sik saka), the trained artisan (abhij na). the expert (kusala) and the master-craftsman (acaryah)—Kātyāyana (p. 371). They shall receive one, two, three and four parts respectively of the remuneration received for the work done. The headman in a group engaged in building is entitled to a double share (p. 371).

#### Artists

Among musicans in a band, the time-keeper takes a share and a half, and the others one each (p. 371).

### RESCISSION OF GIFTS (Dattāpradānikam)

When a gift has been made unwisely (asamyak) or in an improper manner and the donor desires to resume it, it is called dattāpradānikam. (Nārada, VII, I). Things may be classed as those that can be donated and those that cannot (deya, adeya), or given away or not given away (datta, adatta). Nārada notes that things that cannot be given away are of eight kinds and of only one sort that can be donated; and of things that are given away (datta) there are seven kinds and of those not so given twelve (or sixteen, according to a different reading) sorts.

### What should not be given (Adeya)

Bṛhaspati (p. 373) notes that the eight kinds of things that one cannot give away are: what he holds in common with others (sāmānyam), a son, a wife a pledge (ādhi) one's whole property (sarvasvam) a deposit held by him (nyāsa), what has been borrowed by him (yācita), and what has already been promised to be given to another person (pratiŝruta). Sāmanyam is interpreted by Smṛticandrikā (p. 442) as public property, like roads. Nārada holds that these cannot be given away even when one is in distress. The gift of a man's entire property is barred when he has progeny (anvaye sati, p. 374). Along with the giving away of a wife the gift to another of her property is also barred (dārāśca taddhanam, p. 374).

Smrticandrikā (p. 442) holds that the giving away of one's entire property is barred only when he has offspring (sons, grandsons etc.) living with him jointly. It he has already given them their shares and separated from them, he may give away his entire remaining property. On the other hand, some writers (Vācaspati Miśra and Smrtisāra) hold that the prohibition of giving away one's entire property is not opposed to law, as a man has absolute ownership in it, and that the prohibition is moral rather than legal. The Mitākṣarā states that the consent of the sons is enough for giving away the entire property, and thereby implies that the consent of grandsons is not necessary to validate it.

### Giving away a son is in adoption.

The prohibition is held to refer to giving away an only son, or the eldest son. Giving away a wife or son is qualified by Kātyāyana by the expression if they are not willing (anicchavah), p. 374. Vasiṣṭha (p. 375), who forbids the gift of an only son or its acceptance, explains the spiritual ground of the prohibition that the son must live to continue the line (and the offerings to ancestors).

A woman is also prohibited by him from giving away her son. Brhaspati excludes from the property that a man can give away what is needed for food

and clothing of the members of the family, and Katyayana excludes from it the family house also (p. 357). A marriage gift (dowry) cannot be given away (p. 375), without the wife's assent (p. 376). Even a promised gift need not be made if the donee is found to be a sinful or vicious man (adharmayukla, p. 377). Rewards promised for rescue in times of fear, or for getting a thing done, or out of gratitude generally, or wages for discovering property and rewards for saving one's life when it is in danger are all valid, but even in the last case, the gift of the whole property is invalid, even if it had been expressly Promises of gifts made in panic, or under pressure, or promised (p. 378). when drunk or insane, or in joke, or under a misapprehension need not be implemented (p. 379). A gift for an immoral purpose is invalid (p. 379). The donor and the donee in cases of invalid gift are punishable by the king. So is a bribe (utkoca) which though promised need not be given, after the service for which it was promised is rendered. The recipient of a bribe and the intermediary through whom it is given are punishable but not the promiser, probably on the presumption that it was fear that made him agree to give it. Anything given for a gift in return, or to a bad man, or for an immoral purpose may be taken back (p. 379). If a gift for a pious purpose is promised, and later on it is found that the object is not correct or it will not be used or has not been used for the purpose, it can be held back, if not given, or if given. taken back. (Manu, p. 380). If a dying man has promised a gift for a religious purpose, his son must give it, if the father dies before it is given away. This is held to contain the idea of an inchoate Will. A gift promised to a Brāhman and not made will be enforced by a fine (Kātyāyana, p. 377).

He who accepts what should not be a gift and he who makes it will both be punished by the king (Nārada, p. 380). If a man promises a gift and does not make it, the king should fine him a suvarṇa (Maisyapurāṇa, p. 377). Hārīta (p. 377) holds that a gift has a legal and spiritual backing, and he who having promised a gift does not make it goes to different hells and is reborn as an animal. What has been promised to a worker as wage, (bhrti) or out of satisfaction (tuṣṭyā) or to bards for the pleasure given by their songs, or to merchants, or to a woman as śulka, or to a benefactor in gratitude must be given. Gifts to parents, friends, suppliants disabled and helpless persons, eminent and virtuous persons and benefactors, are fruitful (saphalam) of spiritual gain. They must be made (p. 378).

# LAW OF WAGES (Bhrtividhi)

Three divisions of the law relating to wages are followed in smrtis, each forming a head of vyavahāra. These are (1) the law relating to wages (bhrtividhih) or remuneration for labour, (2) breach by workmen or employee of

contract of service (abhyupetya aśuśr $\bar{u}$ ṣ $\bar{a}$ , (3) disputes between the owner of cattle and herdsmen (sv $\bar{a}$ mip $\bar{a}$ laviv $\bar{a}$ da).

Servants or servitors (karmakarah) are free workers, while slaves ( $d\bar{a}s\bar{a}h$ ) are not. The former are divided into four classes and the latter into fifteen. Servants may also be classified in many ways according to their caste and occupation (Brhaspati, p. 382); but the four-fold division of those who serve deals with the chief of them. One may serve to attain sacred knowledge ( $vidy\bar{a}$ ), or knowledge of a skilled craft ( $vijn\bar{a}na$ ), or be a mere worker or a common wage earner. Each class is subdivided into sections according to differences of occupation and their requirements. The typical members of rhe four classes are a student under a guru, studying the Vedas, an apprentice learning a trade or craft under a master, a hired worker, and a supervisor of workers (adhikarmakrt).

The relations between teacher (guru) and pupil, during the long term of pupillage have been dealt with in the Brahmacārikāṇḍa. The pupil has to reside with the guru, as a member of his family, pay obedience to him, and diligently attend on him, as well as on the guru's wife and sons. After completing his studies, he must make his gurudakṣiṇā, get the preceptors permission to leave, and leave.

Crafts and arts (goldsmith's work or dancing for example) are termed, in contrast with vidyā (Vedic learning), vijñāna (skill). The student in this case too should live with his teacher as a member of his household, for a stipulated period, during which he will be trained in his work. The master craftsman will feed the pupil (apprentice) and teach him. He will be treated like a son, and not be put to any work other than that for which he is being trained (Nārada, p. 384). If the master does not teach the apprentice his craft but exacts other work from him, he is liabde to a fine of the first degree, and the pupil will be allowed to go away from him. If the apprentice forsakes or disobeys a good master, he will be compelled to reside and obey, and may be flogged or detained (p. 384). Even when his training is finished, the pupil must remain for the full stipulated period with the master, and his earnings will go to the master, while he will work without wages (bhrti). When the period of stipulated training is finished, the pupil or apprentice will leave his master after liberally rewarding him and showing him honour, according to his capacity (p. 385).

The servitor, who works for wages (arthabhrt) may be engaged for wages payable by days or months, i. e. by time, or for a share of the gains of the labour. The highest worker is a skilled worker with tools, the next is a cultivator (kṛṣīvala), and the last a mere carrier of burdens. The divisior.

is based on skill. The last class is to do household work. The second class consists of agricultural workers, cowherds etc, who are remunerated from the harvest or milk gained from the cattle.

The highest type of servitor is he who is to do the work of the manager of the property, and is termed *kautumbika*. The four are to work on "pure", *i.e.* non-degrading work. Scavenging, shampooing the private parts of the master, removing leavings of food etc. should be done by slaves or the children of female slaves (p. 387).

### Classification of Slaves

A slave may be one purchased as such, or born a slave, or got as a gift from an owner or bought, or inherited along with family property, or admitted to servitude in return for food during a famine, or pledged by a former owner. or reduced to slavery for debt or become a slave by voluntary surrender to a master by offer to be a slave, or one enslaved for a stipulated period. or self-sold or become a salve for maintenance, or the son of his connection with a female slave. An apostate from ascetic life (pravrajyāvasitah) becomes the slave of the King (Nārada, p. 389.). He is entitled to emancipation neither in this life nor mokṣa (release) after death. Lakṣmīdhara cites without comment the cryptic verse of Manu (VIII. 414) stating that the Śūdra is not released from servitude though released by his master from it. As pointed out in footnote on p. 389 this verse is held by Medhātithi to be merely declamatory (arthavāda) as even a Śūdra slave can be emancipated. The Śūdra belongs to one of the four varnas and is an Aryan (see my INDIAN CAMERALISM, 1949, p. 84), and, according to Kautilya "no Aryan is born a slave". The duty of service is hereditary for the Sūdra and the verse simply means that no Sūdra can give up this duty.

The penalty for a Kşatriya or Vaiśya ascetic, who forsakes his order is servitude (dāsatva), while for the Brāhamana ascetic who forsakes his order, the penalty is expulsion from the country after being marked with a dog's foot branded on his forehead (p. 390).

### Emancipation from Slavery

Persons sold as slaves by robbers who have captured them will be set free by the King (p. 391). A slave who saves his master's life at the peril of his own is set free automatically and gets a son's share of the estate (p. 391). One reduced to slavery in a famine is set free by the presentation of a pair of oxen. One who has voluntarily become a slave for maintenance is freed by giving it up. One enslaved for sex-intercourse with a slave girl is released on separation from her (p. 391). A slave woman, who becomes pregnant by intercourse with her master, is set free when she gives birth to a child and along with it.

The procedure in emancipation is this. The master takes a pot of water from the shoulder of the slave, sprinkles the water on the head of the slave, and smashes the pot. Besides water the pot must contain grain (unhusked) and flowers. He should declare three times that the slave is freed. The slave should then proceed eastwards.

The wealth of a slave belongs to his master, who is however not entitled to the price paid for turning him into a slave (p. 394). A free woman becomes a slave by marrying one (p. 395). Slavery is not synonymous (p. 396) with prātilomya (inverse order of marriage). A Brāhamaṇa cannot be a slave (p. 396). The highest penalty should be imposed on him who makes one of a superior varṇa do a slave's degrading work (Viṣṇu, p. 398).

A person who buys a Brāhmaṇa woman or sells her as a slave will be compelled to annul the transaction and be fined. If a respectable woman seeks shelter under a man, and he sells her as a slave to another, he will be fined and the transaction annulled (p. 398). If a man enjoys a free woman, either his child's nurse or his servant's wife as if she were a slave woman, he must suffer the first emercement (p. 399). If a solvent man sells a slave woman, whom he has enjoyed (bhuktām), when she is unwilling to be sold, he should be fined two-hundred (Kātyāyana p. 399)

Kātyāyana points out (p. 396) that members of the four varņas can be slaves only of those of varņas higher than their own, or of their own varņa and not of those below them in varņa. This refers to the different ways in which a person might bring himself into servitude. A well-to-do Brāhamaṇa may support men of the next two varṇas when they are destitute and have no means of living, but they must be put only to suitable tasks, and if he puts them to do low work (like cleansing the house or latrines) the king should impose on him a fine of 600 paṇas (p. 398).

Non-payment of Wages (Vetanasyānapākriyā).

A servitor should be paid by his master or employer, as agreed upon before-hand, either at the beginning of the month (i.e. in advance), or in the middle of the month or when the month is over. The wages may be fixed before-hand, but when not so settled the servant of a trader or of the owner of cattle who engages the servitor as herdsman, and a field labourer shall get a tenth part respectively of the milk yielded by the cows or harvested grain respectively. Yājñavalkya (II, 196) correctly rules that wages should depend upon the work turned out, and when the work turned out is either late or imperfect or incomplete, the amount to be given as wage is within the discretion of the employer. The customary rule, which is embodied in smṛti, is that an agricultural labourer, a ploughman (siravāhaka) should get one-fifth of the grain, if he is fed also,

and one-third of it otherwise, should a definite engagement regarding wages not have been made (Brhaspati, p. 401). In earlier days a ploughman who ran away was asked to be thrashed (Apastamba, p. 402). The practice must have disappeared later. An agricultural labourer is responsible for the safe custody of the implements he handles (Nārada, p. 402). A labourer who fails to do his work, though able to do it, forfeits his wage, and has to pay to the king a fine of twice the wage (Brhaspati, p. 403). A workman can be legally compelled to do the work undertaken, and paid the wage for it agreed on. A workman who leaves his work unfinished can be fined and compelled to complete the task (p. 404). He can also be fined eight kṛṣṇalas. Wages in full cannot be claimed for incomplete work. A workman who stops work in the middle of a stipulated period can be compelled to finish it, unless he desisted from a fault of the employer (p. 405). If at fault he can be made to complete the work and also pay a fine of 100 panas to the king. A wage-earner is entitled to the full wage agreed upon when engaged, if he is sent away before the work is finished. The employer in that case will be fined 100 panas. A servant is to pay the full value of what is lost by his inattention and twice the amount if the loss is due to gross negligence or malicious intent. He has not to make good losses by robbery, or by 'acts of God or the King' (p. 405).

He, who, having agreed to do for pay a task of art or science (śilpa, vidyā) is paid the wage therefore, but fails to perform his task, will be fined the full amount (p. 406) promised.

As regards the hire of conveyances or animals used for carrying persons or articles, merchandise damaged or lost by the carrier's fault has to be made good by him (p. 405), but not if they are due to God or the king (p. 406). A trader who hires a carrier but drops him must pay him a fourth of the promised hire (p. 407), and the whole hire, if after using the conveyance, he dismisses it halfway. A carrier who abandons the merchandise shall forfeit a sixth part of his hire. When the conveyance is stopped halfway and robbed of its contents, the carrier should get proportionate hire according to the distance covered (p. 407). The same rule applies if the articles carried are confiscated on the way (p. 407).

The employer is responsible for the health of the person hired. He who abandons on the way a sick or exhausted (śrānta) employee, without remaining with him for three days and taking care of him shall pay the first amercement.

Failure by an employer to pay the stipulated wage will make the king compel its payment and punish the employer (p. 408).

Laws relating to Prostitutes (Panyastrīvidhih)

Prostitutes were a recognized professional class, and were even regarded as forming a 'fifth caste'. In Mauryan India they were the property of the

king. Kautilya (p. 123) mentions a 'Superintendent of Prostitutes,' appointed by the king. Nārada is cited by Lakṣmīdhara (p. 410) for a rule making the Chief Prostitute (veśyāḥ pradhānā) decide disputes relating to them. Kautilya states that a prostitute was to give the king every month twice the amount earned by her on a day. Smrtis and Purānas treat the prostitute as a social institution and frame rules for their wages.

A prostitute who has received her hire but refuses to attend on the payer will have to pay twice the amount to him, and an equal amount to the king, unless she is unable to attend on him through illness, weariness, or fear (p. 408). Unnatural intercourse with a prostitute or hurting her during intercourse makes the paramour liable for the payment of eight times the promised fee, and an equal amount as a fine to the king (p. 409). A fine of a gold māṣa will have to be paid by the go-between who engages a prostitute for one person and takes her to a different man. Failure to pay the promised fee will make a man liable to pay her twice the amount and a fine equal to this to the king (p. 410). When several persons use a woman, each will have to pay her a double fee, and to the King also the same (p. 410).

# Payments for Use of Houses etc. (Grhādibhāṭakavidhih)

The rent for the use of a house or ground is treated like wages. If one has built a house himself on a ground belonging to another, paying rent (for the ground) to the owner, he may take away the materials out of which the house was built, when he vacates it (Nārada, p. 411). But if he has lived there without the owner's permission and without paying him rent, he cannot do this (ib.). This is also the rule if a man gets a ground on which he builds the house through friendly consideration of the owner *i.e.* without rent. Hiring a house or a water-vessel or such things from the owner will make the hirer restore them to the owner and pay rent for them till he leaves (p. 411). Damage done to articles taken on hire must be made good by the hirer (Nārada, p. 412).

He who hires a cart and goes away after using it but without paying its hire (bhāṭa), when he has covered only part of the road he had undertaken to take it over, will have to pay the full hire (Vrddhamanu, p. 412). The same rule applies to hiring animals for conveyance—e.g. elephants, oxen, horses, mules or camels—and the hirer will have to pay the full hire, even if they have been used only for part of the road (Kātyāyana, p. 412).

# Owner and Keeper of Cattle

1636

Disputes between the owner of cattle and the persons he employs to look after the cattle are treated in the last section on Wages. It is termed svāmi-pālavivāda.

The wages of the herdsman are customary. A cowherd may be paid money or milk, the latter being more usual. He gets the milk of the best cow, if he gets nothing else as remuneration. For grazing and lending a hundred cows for a year, he will get a heifer as fee; for tending two hundred cows, he will get a milch cow. He will also be allowed to milk for his own use all cows every eighth day Brhaspati rules that he gets the milk of one cow every eighth day. Apastamba enunciates an old rule that a herdsman who neglects his herd is to be flogged (p. 414). He is bound to bring the cows back home in the evening in good condition after they have grazed. If any have been seized (by wolves) or lost (as by falling into pits), through his negligence, he must pay their value. (Yājñavalkya, II, 164) He is not responsible, if after notifying the danger to the owner, some of the cattle are taken away by robbers (p. 415). In cases of confusion as when the village is over-run and also the district, the herdsman is not responsible for loss of cattle in his charge (Vyāsa, p. 415). The herdsman should, as far as possible protect the cattle from insects, snakes, tigers and robbers. Negligence on his part makes him liable to pay the price of the lost animal. (p. 416) and a fine of 13½ paņas. Milking cattle without permission (and appropriating the milk) makes a herdsman liable to a fine of 25 kārṣāpaṇas.

Goats attacked by wolves (as well as sheep) and killed will make the herdsman responsible for their loss, unless he has honestly tried to repel the attack. Sudden attacks by wolves will not make him responsible for loss.

When cattle die in the forest, naturally or by attacks, the herdsman should take their ears, tails, hides and skin to the owner, obviously to prove that they died, and were not clandestinely sold away (p. 418).

## Transgression of Agreements (Samvid-vyatikramah)

The expression samvid-vyatikrama is used by Manu (VIII, 5) in enumerating vyavahārapadāh, and again when he had dealt with non-payment of wages and proceeds to the next topic he describes it as that which deals with those who break samaya (samayabhedinah) (VIII, 218), and Kullūka makes samaya the equivalent of samvid in explaining the verse. Samaya means 'convention' and samvid is 'compact'. The former in practice (in corporate bodies) leads to the latter. Yājñavalkya (I, 61) uses samaya in the sense of 'agreement,' which must be the basis of both. Nārada (p. 419) refers to the rules made by agreement among themselves by heretics as well as orthodox followers of the Vedas as samayāh. An agreement among members of a group is termed samayakriyā (p. 423).

The formation of groups of persons with common interests or traditions or outlook is desirable for their safe existence and progress. It is for this reason that the king is enjoined, as his duty, to protect their rules and practices, so long

as they are not against Dharma ( avirodhena dharmasya, p. 423 or nijadharmāvirodhena, p. 422), and to punish those among groups who violate their agreement or create disorder or disunion. Such groups are also necessary to safeguard their members' interests or of those of the community especially in times of peril, as for instance in an enemy attack or invasion, or attacks (  $b\bar{a}$  $dh\bar{a}$ ) by robbers (p. 420). Groups make better progress than individuals. The recognition of this principle is behind the rules enjoining the king to approve of the constitution and working of even associations of renunciates who have given up their vows (pākhaṇḍāḥ) or (to take the interpretation of the Mitāksara) those who do not accept the authority of the Vedas like the Jainas and Bauddhas. Nārada mentions among the groups which the king must recognize, guide and control, guilds of traders and corporations, unions of soldiers (vrāta), and unions of kinsmen, showing that what is desired is their efficiency and strength and not conformity to one religious standard. The king must maintain in each group its settled or agreed usages and rules, including the modes of their working and constitution. The general principle that must be enforced is that whatever are the agreed rules of a corporations must be strictly followed and enforced. In addition, they must obey the commands of the king (p- 422)

Examples of the compacts (samaya) of a corporation are given on p. 423. They include agreements to build temples, halls of assembly, refreshment rooms, and to dig tanks, arrange for sacrifices, or mutual defence, and for poor relief. They should be implemented by the association and enforced by the king. One who refuses to carry out the agreement of the group, while remaining a member, will be punished by the king with the forfeiture of his whole property, or banishment, or, in milder cases, by a fine of 24 suvarnas (p. 423). Changes in their constitution or rules (bheda) require royal approval.

In an association there should be a leader (kāryacintaka) and committees of five or seven members (p. 420), who should be chosen for their capacity, experience and character, as well as their ability to speak for the good of the samūha. People who sow dissension in corporate bodies should be subject to specially severe punishment by the king (p. 424). Among offences that the king should punish are misuse of the group's funds, their misappropriation (for which banishment is the penalty advised), or wastes of its resources (gaṇadra-vyavināśakah, p. 425). Commensality among the members of the union must be enforced (Kātyāyana, p. 426).

After meetings of union councils, its members should be sent back after honours being conferred on them by the king, as they are public workers.

The incomings of any member should go into the common stock, to be divided among all members; or, when it is not considerable, it may be used for charity. Debts incurred by managing members, as if for the union, but used

up by themselves must be repaid by them to the group. A person who joins the group after it has been long in existence is equally entitled to the privileges of membership as older members. One who has resigned from the group loses them. 1

### Repentance of Purchase and Sale

After a sale is effected, it may happen that both the seller and the purchaser, or either may be dissatisfied, and may want back the article or the sale-price paid respectively. The rules are allied and Manu (VIII, 232) treats both under one head, 'repentance of sale and purchase' (krayavikrayānuśaya). Nārada splits the two. Lakṣmīdhara follows Nārada in this respect and has separate sections for each.

### A. Non-delivery of goods sold (pp. 429-434)

Goods sold are of two kinds: moveable and immoveable, described as jangama and sthāvara. Both are saleable and so termed panya. Sale and purchase may be in six ways: by tale (ganitam), by weight (tulitam), by measure (meyam), by workmanship (kriyayā), by beauty (rūpataḥ) or by lustre (śriyā). In respect of each of these there may arise dissatisfaction in buyer and seller.

If a man sells immovable property and does not make a delivery to the buyer, he shall have to pay its produce value, when it is handed over to the buyer, from what it may have earned in the interval between sale and delivery. If there has been a fall in this interval, the buyer must get the article and the difference in price. In the case of movables the variation in price may be commoner.

A seller can be compelled by the king to deliver the sold article to the purchaser, with interest, if the price has already been paid, and on default he may also be fined by the king 100 panas. Manu and others allow a period of ten days within which the transaction may be revoked (Manu, VIII 223, p. 430). This rule will apply to cases in which the article does not deteriorate in the interval of the days of grace. The deterioration may be in quantity, quality and price. Nārada limits returnability—without deduction—to one made the same day (p. 430). If in the interval between sale and delivery the article

<sup>1 &</sup>quot;It does credit to ancient writers on Dharmaśāstra that they were tolerant enough to require the king, whatever his own religious persuasion might be, to honour and enforce the usages of even heretics among themselves. The only requirement was that the enforcement of the usages must not be opposed to the interests of the country or capital and must not cause commotion and must not be plainly immoral." (P. V. Kane, History of Dharmaśāstra, III, p. 488).

deteriorates, or is destroyed by fire or damaged, the loss shall be the seller's ( p. 431). A buyer may give an earnest money when the purchase is made, the balance to be paid on delivery of the article; but if no specific date for delivery has also been settled also, and the buyer refuses to accept delivery, he is to blame (p. 433). If the buyer refuses the article, after it was sold to him, and it is sold to another, any loss that may accrue to the seller thereby must be borne by him alone (Yājñavalkya, II, 255). Fraud in sale is punishable by a fine of twice the value of the article sold, and payment of twice the sale price to the buyer (p. 432). The same penalty will fall on a dishonest seller who conceals from the buyer a blemish in the article sold. Sales or purchases by persons, who are drunk, or insane or in terror or hardly themselves through nervousness are void. The seller who sells a thing to one person, and delivers it to another, must pay double its price to the buyer and an equal amount as a fine to the king for his dishonesty. Nārada exhorts traders to fix a just price on their commodities, according to place and time, and desist from dishonest practices (p. 434).

## Repentance of Purchase (Krīlvānuśayah)

Rescision of purchase occurs when a buyer repents of his action and wants to get back the price paid. He may think he has made a foolish bargain. If he returns it to the vendor on the day of purchase, in an undamaged condition, he can get back the price. If the return is made on the second or third days, he will have a loss of one-thirtieth and one-fifteenth of the price. After the third day the purchaser must keep the article (p. 435). Having bought a milch cow and the like, if a buyer repents of it, he may return it and lose a tenth part of its price. This is the rule if the article does not deteriorate by use. If it is one that does, then the penalty is one-sixth the price. Candesvara (Vivādaratnākara p. 197) holds that the lower penalty is to be met when the rescision is sought before taking delivery of the thing sold. A merchant is expected to know how vendible articles are valued. He must not therefore ask for the rescision of a purchase made by him (p. 436). A buyer must always inspect the thing to be bought. In the case of brick, wood, hides, grain, cloth and wines the inspection before purchase must be made at once. Milch cows can be tested for ten days, beasts of burden for five, and precious stones for seven. They are returnable within these periods; male slaves for a fortnight, and female slaves for a month, iron and cloths in one day. Discovery of blemish within these periods makes the article returnable. Ragged and soiled clothing are not returnable even if they were in that condition when bought (p. 437).

# Boundary Disputes (Sīmāvivādaļ)

Laksmidhara begins the section on "boundary disputes" with a citation. from Brhaspati (p. 438) which states that the section of simāvivāda deals with The laws concerning boundaries of villages, fields, houses and so forth (adinam). The extension to subjects which have some relation to boundaries brings under this heading many questions of proprietary right, including easements and rights and liabilities of owners of properties by atideśa, i.e. analogy or extended application. A sub-section of this chapter is therefore headed "tasyatideśah" (p. 452).

Kātyāyana states that the six causes of disputes about land are based on claims for more land than one holds, contention that another is entitled to less land than he holds, claim to a share in land (on other grounds than inheritance), total denial of a share in land to another, seizing a land when it has not till then been in possession, and delimitation of a boundary (p. 438). Nārada defines it as dispute in regard to land in which questions about dikes (setu), boundaries of fields (kedāra), a boundary (maryādā), tilled land (krṣṭa) and fallow land or waste (akṛṣṭa) have to be settled. In every one of these cases boundaries have to be settled, and so disputes concerning them can be brought within boundary disputes. Disputes between villages are usually only as regards their boundaries. The determination of such boundaries is thus a State duty, and may have to be done when the villages are first constituted or when disputes crop up later.

Boundaries or boundary marks, according to Nārada (p. 448), are those marked by tall trees like flag staffs, visible from a distance (dhvajīnī), river boundaries (sandhinī), boundaries indicated by concealed objects (naidhānī) those settled by agreement of parties, and therefore free from apprehension (bhayavarjitā) and those created by royal command (rājāšāsanānītā). Determination of boundaries by the king may take place when a village is founded or formed, or after a dispute, which is finally decided by the king or by his officers.

Manu advises the planting of tall and big tress (named in his list) and clumps of bamboos on boundaries to mark them. They are termed boundary trees (sīmāvrkṣāh). Raised mounds, thickets and reeds are also suggested to mark bounds. At the junction of boundaries the construction of tanks, wells, cisterns, fountains and temples is also advised (p. 439). Channels and rivers also can mark boundaries of adjoining villages.

For marking boundaries, whether of houses or villages, one of the suggested ways is to put some imperishable objects (like bones, ashes, hair, chaff, cinders, bricks, potsherds, pebbles and sand) underground. When disputes arise they can be dug up as proof (p. 440). Young villagers should be made to know of their location, so that their knowledge of them when they get old may be helpful in settlement of disputes; and such knowledge might pass from generation to

generation. When the inspection of such signs does not finalise a settlement, recourse must be had to evidence of witnesses (Manu, VIII, 253, p. 442). Continued possession or enjoyment (bhoga) is as good a proof as that testified to by witnesses.

River boundaries have a defect; they may change their courses. They may carry away some land from a property, and thereby diminish its area, and a property on the other side of the river may get an accretion (Bṛhaspati, pp. 450-451). Land abandoned by a river and accruing to land belonging to a man will be his, by a change in its course. A river boundary that is accepted as demarcating two villages should never be given up. The loss or gain a river causes is regarded as due to mere luck. When a piece of cultivated land is intersected by a change in the river's course, the former owner gets the produce or crops, but the land that has been added to a village will belong to it. This is the view of Smṛticandrikā, (p. 549). Candeśvara (p. 217) thinks that the accretion still continues to belong to the original village.

# Decision of Disputes by Evidence of Witnesses

The relevant witnesses are neighbours, aged villagers, permanent residents of the village (sāmantāḥ) fowlers, fishermen and, men who had seen the boundary erected (vrddhāḥ) and who can bear witness to the payment of taxes by the occupant (p. 448). The witnesses should be examined in the presence of a crowd of villagers and of the contestants. They should depose after putting clods of earth on their heads, and flowers, and clad in red clothes, and after being put on oath they should depose and indicate the boundaries. Even a single witness, who is trustworthy, can by his deposition in the above way, settle the dispute (p. 445). Nearest neighbours are to be preferred as witnesses to those who live at a distance. Other rites to be undergone by the witnesses show that they were to impress on them the risk of divine punishment if they depose falsely.

# Extension of the Principle (atidesa)

The disputes about boundaries between villages shall be decided by the king. The kingdom should be divided into areas containing ten, hundred and a thousand villages, and the boundaries of these also should be laid down by the king, proceeding by marks. The same rule applies to disputes as to boundaries of houses, gardens, warehouses etc. (p. 452).

Easementary rights are enunciated, as evolved from boundary settlement principles. Windows, drains, 'pegs' or balconies projecting from a wall should not be interfered with, if they have long been in existence (p. 453). Neighbours should not interfere with the foundations of walls, or drains, balconies or windows of houses that adjoin their's, under penalty of a fine. But if windows or 'pegs'

have not been there before, they cannot be newly added by a house owner, so as to interfere with a neighbouring house. Windows that invade a neighbour's privacy are prohibited (p. 453). A drain which will carry water into a neighbour's house is forbidden. A fire-place, latrine and a dung-heap must not be made close to a neighbour's residence; it should be at least two cubits from its walls (p. 454).

Tanks and roads should not be defiled by ordure. He who drops filth on them, except under extreme necessity, will be fined two kārṣāpaṇas (p. 455), and he must himself remove the filth. A child, a pregnant woman and one in extreme necessity ( $\bar{a}padgatah$ ) will be excused for contravening this rule (Manu, IX, 283). The defilement with ordure of holy waters, tanks or river ghats will entail the first amercement (p. 455).

A cross road (catuspatha), a temple, a street, or a public highway should not be obstructed by pits for keeping ordure, or by aqueducts, or drains, or projecting terraces or roofs, and the like. (Kātyāyana, p. 554). A pathway by which men and cattle pass must not be obstructed by any one. On streets, three feet of space must be left unbuilt on the sides of houses. A temple on a road must not be obstructed.

A destroyer of landmarks which indicate boundaries should be made to pay the highest amercement and remake the landmarks (p. 456). For breaking up a landmark, for encroaching beyond a boundary and for usurping lands the amercements are respectively the lowest, highest and middlemost (p. 456).

If a tree in one's garden streteches its branches beyond his land, it still belongs to him in whose land it has its roots. When trees mark the boundaries of two fields their fruit should be evenly divided between the owners of the two fields.

## Dykes (Selu).

The erection of a dyke in another's field is not culpable, as the advantages flowing from it are greater than the small inconveniences caused. A dyke which will do good should not be obstructed when being built. No grain is produced without water but excess of water impedes grain growth. So, there are two classes of dykes, viz., for storing water (embankment dyke) and for draining away surplus water (kheya).

# Tilled and Untilled Land (Vikṛṣṭākṛṣṭa)

When land lies fallow because its owner is unable to cultivate it, or has gone away to another country, another man may cultivate it, but he must restore it to the owner when he returns and pays the cost of the improvements made by the cultivator (p. 459) The actual cultivator of such land shall enjoy it for

eight years only, paying the owner one-eighth the produce every year (Kātyā-yana, p. 459).

A field and a house enjoyed for three generations by a man and his ancestors cannot be taken away from him by force, except when the king wills it (p. 459). But let not the king do so, as a householder's house and field are the two foundations of a man's life (Nārada, p. 460). When one neglects to sultivate arable land ('land that has been broken up by the plough'), it may be cultivated by another, who will pay part of the produce to the owner. The lessee of a field who neglects to cultivate it must still pay its owner the value of the average yield from it (Brhaspati, p. 460). He who neither cultivates his land himself nor allows another to do so, after taking it on lease, must pay the value of its yield to the owner and an equal amount as a fine to the king. This is to prevent land lying idle.

Protection of Crops (Sasyaraksa)

Pasture land can be provided by the desire of the village or of the king, and a space of 100 dhanus must be left for pasture between village and village, of two hundred for a small town, and four hundred for a city (p. 461).

An open space one-hundred dhanus in width should be reserved for pasture in a village and thrice the space in a town. If cattle damage unfenced crops, the king shall punish their owner (p. 462). A herdsman is not responsible for damage done to an unfenced field by cattle in his charge (Nārada). If cattle stray in to a field without being made to do so by their owner, he is not responsible for the damage. Wilful trespass is punishable. A herdsman is punishable who allows his cattle to enter and damage crops in a fenced field (p. 463). Compensation claimed for crops eaten by cows is not 'meritorious': the claimant's ancesfors will refuse to partake of his offerings (Ušanas, p. 463).

A good, high fence should be put by the owner on the side of a field that faces a road (p. 463). Animals taste sweet crops (p. 464).

Penalty for destroying Crops (Sasyghātadanda)

A cow trespassing into a field by day will lead to a fine of one and one-fourth pana, (sapāda), and for night trespass by a cow the fine is 5 māṣas. The owner of trespassing cattle shall pay a paṇa, half-a-paṇa and one-fourth paṇa respectively for each cow, buffalo, or sheep or goat that trespasses (p. 464). Similar amounts payable to owners are indicated by other smrtis. An owner must be fully compensated by the owner whose cattle completely uproof the crops of the former. If the animals sit on the field after eating up the crops, the penalty is double the former (p. 466). The herdsman will be beaten (p. 466). The damage done by the cattle should be made good by their owner to the penalty after being assessed by a third person (p. 467).

### Immunity from Penalty (adandyāh)

Elephants, horses and mules are protectors of the subjects (prajāpālāh); they are immune from penalty for destroying crops (p. 469). So are cows within ten days of calving, dedicated bulls, or dedicated goats, a cow that has strayed away from its herd (āgantukā gauh), and all of them in times of festivity (utsave), if they take part in it, or during śrādāhas.

Nārada (p. 469) forbids the beating of trespassing cattle but Brhaspati allows it (p. 470).

#### LAW OF CRIMES

The term sahasa, derived from sahas, 'force', is used in both a comprehensive and in a narrow sense. In the former, it includes, five sections of criminal faw, viz., abuse and defamation (vākpārusya and dandapārusya), theft (steya), adultery and allied offences (strisamgrahanam) and crimes of violence proper (sāhasa). Robbery, being open and violent, is sāhasa, while theft ( steya ) which means the secret appropriation of another's property is unviolent. Brhaspati and Nārada state that sāhasa is of four kinds (or five): manslaughter (manusyamāraņam), theft (cauryam), adultery (paradārābhimarsanam), and the two sorts of parusya, viz., insult and defamation. It is defined as what is done by force (sahasā), and sahas (p. 556) is equated in meaning with bala (strength, force). But though this comprehensive character is given to the term sahasa, the other four topics, besides crimes of violence, like manslaughter. are treated under different heads. It is noteworthy that Laksmidhara begins his treatment of the first of the divisions of sahasa, viz., vakpārusya, without citing the comprehensive definition of Narada, which he cites only in a later section on sahasa proper (section 71, p. 556). Under theft a distinction is made between secret theft (steya) and robbery in which violence is an element. and is therefore brought under sahasa. There is some overlapping naturally between the offences, as killing may be by violence or by poison, but both are treated under sāhasa. The distinctions are due mainly to differentiation of involved criminality, in the offences and their appropriate punishments of varying severity.

# Abuse and Defamation (Vākpāruṣya)

Pārusya means harshness. Vākpārusya is defined by Nārada (p. 471) as an offensive statement couched in foul and violent language (nyanga sambitam) in regard to the native country, caste, family and so forth, about another person. A man may be insulted by saying that men of his native area 'are by nature fond of creating trouble,' or of his varņa have bad qualities (as by saying to a Brāhmaṇa that 'Brāhmaṇas are excessively greedy', or of his groups or family (as by saying that 'the men of the gotra of Viśvāmitra are cruel by

nature). The harshness of the utterance must be evident, and there may be exclamatory interjections showing threats, like hum. The insulting address may be harsh (niṣthura), vulgarly worded (aślīla) or virulent or biting (tīvra). The harsh expression may be coupled with reproaches; the 'vulgar' may be in indecent language; and the 'virulent' may suggest acts that would make a man an outcaste (patita). The gradation is designed to indicate the gravity of the offence and correspondingly severe penalties (p 471). The words may be accompanied by indecent gestures, like the indication of genitals (p. 472). Under the last head are words that impute to the person insulted the gravest sins (mahāpātakà) or treasonable acts (rājadveṣakarī). In the second category of insult is put references of an indecent nature to the abused man's sister or wife, and in the third included reference to his alleged addiction to drink or committing sins that would make him an outcaste. Ironical speech that suggests its opposite is a punishable insult (p. 473), as also recital of faults that are not present in the insulted person. Referring to a man's natural deformities ironically in a tone of ridicule is an insult and, though true, punishable with a small fine (p. 475). A man may be insulted by obscene references to his mother, sister or other female relations (p. 479), and an insult of the kind deserves the highest amercement. It is an insult to refer to a person who has been convicted of an offence, by mentioning it as abuse, or taxing him with an act for which he has made religious expiation (krtapāvanam) since punishment and expiation purify a person (p. 481). Abuse of the king is the highest abuse and must be punished by the cutting off of the tongue of the abuser (p. 483), for the king and the Brāhmaņa are the two who sustain the world (bibhrato jagat). To call an outcaste an outcaste, and a convicted thief a thief, as an insult, is still an offence, and severely punishable. This is because punishment by expulsion from caste and for theft has purified them (p. 484).

The punishments prescribed for insults or defamation are of varying grades of severity. They range from insertion of a red hot iron into the mouth of the libeller, to beating him and imposing on him graded fines, which might go up in very serious cases to a thousand. In the earlier smrtis (like Gautama and Sankhalikhita) the punishments are harsher than in Kautilya or the standard verse smrtis.

A special feature of the law of abuse is that heavier punishments in fines are imposed when the insulted person is of a higher varna than the insulter, the fine rising with the difference between them in varna—The standard fine is that which is for insults of one of the same varna. Dr. P. V. Kane cites Smrticandrikā (II, p. 327) which states that this discrimination had gone out of use in its days. But the elaboration by Laksmidhara indicates their vogue in his day.

### Dandapārusya (Assault).

Under this head are brought not only actual assault, like striking a man, but threatning to assault him or touching him. By atideśa (extension) certain other matters that are not strictly assaults are brought under this category. Among them are inferiors in social status taking positions that belong to others who have a higher social status. The relations between parents and children as regards parental discipline or between teacher and pupil (guru-śiṣya), which may lead to chastisement of pupils, are also brought within this category. Injuries suffered from kept animals or beasts of burden or carriage animals, are also included in this section. Lastly, injuries to trees and plants are also brought in.

As in the case of  $v\bar{a}kp\bar{a}rusya$  the fines are of three grades and the different offences are classed under them. Offences committed by equals get the standard penalty. An offence committed by one of a higher varna or status gets a lighter penalty than one in the inverse order, the penalty rising with the difference in varna or falling with it. Offences are also classed as those which cause ordinary hurt, and those that cause grievous injuries, such as peeling of the skin, cutting into the flesh, drawing blood, fracture, loss of eyes or ears or nose, or limbs, and so forth. The gravity of the injury decides the penalty's severity.

Means of assault are described as by throwing ashes on a man, or sand or mud, or dust or stones, or striking him with sticks, the hands, or weapons. The indignity involved goes to measure the gravity of the crime for estimating the penalty to be imposed. Kicking is, thus, a more serious form of attack than hitting with hands. In cases of grievous hurt the punishment will depend on an investigation of the nature and seriousness of the hurt caused. In cases of serious injury the assailant is not only fined and punished otherwise also, but he is made to bear the cost of the medical treatment of the injured person. When several persons attack a man every one of them is liable to a multiple of the penalty imposable on a similar attack and injury committed by a single person.

Tying up a person with a cloth is an assault of this category.

A threat of assault is also punishable, though not as severely as physical assault. In cases of mutual assault, the person who is found to have begun the assault must be punished more severely.

In deciding the penalty the motive of the assault must always be considered (Manu, VIII, 286, p. 489).

Assault on the person of a King, even if he be a tyrant, will be punished by the offender being burnt alive, tied to a stake (p. 490).

As in modern law, self-defence should not exceed reasonable limits (Cf. Indian Penal Code, sec. 100-101). Even a man who has been assaulted and repels it by using a deadly weapon is liable to punishment according to the effect of his reprisal (p. 497). A famous verse affirms that a determined slayer (ātatāyin) who attacks a man can be killed in self-defence, even if he be a learned Brāhmaṇa, a master of the Vedas (vedapāragaḥ).

The right of private defence against attack is admitted by smrtis even to the extent of killing the assailant, if otherwise the defender would have been killed, but an exception is made in the case of a Brāhmaṇa assailant, with murderous intent. The śloka in question about the master of the Veda, who in spite of being a Brāhmaṇa can be killed in self-defence, when construed with the prohibition of killing such a person in Kaliyuga (kalivarjya) is treated as merely stressing the general rule of self-defence, and as not to be taken literally. The matter has been discussed in nibandhas, and has been dealt with at length in my paper on "Atatāyivadha, or the Right of Private Defence in Dharma-Sāstra" (Dr. C. Kunhan Raja Presentation Volume, pp. 197 ff.)

### Discipline and Assault

Chastiement is permissible as discipline but it must not be excessive. Manu (VIII, 299-300, p. 494) and Yama (ib.) lay down that when a wife, a younger brother, or a son or a slave have committed faults they may be chastised by being beaten by the head of the family using a light bamboo or a rope. The fifth is a case of a teacher chastising his pupil. If the punisher goes beyond limits, he is guilty "like a thief". Nārada will make the king punish the teacher (guru) who breaks this rule. Āpastamba allows an offending pupil to be punished by starvation (as he lives with his teacher), baths in cold water and even expulsion from the teacher's residence (p. 495).

## Investigation of Assaults

If no witnesses are present when a person is assaulted, as when it takes place within a house or in lonely places, the guilt cannot be determined only by the marks of injury, as such marks might be selfmade or faked. In the absence of witnesses or good circumtial evidence, recourse must be to ordeals (Brhaspati, p. 495).

Even in defence against attack one must not exceed reasonable limits (cf. Indian Penal Code, sec. 100 and 101). A similar principle is behind the dictum of Kātyāyana (p. 497) that the man who strikes an assailant with a deadly weapon (and injures or kills him) is punishable by the king.

A person insulted by a low-born man or those following low trades (killing animals etc.), who whips the insulter is immune from punishment, as the offender is ordinarily liable to whipping (p. 498).

### Cruelty to Animals

He who treats animals cruelly, beats or starves them or uses them when they are physically weak or diseased or 'in heat', or starved, is liable to pay the first amercement (p. 500).

Road accidents that happen through breakage of wheels or yokes of carts or of the nose-strings of animals, do not make owner and driver responsible for them (p. 501). But if the injury is due to the driver's ineptitude the owner of the cart is liable. If the cart kills a man, the driver will be punishable 'like a thief' (Manu, p. 502).

Hurting small animals and quadrupeds entails fines.

### Protection of Trees

Cutting off the branches and trunks or roots of food-yielding trees makes the offender liable to a fine, and in the case of "sacred" trees (e.g. in a temple) the penalty is doubled. For cutting off medicinal plants, and clumps in sacred places, the penalty is half that for cutting down trees. The man who fells a fruit tree must pay the highest amercement, and compensate the owner. This is in accord with Vasistha's adjuration: "Let him not injure trees that bear flowers or fruit, except for sacrifices and extending cultivation" (p. 504).

### Theft (Steya)

Robbery is effected with violence in the presence of the owner of the things taken, and theft behind his back and/or without his knowledge. The former kind is  $s\bar{a}hasa$ . Force and fraud are the respective marks of the two.

Theft is divided into three classes according to the value of the articles stolen. To the first belongs stealing earthenware, seats, couches, wood, bones, leather, grass, grain and cooked food; to the second belong ordinary clothing, cattle (excluding kine) non-precious metals, rice and barley; and to the last belong precious metals like gold, precious stones, silk, women, kine, elephants, horses and what belong to a temple divinity, or to a Brāhmaṇa or to the king. Secret appropriation of the properties of persons asleep, or of disordered mind or lying drunk is theft (Nārada. p. 506).

## Classes of Thieves

Already in dealing with the law of evidence the distinction between "open" and "secret" thieves has been dealt with. The terms 'open' and 'secret' are somewhat misleading. The essence of the offence is the removal of property. Different types of cheating are classed as "open" (prakāśa) theft, while we might feel that they are really done stealthily. The difference seems to lie in the time of the operation. Burglars, robbers in forests (whose identity cannot be made out), housebreakers, cut-purses, stealers of cattle (cows, horses V IO

etc.) and stealers of women are classed as "secret" thieves-Most of such thefts have to be done at night. Clandestine acts that are classed as "open" (prakāśa) thefts are committed by day in ordinary transactions. In reality they are not so open. Use of false weights and measures or scales that do not weigh correctly owing to the location of the pivot of the balance away from the centre, those who cheat in counting, those who adulterate goods by mingling inferior kinds with superior, or who add sand to grain, or sell articles that are not what they profess to be, though similar in shape or colour, are brought under prakāśa taskaräh ('open' thieves.) Many kinds of cheating or deception are also brought under this class by the principle of atideśa (resemblance). Manu (IX, 225-226) classes as secret thieves, j.e. thieves proper, gamblers, dancers, heretics, men addicted to evil acts and dealers in wine. The element in 'open' theft as in bribetakers or mediators of bribes to judges, or corrupt arbitrators (madhyasthah), sellers of imitations as genuine articles, false witnesses, practitioners of sorcery or witchcraft, quacks and medicine sellers who adulterate medicines or sell false medicines (like many modern "patent medicines")—is dishonesty, that is analogous to that of a thief, since in both cases the loss falls on parties who are victims, and are made to lose articles or their value in money. In deciding on penalties for the two kinds of thefts, judges must have had to rely on the illustrations given of the two types in smrtis and commentaries. The common feature of all the offences is dishonesty that is designed to deprive people of their effects or money. There are obvious thieves and virtual thieves. Roguery is described as theft. The cut-purse and the burglar are provided with implements or tools to carry on their work, and the other sort are not. A thief or burglar, may be caught, after search, and found with such tools as well as stolen property (p. 510). Cheating is in effect theft, and treated as such. Cheating in prices leads to the transfer of wealth from the buyer to the fraudulent trader and is treated as theft (p. 517). The users of false or loaded dice in gambling are like thieves and are classed as such for punishment (p. 521). The goldsmith is described by Manu (IX, 292, p. 522) as the worst of cheats sarvakantaka-pāpistha).

# Royal responsibility for prevention of theft

The king should make good the loss sustained by a person whose property has been stolen. He should institute searches for the lost articles, and if, after he has compensated the owner, he recovers the stolen goods, he may retain them. If a thief is caught by royal officers, but the stolen goods are not recovered, the king must still make good the loss to the owner. The recovered articles may be restored to the owner. The thief who is caught may be made to pay the value of the article stolen to its owner (p. 553). Those who find lost property must intimate the matter to the king, who will give publicity to the recovery through

the public crier. If the owner does not claim it within a year, the finder will get a fourth of its value, and the article will be retained by the king (p. 554). . Manu would give the king one-sixth (or one-twelfth) of recovered lost property (p. 555).

### Search for Thieves (Coranvesanam).

The responsibility thus laid on the king makes it more than commonly necessary for the state to start investigations that will lead to the discovery of the thieves and recovery of lost articles. Thieves may be traced by skilled persons, through footprints, or in the case of cattle-theft by the marks of the hoofs of the animals, by skilled persons. Candala executioners and those who are accustomed to roam at night must be used to discover the criminal (p. 545). If the footprints of the thief stop at the border of a village and cannot be traced beyond it, that village must be held responsible to make good the loss. Villages in which criminals have been formerly found must be made to clear themselves. Places where thieves or criminals usually gather, like water-booths, drink-shops or taverns, brothels, theatres, assembly rooms, old gardens, uninhabited houses and groves must be watched by the police or guarded by them, and they must also patrol. These are for the prevention of thefts (p. 545). Expert criminal hunters must be used to discover them from associates, and by contact with them (p. 546). But those who are not thieves may be found with thieves. This necessitates caution (p. 547). Old criminals may be subjected to questioning. If a person who is not the thief is made to give its value, and later on the mistake is discovered, the thief catcher must be made to reimburse the harrassed person (p. 547).

#### Harbouring thieves

Harbouring thieves is an offence. Villages which afford food and lodging to thieves, and places of hiding should be punished. Those who provide thieves with arms, implements, fire, food and asylum or who connive at their escape, must be punished like thieves (p. 548). One who lets a thief escape when able to catch him must be punished as a thief (p. 548). Receivers of stolen property must be punished like thieves (p. 549). A brāhmaṇa, who accepts a gift from a thief, should be dealt with like a thief (p. 550).

Responsibility to help the state in preventing thefts and in catching thieves is thus laid on all subjects, and particularly on the police and servants of the state generally. If they remain passive during raids by dacoits and do not hasten to help the attacked villagers and the destruction of their crops ( hila-bhanga ) or highway robbery, they will be exiled after their properties are confiscated to the state.

### Culpability according to Varna

A long widespread modern view has been that in ancient India persons of higher castes either escaped punishment or were let off lightly for offences for which the lower castes were punished severely. This is contrary to the Smṛtis. Criminal responsibility was rightly held to rest on knowledge and discriminating power. The higher varṇas were regarded as possessing this capacity in a higher measure than the lower. This will account for the rules laid down by Manu (VIII, 337-338) that the culpability of a Śūdra is eightfold, of a Vaiśya sixteenfold, of a Kṣatriya thirtytwo-fold and of a Brāhmaṇa sixty-fourfold or a hundredfold or even twice sixtyfour-fold. This is the gradation of the penalty to be imposed on offenders conscious of their crime, mens rea.

### Punishment of Thieves

For housebreaking at night the punishments are impalement and lopping off the hands (Manu, IX, 276), after the stolen property is restored to the owner (Vyāsa, p. 527). Hanging is the punishment for highway robbery (p. 528), and the highwayman's property is confiscated to the State. Death is the penalty for stealing women (Manu, p. 528) and, according to Vyāsa, the kidnapper must be burnt to death over a slow fire after his limbs have been lopped off (p. 528). An additional punishment is the confiscation of the property of the criminal (p. 529). It is also the punishment for the theft of a boy, a horse, or an elephant (p. 529).

Curiously the "theft" of a royal prince is not so heinous as it entails only corporal punishment or a fine of eight thousand (Jha, I., p. 449), and half of it for kidnapping (stealing) any other member of the royal family. Yājñavalkya will subject all kidnappers to impalement (II, 273, p. 530). Death is the penalty for those who break into a royal storehouse or armoury or the sanctum of a temple (p. 530). Mutilation (graded) is the punishment for theft of cattle. The pickpocket and shoplifter should have their thumb and forefinger cut off (p. 531), and on repetition of the offence they must lose a hand and a foot (Yājñavalkya, II, 274). Grain theft is punished by a fine of ten times the value of the stolen grain, and also a fine to the king of twice its value (Bṛhaspati, p. 532).

Manu makes the penalty for this offence eleven times the value of the grain, and as much as a fine. Crops destroyed (maliciously) by husbandmen is theft, and entails a fine of ten times the king's share (p. 532). Death penalty or mutilation of limbs is imposed on theft of costly gold articles or bales of costly clothing, or precious stones (p. 533-534). For theft of farm implements the fine is 108, when done during cultivation (p. 534) and for stealing flowers and unhusked grain the fine is only 5 kṛṣṇalas.

The Smrtis supply standard specifications of the loss or accruement in different cases like weaving, metal work etc. For stealing articles of small value there are small fines e. g. for milk and milk products the thief should repay the value to the owner and twice the value as a fine (p. 537).

# Penalties for persons committing Manifest Theft (prakāśa taskara)

If a trader abstracts an eighth part of an article sold by the use of false measures or scales, he will be fined in proportion to the degree of cheating, that for stealing an eighth part being 200 panas (p. 512). He who sells as seed what is not seed must suffer mutilation (p. 513). Adulteration of medicines, salts, molasses and the like, with inferior stuff, entails a fine of 12 panas. Mutilation is the penalty for using false weights and measures (p. 515), or the highest amercement. Curiously, counterfeiting coins is to be met only by the highest amercement, as coins were only ingots of metal, whose weight was known (p. Combinations of traders to enhance prices is punishable by a fine of 1000 panas (p. 516). The exportation by traders of articles in which the state has a monopoly is met by confiscation of entire property of the culprits (p. 515). The sale of prohibited articles is met by corporal punishment and mutilation (p. 516). A quack is punished as a thief (p. 520). He who plays with false dice is to be expelled from the gaming house (p. 520). Stakes must be open. A gambler who cheats will be banished (p. 520). Corrupt judges must be banish-The sellers of false gold etc. must pay back the price given thereed (p. 521). of, and double the value as a fine to the king (p. 523). The wastage in metals (gold, silver, copper, zinc, lead etc.) is stated in percentages, as also of silk, cotton or woollen cloths. A deficiency beyond the limits indicated entails fines (pp. 524-526). A washerman who wears the clothing given for wash is fined 8 panas (p. 526). Loss of a cloth given for wash must be made good by the washerman (p. 526).

# Crimes of Violence (Sāhasa)

Of the five types of  $s\bar{a}hasa$  enumerated by Nārada manslaughter ( $manusya-m\bar{a}ranam$ ), robbery and indecent assault on a woman are three (p. 557). The two kinds of  $p\bar{a}rusya$  and theft are the two others that have already been dealt with.

It is usual to classify offences into kinds varying with the severity of the penalties imposed. The three kinds usually reflect the lowest, middling and highest punishment. Violence of the first sort is illustrated by destruction of trees, fruit, roots and water reservoirs etc.; injuring cattle, or clothing, food, household utensils or drinks represent the middle class; taking away a man's life, by weapons or poison, and attacks on life generally and violence to another man's wife constitute the highest type of violence (p. 557). For the first type

of offences fines range from a hundred, according to the damage done; for the second type fines beginning with two-hundred and above are fixed; and for the third class represented by the robbery of costly things (uttamadravya) like gold, precious stones, the property of gods and Brāhmanas and hurting men and women still higher fines and corporal penalties are indicated (p. 557). The penalty imposed must suit the crime. For the middle type it must be between 100 and 500, and for the highest bodily penalties (amputation of limbs and branding), confiscation of entire property and banishment, are prescribed. For ordinary property robbed the penalty is a fine of twice the value of the article robbed, and four times the value, if the offence is denied by the accused (Yājñavalkya, II, The second amercement is for demolition of walls or houses. ing idols or causing damage to temples, the penalty is the first amercement (p. 566). This is also for obstruction of channels or making breaches in ramparts (p. 537). For setting fire to a house or a forest or threshing grounds the penalty is beyond the fine limit, and may extend to death by fire (Yājñavalkya, II, 278). For making a free girl a slave, death is the punishment (p. 566). Breakers of irrigation dams must suffer mutilation or death. Though ordinarily the punishments for women are lower than those for men, a woman who has set fire to a house, or poisoned a person, or killed her children, husband or elders should be tied up and thrown into water, unless she is pregnant. Killing a woman who is pregnant is killing her and the unborn child. Yama would subject persons guilty of arson, grave theft and murder and abetment of murder only to corporal punishment (p. 567). Procuring abortion and causing hurt by weapons earn only the highest amercement (p. 571). Usanas discriminates between modes of causing abortion and would sentence to the highest amercement only the one who uses the most violent (p. 571).

For murder, death (in various forms) is the penalty, according to the gruesome nature of the offence, and the murderer's property is to be confiscated also (p. 571). An offence or crime has to be expiated by penances of various kinds (prāyaścitta), and the dharmasūtras describe these. Here too the penance is more severe to one who murders a Brāhmana or an aireyi (a woman, after her menstrual bath, who is fit to conceive) than for the killing of persons of lower Heavy fines on poor varnas might be less welcome to the culprits then even death. When several men attack a person and kill him, he who gave the fatal blow is alone to be sentenced for murder (p. 572). The other assailants of the murdered man shall suffer only half the penalty of the person who struck the fatal blow (p. 573) and their culpability and its penalty should be determined by consideration of the kind of injury their attack caused short of death (p. 573). The inciter or the man who engages another to do a crime for him, must pay four times the fine impossible on the actual culprit (Yājñavalkya, p. 573).

Considerations of varna enter into the determination of turpitude and penalty. If one of a lower varna murders a Brāhmana the penalty is death along with confiscation of the entire property of the criminal (Baudhāyana, p. 572). Sankhalikhita (p. 566) impose the penalties of mutilation or death on one who sells as a slave a girl who is not a slave. Kātyāyana brackets as equals in turpitude he who commences a violent attack (sāhasa), or gives advice to another as to how the violent crime is to be done, or gives asylum to a criminal guilty of such an offence, or arms him, or feeds him, and who does not prevent the commission of the offence though in a position to do so, with the actual criminal; both must be punished alike (p. 574). Admission of a crime may lead to the imposition of only half the normal penalty for it (p. 574).

### Extension of the Idea of Sähasa

A number of offences, some of which will now seem trivial, are brought under this category. Some have their basis in a feeling of resentment against an act done contrary to accepted varna rules. Thus entertaining a śūdra ascetic as a guest in an oblation to gods entails a fine of 100 paņas (Viṣṇu, 559). An untouchable (asprsya) who touches a dvija deliberately (kāmakāreņa) is fit for death (vadhyah, p. 560). He who abuses a venerable person is to be fined. Relations like husband and wife, brothers and sisters, father and son as well as preceptor and pupil who abandon each other without proper cause shall be fined roo panas. Parents, wives or sons cannot be abandoned unless guilty of offences involving loss of caste; if one transgresses the rule the penalty is a fine and is 600 panas (p. 561). Omitting to invite a Brāhmana neighbour to a feast or a śrāddha dinner is an offence. He who does not come to eat, after accepting an invitation to dinner, is liable to fine. A Brāhmaṇa who accepts an invitation to accept a gift, and fails to go to accept it, without proper cause, is to be fined 10 panas. Witnesses in a dispute between father and son are liable to fine (p. 563). Offering food that he should not eat to a Brahmana is an insult and is punishable by a fine of 100 suvarnas. The man who compels another to eat or drink what he is not allowed to eat or drink will be fined (p. 564). The seller of used shrouds is to be fined. A man, who, in trying to conceal the visit of his wife's paramour. calls him a thief (jāram coram iti abhivadan) either from shame or from getting a bribe from the culprit must pay a fine of 500 (p. 534). Performers of magic rites aimed at damaging others (abhicāra) are to be fined 200. A śūdra who masquerades as a Brāhmaṇa is to be fined 800 (p. 535).

Dishonest officials may be put to death by the king (p. 568) and bribe takers deprived of their property. Disrespect to the king of various kinds are punishable severely (p. 569). He who tries to usurp the throne should be killed (p. 569). Forgers of royal edicts, policemen who allow criminals to escape, sowers of dissension and persons helping the king's enemies must be put to death (p. 570).

A Brāhmaṇa is immune from both death and corporal punishment. He will have his head shaved (i.e. the tuft, which has religious value, removed), branded on the forehead with marks of infamy and banished from society, or imprisoned and made to do ignoble kinds of work (p. 573). The former punishment, by depriving the criminal Brāhmaṇa of means of expiation or purification (as he has become an outlaw), virtually sentences him to death by starvation outside society, with the dread of postmortuary punishment for the unexpiated crime. For one who has been brought up in faith in transmigration, death has not the terror that it may have to an atheist or materialist. The punishment thus meted out may be described as worse than capital punishment, which, if undergone, expiates the crime.

## Detection of Grave Crimes

When a person is found killed and the perpetrator of the crime is not found, his sons, relations and neighbours should be interrogated regarding his morals, quarrels and so forth, to find out possible causes. The king's officers must try all possible means of discovering the culprit. The person arrested as perpetrator of the crime must be subjected to an ordeal, when there is no clear proof of his guilt. If he is cleared by the ordeal, he should be set free, but suffer the death penalty if the ordeal goes against him. Crimes of violence may be met by impalement or other terrifying punishments. The aim is less to frighten the culprit as to terrify others (p. 575). Brhaspati affirms rightly that it is by kindness to good men and by punishment of criminals that the fame of a king grows (p. 576).

# Abduction of Women (Strisamgrahanam)

Such abduction is for adultery. It is viewed as a very grave offence as it involves not only a moral fall of the parties but may lead to a mixture of blood between varnas in a normal (anuloma) or abnormal (pratiloma) order. A king's fame is enhanced by prevention of such acts (p. 680).

The women with whom adultery may be committed may be of different classes, who are classed as "protected" (gupta) and "unprotected" (agupta), virgins and non-virgins, prostitutes and kept-mistresses, women who make a living by prostitution, and women of castes that subsist by the immorality of their women e. g. minstrels and actors (p. 590). Unnatural sex relation is possible between men and men, and women and women, as well as unnatural ways of sexunion, and is punishable.

### Kinds of Adultery

Adultery, says Bṛhaspati, has its root in sin (pāpamūlam), and it is of three sorts, viz., brought about by force, deception or sensual desire (p. 577). The first is rape, and is committed on an unwilling woman who cries for help,

or on one who lies asleep, or drunk or unconscious; the second, when a woman is led to a man's house by false pretexts and made to have intercourse with him; or after a good deal of flirtation, the details of which are described, the woman yields to her sensual desire, which has been stimulated. Meeting a woman in a solitary place and casting amorous glances at her are deemed by Vyāsa as adultery of the first sort; so also doing those things that are now referred to as "dating" constitute adultery though it is only flirtation, not ending in sex intercourse. The next step is sending a woman garlands, perfumery, ornaments and clothes as gifts, which she accepts. This may lead to greater familiarity and end in adultery; it is of the second degree. Sitting on the same bed, embracing, dallying and touching one another in forbidden places on the body constitute the highest degree of adultery as it must end in sex intercourse. A man who has come to this stage may, if discovered, be arrested for adultery, even though the intercourse has not taken place [p. 571).

Kātyāyana classifies adultery by signs of intimacy like these (p. 580). For the three grades of adultery, which does not end in intercourse, fines are prescribed, and the amount of the fines is not absolute, as it may be enhanced when the male is wealthy (p. 581). A man who has been convicted of the offence once before will be convicted again even if he is found conversing with a woman. A go-between or pimp should be punished like an adulterer (p. 581). It is not adultery if a woman of her own accord comes to a man (p. 582), and if wives of men suffering from pthisis, or impotence or who neglect them for other women come to a man of their own accord, he is not criminal (p. 582). Professional workers can speak freely with women, protected or not, without being suspected (p. 582). When one is forbidden to speak to a woman, and does so, he is guilty and must be fined one gold coin (p. 582). Manu denounces adultery as likely to lead to confusion of castes, and exhorts kings to stop it by stringent penalties. A non-Brāhmaṇa, rules Manu (VIII, 359), who commits adultery with a Brāhmaṇa woman can be sentenced to a penalty upto death (prāṇāntam). As pointed out on p. 584, infra, this interdiction of Manu applies, according to Medhātithi, to all cases of adultery, whether anuloma or pratiloma, i.e. with a woman of equal or lower varna or the reverse, because "for social security, wives must be protected from taint, even more than life and property, irrespective of caste." But, Laksmidhara, followed by Candeswara and Vacaspatimisra, restricts the rule to pratiloma adultery. Medhātithi holds that only a Śūdra should suffer death for adultery with a Brāhmaṇa woman.

# Penalties for Co-habitation (Abhigamadandāh)

For rape the punishment is death, and it may be coupled with confiscation of the entire property and the cutting of the organs of the culprit before he is put to death (p. 585). For incest (in both a restricted and in an extended V II

sense so as to include adultery with a teacher's daughter) the same punishments are laid down by Nārada, who rules that adultery with a queen is equal to incest (p. 587).

Intercourse with her consent, with a 'protected' woman (gupta) shall be met by a fine of 500: if it has been without her consent, but not (like rape) by force, the fine shall be rooo. A Brahamana culprit will have his head shaved. The same penalty is for similar offences by men of other varnas. The twiceborn man who commits adultery with a Sudra female shall be "banished", according to Apastamba. Repetition of the offence by a culprit leads to double the prescribed fine for a first offence. Intercourse with candala women is banned by very severe punishments, upto death (p. 589). The pollution of Brahamana lineage by adultery by men of lower varnas with Brāhamaṇa women is prevented by very severe penalties to both the man and the woman, who is asked to be devoured by dogs (p. 59r). Vasistha in dealing with the sin caused by adultery notes that submitting to the legal punishment purifies the offender of the sin: it acts as expiation, a common doctrine of smrtis. A woman who seduces a man, by coming to his house and tempting him, shall be disfigured and thrown into water (p. 593). A raped woman is to be kept guarded with bare clothes and food (p. 594) for her expiation; but no criminality attaches to her.

# Pollution of Virgins (Kanyādusanam)

The defilement of a virgin is a heinous crime as it will take away her chances of marriage. In view of the low age for marriage prescribed in smrtis, it will mean also physical injury to girls who may not have attained puberty. The death penalty, laid by Manu (p. 595) for the defloration of an unwilling virgin girl, is intelligible in view of what she is made to suffer. If the violator is of the same varna as the girl, he must be made to marry her without dowry (Medhātithi, p. 595), and he may have to pay the śulka (bride price) to the father, as in āsura marriage. Medhātithi remarks that marriage is not invariably based on affection (necchāsamyogamātram vivāh), and the violater must marry the girl though they may not like one another (p. 596). For a pratiloma seduction the penalty is death, according to Yājñavalkya (II, 288). If the violation has been through the girl's willingness the man shall be only fined (p. 597).

## Unnatural Offences

A woman violating a girl shall be fined, and have to pay her nuptial fee; and with her head shaved (p. 597) she should be paraded on an ass's back.

Intercourse with Harlots (Bandhakyabhigamanam)

Intercourse with a harlot of his own easte entails only a small fine, which will be enhanced if she is of a lower varna. Intercourse with another man's kept

mistress will be treated and punished as adultery with a married woman. It will entail a fine, however, of only 50 panas. If several men have intercourse with an unwilling prostitute, each shall pay a heavy fine. Intercourse, against the order of nature, with a woman by a man, is punishable as is intercourse with a female animal (p. 599).

### Husband and Wife-Their Mutual Relations (Stripumyoga)

In the previous section Laksmidhara had dealt with a vicious life brought about by sex impulse. In the present he deals with the duties of women, married or unmarried, virgin or widow, with children or childless. Candeśwara points out ((Vivādaratnākara, p. 409) that it is the duty of the king to see that husband and wife live righteously, following the duties indicated by true Dharma (nijadharma) and they should be punished if they violate the duties prescribed by śāstras, the king taking action suo moto, as law-suits between husband and wife are prohibited. For the guidance of the king and courts, as much as for married couples, a full treatment of the mutual duties of a married pair is necessary. Laksmidhara has kept this in view, and dealt with the subject elaborately, after having already dealt with the rites of marriage (vivāhavidhi) in his Grahasthakānda (pp. 70-101). No topic is of more importance at any time than the determination of the reciprocal duties of men and women, and especially of those who are united in wedlock. It may be noted that adultery and sex-offences are deemed more heinous in Dharmasastra than in modern law. and that the attitude reflects the ideals of the day, which have now greatly changed, especially in the West. Marriage is the most important sacrament for women, and it is equally important for men, in order to enable them to discharge their duties to ancestors, gods and society. It will run smoothly only when its duties are clearly understood. Performance of enjoined religious duties, procreation of sons and consequent provision of rites to ancestors, and pleasure (rati) are possible only from marriage.

## Duties of the married pair

The duties are eternal. They are not destroyed by the death of one of the partners, or even of both. The husband's happiness and welfare depend on the wife. Women are the Goddess of Prosperity (Śrī), conferring good on those whose prosperity they desire, petted or controlled (p. 610). Viṣnusmṛti (inf. p. 621) puts into the mouth of the goddess Lakṣmī (Śrī) the declaration that She dwells in women who are chaste, of pleasant speech, of personal and spiritual purity, delighting in making themselves pretty by wearing jewellery, of frugal habits, who are mothers of children, and are of tidy habits, who are self-controlled, unquarrelsome, charitable and generous by nature, and never deviate from Dharma. The implication is that worldly prosperity comes to such wives. Pai-

thinasi (p. 627) calls wives the goddesses of the home (grhadevatāh). Women are the goddesses of prosperity of the home (Manu, p. 609).

Happiness of the home rests on the happiness of its women. The gods are generous only where women are honoured (p. 610); where they are not honoured no sacred rite yields rewards that are promised for their performance. Where dependent women are in sorrow, the family perishes, as if by spells. Women must be honoured, loved and treated with kindness and affection (p. 610) by all the men of the family. The wife is to the husband a gift of the gods (devadattā), not wed of his own free will (p. 611). Women were created to be mothers, and men to procreate sons; so, religious rites must be done by them together (Manu, IX, 96). The root of domestic bliss is the wife (Dakṣa, p. 614).

## Dependence of Women

Women should not be made independent ( asvatantrāh  $k\bar{a}ry\bar{a}h$  ) but must be kept protected by their men, day and night, so as not to get lost in sensual enjoyments (p. 601). The smrtis take a low view of the effects of leaving women free. Nārada holds that freedom ruins women (p. 602) and Manu endorses the view stating that they are protected in girlhood by fathers, in wedded youth by husbands, and in old age by sons. The view is endorsed by other smrtis, e.g., Yājñavalkya, I 85. If father, husband and son are not alive, the agnates ( $j\bar{n}\bar{a}tayah$ ) in the joint-family should protect such women. holds that women get ruined by freedom, misbehave with men (other than their husbands) and beget children by intrigues. A ruined wife means a ruined family, and a ruined line ( (tantunāśah)." If the link connecting legitimate descendants is lost, the sacrifices to ancestors and gods are lost, Dharma is lost and the Self is lost" (p. 602). An unprotected woman may be led into sin, and ruin both her parental family and that into which she has married. He who guards his wife well, guards his line and his Duty (p. 603). Mixture of blood may occur if a man of higher varna marries a woman of lower varna, but confusion of varna (samkara) is generated by adulterous women. Paithinasi admonishes husbands to guard their young wives, so that temptation may not lead them astray. Married women should be guarded by elderly women of the family. who is widowed should be protected, if she has no husband or parents or sons, by agnatic and cognatic relations. If no such protectors are available, she becomes a ward of the king, who should see that she does not go astray (p. 604).

A girl not married when she is nubile, and a wife who is left alone by her husband, or a mother neglected by her son cause those who neglect them to incur dishonour and sin. Manu and smrtis hold that women succumb easily to sex impulse and go astray. The condemnation of feminine weaknesses, as if they were common to all women, is only an emphatic way of drawing attention to the

risks that exist for some of them. Manu describes women as nirindriyāh, and it is interpreted by Medhātithi as 'devoid of organs', i.e. strength, and he holds that courage, patience, intelligence and energy are wanting in women, who are so described in this expression (p. 605). Varadarāja taking indriya to mean 'soma' (used in Vedic sacrifices) says that it only means that women are disqualified by their sex for doing Vedic rite (Vyavahāranirnaya, p. 455). Lakṣmī-dhara interpretes the term as meaning "deficient in strength," i.e. wanting in a sense of Dharma, and strong intelligence (p. 606). The condemnation of women is carried further by Dakṣa who compares them to leeches (jalauka) because they suck away a man's means in jewellery, clothes, strength (bala) and virility (vīrya). Like a neglected ailment that becomes chronic and serious, a wife that is left unguarded and uncontrolled wanders on wrong paths freely (p. 606). Whatever a wife craves for when she is in menses, in that form is her offsrping likely to be (p. 607). The Mahābhārata exclaims that as fagots do not satisfy a raging fire so women are not satiated by men (p. 608).

# Means of Safeguarding a Woman's morals (Rakṣāvidhiḥ)

Keeping wives fully employed and engaged in domestic work and in religious duties are ways of keeping them away from vice. A wife must be the mistress of the house, conrol its expenses see its religious duties performed correctly, busy herself in collecting and safeguarding the husband's wealth and in feeding him (Manu, p. 608). Work is the best protection. A woman becomes like her husband in nature as sweet waters from rivers become saltish when they mingle with the water of the ocean: she raises herself to his level and falls also with it. Between a good wife and the goddess Srī there is no difference (p. 609). Conjugal happiness and heavenly bliss spring from their virtuous activity. The husband is reborn in the wife. Gods are pleased to dwell where wives are well treated, and leave the houses where they are not. A family perishes if its women are sunk in sorrow. When a man leaves on a tour, he must give his wife money for running the house in his absence.

Among the several wives a man may have, the senior-most is she of his own varna and she alone can share his religious duties and rites. Kātyāyana would apparently allow one who has a son to do this duty instead of the senior most (p. 612) as he is in favour of wives being made to participate in religious duties by turns, irrespective of seniority (p. 612).

A husband should tolerate a wife's weakness for a year after which she may be set aside. But a wife who shows aversion to an evil or diseased husband cannot be cast off. A husband who abandons his wife must be compelled to give her a third of his property (Yājñavalkya, I, 76) for her maintenance. One who abandons his wife through infatuation or unjustly has no defence. A wife

whio practises abortion or is unchaste or recklessly extravagant or attempts to slay her husband may be set aside. The age of supersession for a wife is thus fixed by Baudhāyana: One who has begotten only daughters after twelve years, one who is barren after ten years, and the mother of still-born children after fifteen years—but, atonce, the wife who speaks harshly (apriyavādinīm). The last is not meant literally and is only a warning against shrewishness in a wife (p. 617). An immoral wife, and especially one who commits 'incest', is to be abandoned, but her imprisonment or slaying is not allowed (Yama, p. 618). An unchaste wife must be maintained on starvation rations.

# Rules for Good Wives

Frugality, devotion to house work and the service of the husband and elders of the family, due performance of religious duties, and of vows, with the permission of the husband, modest dress, avoidance of talks with men, avoiding conversation on objectionable topics, not standing at doorways or always looking out of windows, avoidance of drinking liquor and sleep after the husband does so, and waking before him, are some of the virtues indicated in a good wife (p. 622). The paini (wife) is so called because she is devoted to her lord (pati). 'Wife' is synonymous with 'home' (grham patnī, p. 623). A long list of acts to be done by a good wife is given from Hārīta. Most Indian wives have Rived up to these ideals (pp. 624-625). Tending the Holy Fire keeps a wife happy and prevents her widowhood (p. 626). A sick husband should be tended, not disliked. A good wife is true even to a vicious husband (p. 627). A wife should not observe fasts, when her husband is alive, as it will shorten his life (p. 628). On rebirth a virtuous wife enjoys all happiness (p. 629). She who shares her partner's joys and sorrows, and dies on his pyre, is the ideal of chastity. A disloyal or harsh wife is reborn as a jackal (p. 630). A brāhmaņa wife who is addicted to drink will not attain heaven (p. 631).

The wife whose husband has gone abroad (prositabhart) is under certain inhibitions. If he has gone on a long journey without providing for her expenses, she should subsist by doing blameless manual work (Manu. IX, 75). She should avoid visits to public places, not adorn herself in fine clothes and jewellery, nor take to visiting or dancing or drinking spirits. Vyāsa recommends the faithful wife to commit sati if her husband dies abroad; her self-immolation will earn him beatitude. A chaste wife, declares Bṛhaspati (p. 634), who commits sati is not guilty of the sin of suicide. She should receive funeral offerings like one who has died naturally. But pregnant wives and wives with young children, who are widowed, are not to commit sati. Whether she dies on his pyre or survives him, the wife lives only for his good (p. 635). Lakṣmīdhara accepts the authority of Brahmapurāņa (which he has cited) for holding that the Rgveda VII, 6, 27

sanctions sahamarana or sati.

The widow who survives should strictly follow vows and fasts, be celibate, practise charity, live on spare food and emaciate her body. No remarriage is permitted, says Manu (V, 162).

Medhātithi holds (p. 667) that sati is forbidden as it is suicide (ātma-tyāga), Yama forbids levirate (niyoga) for raising progeny and holds that childless women have attained heaven in lakhs. Let her therefore live a chaste and ascetic life. This view is endorsed by Kātyāyana (p. 668).

### Levirate (Nivoga)

Laksmidhara cites Manu, IX, 59 (p. 639) which states that on failure of offspring a woman, permitted properly may have intercourse with her brotherin-law or a sabinda of her husband for raising offspring. But Medhātithi points out that an elder brother, who approaches the wife of a younger brother, and a vounger brother who has intercourse with her, except in times of misfortune, become outcastes, though authorised to act so. Failure of issue does not necessarily mean only of sons, as pointed out by Madhātithi. A daughter may be made to take the place of a son, and treated as such with the designation of putrika. If therefore a daughter exists, though sons do not, nivoga is unnecessary and unpermissible. The approval of niyoga must be taken from the husband's father. brother etc. and not the woman's father. The intercourse must take place only when the full ritual (e.g. anointing the body with butter etc.) is done. Nivoga is thus to be treated as permitted but not enjoined. Nārada will have the relation continue till the woman conceives (p. 640), as it is not due to amorousness. The son born in niyoga is termed kṣetraja (Yājñavalkya, I, 69). Devala will allow nivoga when the husband has become an outcaste or a traitor to the king or has disappeared, but this is contrary to Nārada's injunction to wait for eight years for the reappearance of a husband, who has vanished (p. 641). Verses of Manu (IX, 64-67) condemning niyoga are cited by Laksmidhara. Under the mimāmsā rule on the validity of statements, the later rule must be held to supersede the earlier, and Manu must be deemed to reject niyoga, Brhaspati regards nivoga as forbidden for the present age. "Many kinds of sons were recognised by ancient sages, which cannot now be accepted as men of our age are destitute of the powers that enabled those of former ages to practice them with impunity "(p. 644)

# Women who have been used before (parapurvah).

Nārada mentions seven kinds of wives as enjoyed before by others. Of these, the remarried woman (punarbhū) is of three kinds, and the wanton (svairinī) of four. A virgin widow remarried is the first punarbhū; she must go through the marriage rites when married a second time. A girl who after leaving

her husband takes to another man, and later returns to her husband is the second type. When a woman, on failure of brothers-in-law, is delivered to a sapinda by her relations, if of the same caste as her, is of the third kind. A woman who goes to live with another man, from love, is the first type of wanton (svairinī). When a widow rejects niyoga and unites herself with a stranger from love, she is the second type of wanton. One who gives herself away to another from hunger is the third kind. A woman who, after being married in proper way, is afterwards married to another improperly, is the last kind of wanton. Manu notes that the parapūrvā is despised by the world (p, 645). The children of punarbhū woman are despised, as is the punarbhū herself. Intercourse with women rescused from robbers, or rivers, or famine or confusion in the country, and taken as mates will not taint the persons who cohabit with them. A woman who does not like to be given away to a man, must not be given away against her will (p. 647).

#### DĀYABHĀGA

# Definition of Dāya

Dāya is wealth coming to a person by reason of his relationship. It is placed first among the seven sources of 'property' mentioned by Manu (X, 115). This is the definition of the Mitākṣarā (II, 114). The Nighaṇṭu, cited by Smṛticandrikā (II, p. 255), defines dāya as 'parental wealth which has to be divided' (vibhaktavyam pitṛdravyam dāyam). Smṛtisangraha, which is also cited by Smṛticandrikā, makes the position clearer by defining dāya as wealth which comes through the father or the mother (pitṛdvārāgatam dravyam mātṛdvārgatam ca yat). Vyavāharamayūkha (ed. Kane, p. 93) defines dāya as the wealth which is to be divided, and which is not the wealth of re-united members. (Jīmūtavāhana explains the words "father's" and "by the sons" as illustrative, and as relating to the wealth of a father, grandfather etc. distributed among his relations, like sons, grandsons etc., by reason of their relationship. Nārada defines dāyabāga as the division or partition of property of father and others (pitṛyādeḥ, inf. p. 648).

## Time of partition

Manu is cited at the beginning of this subsection by Laksmidhara (p. 648) to show that the division of property is to take place after the death of both parents, as while they are alive the brothers (i, e. sons) have no power to divide the property. Paityka in the dictum of Manu is explained by Kulluka as meaning both paternal and maternal property. If the father is an outcaste (patita), he will be regarded as dead for the purpose of the division of the property. Devala (p. 647) repeats the dictum of Manu that the sons are devoid of any right to partition so long as the parents are alive, and not 'civilly dead' as an

outcaste or an ascetic will be. Vivādaratnākara explains that " parental" (paitrkam) includes the property of grandfather etc., and that as daughters have the first claim on the mother's property, the right of sons to partition must be regarded as to come only after them or if there are no daughters.

Manu's declaration that the sons are not lords (aniśāh) of the property when the father is alive (jivatoh) and the dictum of Devala that they are not owners, so long as an untainted (nirdosa) father is alive, are taken by the school of Jīmūtavāhana as denying the contention (which is upheld by the Mitākṣarā) that sons, as soon as they are born, acquire a right in the family property. Sons are not masters of artha (wealth) and dharma (the duties imposed by Dharma, like the offerings to deceased ancestors) (Sankhalikhita, p. 649). The father's property may, according to Gautama, be divided by the sons and father, if he so desires it, during his lifetime, but it must be after the mother is past child-bearing (nivrtte rajasi māluh), as the partition may have to be reopened if the mother gives birth to a son or sons after it has been made. Dāyanirṇaya (XVII, 2-6) brings under the term "mother" stepmothers also. and holds that when they are both past child-bearing and the father is willing to allow partition it may be made. Nārada (p. 653) adds two other conditions for partition during the father's life, viz., his having lost sex-desire and sex-power and the sisters having been married. Sankhalikhita (p. 653) states that partition during the father's lifetime may be made with his permission (anumatah). openly with the help of mediators or secretly, without it.

Hārīta (p. 643) states that if the father becomes a forest-dweller (vānaprastha), he may, before doing so, divide his property between his sons, or he may become a sānyāsin after doing so; or he may continue his residence in the family house, retaining a small portion of the property he had himself acquired. and when his means are exhausted he can recover the property from the sons. The disposal of self-acquired property by the father is within his rights (Visnu. p. 654). A rule which Nārada cites is that the father in dividing the property between the sons, may retain a double share for himself. The self-acquired gains of the sons during the father's lifetime, (barring 'gains of learning') should also be equally divided between the sons at partition (Manu, IX, 215). Nārada's dictum that the father is lord of all the wealth ( sarvasyeva pitā prabhuh p. 655) is cited by Laksmidhara immediately after the citation from Manu, and must be held to qualify it by its position in citation. Brhaspati also holds the same view as Nārada and adds that the sons who go against the father's scheme of unequal distribution should be brought to order (vineyāh). A rule of Śankha. cited by the Mitākṣarā, but omitted by Lakṣmīdhara, is that the property may be divided even against the wishes of a father, who has become senile, of disordered mind or overcome by disease (vrddhe, viparītacetasi, rogini).

earlier writers are against partition in the father's lifetime; when he gets old and senile, or diseased or of disordered mind, the undivided property should, in the father's lifetime, be looked after by the eldest son." The family has its roots in property; sons with fathers living are unfree (to divide the estate)" (p. 651, Sankhalikhita).

The father who recovers a debt or property which could not be recovered before, by his own efforts, need not, unless he wishes it, throw it into the common share for division among sons (Viṣṇu, p. 652). So is the father's right to exclude from partition the gains of learning or valour that he may have made (Bṛhaspati, p. 652); and he is free to give them away (p. 653). Yājñavalkya (II, II4-II5) rules that the father need not give equal shares to all sons, if he makes the division, and may give an extra share to the eldest son; if he makes all shares equal, the wives shall get equal shares too, especially those who have had no *strìdhana* from parents or husband (p. 654).

# Spiritual reason for partition

The śrāddhas to ancestors will be done by the father, when he is alive, and by the eldest son if all sons live together, and by each separately if they have separated after the division of the *riktam*. "Partition leads to increase of Dharma" says Gautama. The *material* gain of living united is noted by Śańkhalikhita (p. 651) who also notes that the sons may, if they like, dwell together, leaning on one another and desiring their common good. When sons dwell together, the worship of gods, Vaiśvadeva, reception of guests etc. are done by the head of the family. Personal religious duties, like the tending of the sacred fire (agnihotra), must be done by married sons, even in a joint family. It is pointed out by Viramitrodaya (p. 557) that the worshipping of gods etc. should be done by the sons together; and even when joint, the sons can each do agnihotra and the śrauta and smārta rites with the aid of the common property. Entry into gthasthāsrama imposed duties that must be done by every one.

Katyayana (ed. Kane, 844-45) shows that though partition is allowed to majors usually, the minority of any sons is not a bar to partition. The property that should go to the minors, like that which should go to one who has gone abroad, should be kept (for them) by the divided brothers or relatives of the minors. The period of minority is that indicated for education. During it, the minors have to live with their elder brothers. This is interpreted by Aparatka as inhibiting partition till all brothers are majors ('p. 722). Among authorities the end of the sixteenth year. Pregnancy of the wife of a coparcener is no bar to partition, but as the sex of the unborn child is not determinable before birth,

Vasistha (XVII, 41) recommends the putting off of partition till pregnant wives of any co-parceners are delivered. Manu (IX, 216) rules that if a son is born to a coparcener after a partition of the family is effected, he inherits the shares of the father, which had been determined at partition.

### Preferential share (Uddhāra)

Manu (IX, 112-114) lays down that the eldest son should get one-twentieth of the property as an extra share, one-half of it should go to the middlemost son, and one-fourth of it to the youngest. Laksmidhara holds that the "eldest" son, who gets the additional share should be—not the eldest by age but the seniormost by good qualities (gunavat jyesthah, p. 656). The older smrtis recommend the uddhāra, and even say that the eldest son gets the whole property (Gautama, XXVIII, 3). It is to be noted that Medhātithi says that some people hold the view that preferential shares are not meant to be observed in the present age, and that they are on the same footing as the rule sanctioning the killing of the cow for offering the Madhuparka. He adds that "this view is not correct. No restriction of uddhāra is found anywhere." It is not among barred practices cited by Dr. Kane, in his "History of Dharmašāstra" as kalivarjyāh.

Detailed descriptions of the extra shares or articles that the eldest son, the middlemost son and the youngest son should get at partition are given by almost all smrtis, and are collected by Laksmidhara. He must be held to share the view of Medhātithi in their applicability even in his day. The eldest son is to be given the best article in the property, as well as ten of the best cattle, as his extra share. If all brothers (including the eldest) are equally skilled in their occupations, there will be no extra share in the form of the best of the cattle 'among ten,' and only some trifle shall be given to the eldest son as a token of respect.

Seniority is not entirely by age; Laksmidhara remarks that the awarding of uddhāra (extra share) should be on the basis of the eldest son being the 'best in good qualities as well as in seniority' (gunavat jyeṣṭhādiviṣayaścāyamu-ddhārah, p. 656). Gautama will give the eldest son a carriage yoked with animals that have two rows of teeth (i.e. horses) and a bull (p. 606); the middle-most son gets one-eyed, hornless and tailless animals, if there are several of them; and the youngest son gets the sheep, grain, iron utensils, one of each kind of animal, a cart yoked to oxen, and the family house. Curiously, the last practice has been followed by Syrian Christians in Travancore, who claim to have come with the apostle Thomas in the first century A.D. Āpastamba states that in some places (deśa) gold, black cows, and black products of the soil are the share of the eldest son, as well as the father's chariot and household furniture (p. 657). The assignment of certain things to middlemost and young-

est sons, and the indication of equal division of the remainder, indicate that animals, movables and the family house are excluded from the equal division of the property among sons. The assignment of an extra share to the eldest son is natural as he has to act as the head of the family when the father gets old and weak, and also officiate in family religious rites as its chief member.

### Partition among sons of different mothers:

A householder may have more than one wife, of the same or of different varnas, and have children by each or some of them. Seniority among wives will be according to the respective dates of their marriage, if they are of equal varna and of the same varna as the husband. The wives may give birth to sons at different times, and a junior wife (kanişthā) may beget a son or sons before the seniormost ( Ivesthā). Which son is to be regarded as the eldest? born of the senior wife (pūrvā) is termed pūrvaja. Manu (IX, 123-124) rules that the son of the senior wife shall take as his preferential share (uddhāra) one bull, and the other bulls, which are not so good shall go to the other sons, as they will be deemed junior to him on account of their mothers being junior wives. 'Seniority among sons is determined by seniority among their mothers, and not by their own age 'says Medhātithi in explaining these verses. An alternative preferential share is stated in the next verse of Manu thus: in addition to the bull (mentioned in the previous verse as his share) the son born of the senior wife (termed therefore 'Elder' or jyestha) will get fifteen cows, and the others according to the position of their mothers. But, in the following verse, (IX, 125) Manu has also stated that among sons born of mothers of the same varna ('equal'), seniority is not according to mothers but it is only by birth. Priority of birth is the determining factor (Rāghavānanda). Medhātithi has held that the two preceding verses (IX, 123-124) are declamatory (arthavāda), and that the later dictum giving seniority to one born earlier (irrespective of the position of the mothers) is Manu's real view. Kullūka has also noted the contradiction, and held that the apparent contradiction leaves room for option, i. e., observing either rule, but selecting by the presence of superior qualifications the son to be held seniormost, in addition to his seniority in age. In the case of sons born of mothers of different varnas, the son born of the wife who is of the same varņa as the husband is the seniormost (Vivādacintāmaņi, p. 200). Caṇḍeśvara (p. 658 inf.) points out that Lakṣmīdhara held that the son born of the senior wife is senior, and is entitled to the preferential share. This view is also upheld by the Dayanirnaya, 19-2-6. The determination of seniority among sons by birth is also applied to the case of twins (yamala) by Manu (p. 660). But even in regard to twins there has been difference of opinion, the later-born being regarded as the first to be conceived, as the result of the first seminal emission and therefore the elder (Rāghavānanda and Rāmacandra). The opinion expressed thus is upheld by medical treatises in Sanskrit, like *Pindasiddhi* and *Carakasamhitā*, as well as by the Bhāgavatapurāṇa. It is also the modern view, medically. But the *Vyavahāramayūkha* (p. 98), which cites these medical views, maintains nevertheless that Manu's ruling should be followed. Devala (p. 660) takes the common view that the child which comes out first is the elder.

Seniority may be lost by an eldest son by his ill-treatment of his younger brothers (p. 660). If a special share is given to the eldest (uddhāra), he gets two shares, according to Manu, his younger brother one share and a half, and the others one share each (p. 661). Kṣetraja (son born by niyoga) is entitled to a share like ordinary sons (p. 661). Brhaspati introduces a new principle in unequal division. One 'superior in birth,' i. e., the older, as well as in learning must get two shares, and the others only one each. This indicates that seniority among brothers is not by mothers or by age alone. The rules for special shares are ignored by Yājñavalkya (II, II7), and he rules that sons should divide the property equally, after paying off the father's debts. Among coparceners shares are determined by fathers. Sons get their father's share in the property of the grandfather (p. 662). Partition of property and pinda (śrāddha) offerings to the ancestors go together (Devala, p. 663).

Widows who have had no stridhana should get some share. Bṛhaspati allots the widow a share equal to that of a son, and the daughter who is unmarried a fourth of such a share (664). According to Vyāsa a sonless daughter-in-law must get a share. Brhaspati declares that ancestors feel that they have descendants only when one or more of them earn a name for learning, valour, and practical knowledge of affairs, and a son with such qualities deserves to get a larger share than other sons (p. 664). The brother who manages the paternal estate should get in addition to his share some extra like fodder, conveyance, or food. A brother, well able to maintain himself otherwise, who does not wish to get his share of the father's property, may be regarded as separated after giving him a nominal share (Manu, IX, 207). The gift of this "trifle" is to establish the fact of partition and prevent future disputes. A rule of ethics, not mere law, enunciated by Apastamba is that all virtuous sons get equal shares. and the one who squanders money in bad ways like gambling should be debarred from getting his share, and be given only a trifle as evidence of partition (p. 665).

# Persons disqualified to inherit (Vibhāgānarhāḥ)

Certain persons by reason of physical or mental or moral defects are declared unfit to get a share in inheritance. Gautama rules that even a son born of the same varna as the father should not get the father's property, "according to some," if he is addicted to unrighteous ways. The word "even" in the sūtra

is explained as implying that when a person of the same varna as his parent is excluded because of his bad ways, much worse is the son, similarly acting, who is born of a mother of a different varna (p. 665). Manu has laid down the general rule that all who follow forbidden practices are debarred from inheriting the father's wealth. The outcaste (by reason of the actions which have made him one) is prohibited from inheriting, as he is also prohibited from offering funeral cakes and water to his father or ancestors (Sankhalikhita, p. 666). What use, asks Brhaspati, is he, who is neither learned nor righteous nor austere nor charitable? One who treats his father as an enemy, or who hates him (pitravit) is excommunicated, for such crimes as regicide, by his relations by the 'breaking of pots' (ghatāpavarjana). (Nārada, p. 668). According to Kātyāyana, one who having become an ascetic has renounced asceticism (pravrajyāvasitah) or is born of a mother of the same gotra as the father (sagotrādyaśca jāyate, p. 669), is also excluded from inheritance.

Physical defects that make one less than human also disqualify for inheritance. Sons born blind, deaf, or dumb or insane or idiots or devoid of sensitiveness to touch or thought are also barred. But if one becomes impotent during married life, his children are entitled to inherit (Manu, IX, 203). Yājñavalkya (II, 140) bars from inheritance the person born lame (pangu) or with incurable disease like leprosy (p. 667). Devala bars the lingī, who makes a living by cheating at miracle-working (alisayena kapaṭavṛttacārī) from inheritance. The son of an outcaste, as he is also one, is barred.

The disqualified persons have however to be maintained by those who inherit the property. So are the aurasa and kṣelraja sons of these, with the exception of the son of the patita, if born after the father was sent out of caste. Impotence is defined as inability to impregnate. The right to maintenance of the wives of persons thus disqualified depends on their remaining virtuous. Adulteresses should be 'sent out' (nirvāsyāh). Children from pratitoma unions are disqualified from inheriting but they too must be supported by those who get the property. Anuloma sons alone can inherit.

# Performance of Sacramental Rites (Asamskyta-samskaranam)

Sacraments are compulsory. They are described in detail in Grhastha-kānda and Brahmacārikānda. Boys and girls have sacraments, but marriage is the chief for girls. The sacramental rites that have not been done for sons, at the time of the father's death, must be performed by the brothers, out of the parental estate. If there is no parental property, the sons should still perform the sacrament from their own resources. Upanayana is the chief sacrament of a boy. Marriage is obligatory to girls but not to boys, as after finishing their education they may decide to remain celibate for life (Smrticandrikā, p. 628). The sacraments should be performed for sisters, after giving them the one-fourth

share in the father's property, as well as the ornaments and stridhana of their mother. The money needed for a daughter's marriage must be found by her brothers, either out of the undivided parental property, and if she was born after the partition the wealth needed for her marriage shall be given by the brothers (Vibhāgasāra, Jha, II, p. 394). The marriage should be celebrated in accordance with the manner suited to the property left (viltānusārena). The daughter does not merit a share of the estate, like brothers, says Baudhāyana (p. 672).

#### What is divisible (Vibhājyam)

At the time of partition the property of the grandfather, the father and what has been earned or obtained by the sons, with the help of ancestral property, are divisible among the claimants. Before partition the amount needed to repay the father's debts and promised charity (dāna) must be taken out of the estate, and the remainder alone is divisible. The father should not remain a debtor after death. Whatever debt has been contracted for the sake of the family by brothers, paternal uncles or the mother should be first cleared before partition takes place (Kātyāyana, 846). The debts incurred by one of the coparceners for religious purposes (dharmārtham), or for making a gift out of affection to some one (prītidattam) or debts contracted by himself shall be excluded from partition, and remain to be repaid by him who contracted them. All ascertainable assets of the father must be divided, and if any are suspected as concealed it must be discovered by ordeal. The odd goat or sheep or animal with uncleft hoofs (horses, mules, asses etc.) need not be divided; but must go to the eldest brother (p. 674).

## What cannot be divided (Avibhajyam)

The gains of learning, or of valour, friendly gifts made to him, marriage presents (audvāhikam) and presents made to him when he is treated as an honoured guest to whom madhuparka is offered are the exclusive property of the recipient and cannot be divided with co-parceners. Ancestral property recovered solely by his efforts must belong to him who regained it. (p. 674). Gains of learning can be shared only when paternal property has helped in gaining it (by qualification). Whatever is given to the bridegroom at marriage is held to be the property of the bride, and is not to be partitioned. The wife's own property, received from mother or sons, cannot go into the common stock for division. The prize won in an assembly of pandits, as the result of a wager, the gifts received from a pupil as guru, or fees gained in a sacrifice or a prize obtained in a public disputation, or by dāna, are impartable. A craftsman who gets over and above the price of an article which he has made an additional amount as a prize, is also said to get vidyādhanam and it is entirely his, and not

to be shared (p. 677). What is gained in battle is termed dhvajāhṛtaṇ and is also not to be shared (p. 678). Śankhalikhita declare that Prajāpati holds that a house ( $v\bar{a}stu$ ), water vessel ( $udakap\bar{a}tra$ ), used clothing, a kept mistress and water drains are not to be shared by division (p. 678). Viṣṇu holds that ornaments, a riding animal, cooked food, water in a well or pool, slaves or mistress kept by a father, property destined for pious uses or sacrifices, a common pasture ground, and in the case of kings, ministers and purohits are not partible. These last are termed yogakṣema. Halāyudha interprets yoga as boats, and kṣema as fortresses (p. 679). Brhaspati on the other hand argues that cloths and ornaments can be sold and the sale proceeds divided between coparceners; that a slave girl can be made to serve coparceners by turn; and that a common pasture may be used by coparceners according to their shares. Lakṣmīdhara reconciles the dicta of Brhaspati with the interdiction by Manu and others regarding the indivisibility of clothing and ornaments by noting the difficulty of dividing them without making them lose their natural form (svarūpa). Gains acquired by valour of those who obtained learning and training from help given by grandfather, father or relations, are partible. Vyāsa holds that what is earned from conducting sacrifices, from land, cooked food, water and women is not partible among sagotras 'even upto a thousandth degree' (p. 679). The Mitā $k sar \bar{a}$  says that the restriction on partitioning land applies only to its being done by a Brāhmaṇa's children by a non-Brāhmaṇa wife. Kātyāyana and Kauṭilya (p. 45) lay down a general rule that the disposal of inheritance should be according to whatever usages are in force in the country (  $de\acute{s}a$  ), caste  $(j\bar{a}ti)$ , or association or village to which the parties belong. It means that usage or rules in corporations accepted by members overrule the ordinary law. Vaşiştha states that if one brother gains something by his unaided efforts, he should receive a double share of ancestral property into which his gains have been incorporated (p. 682). If without the help of the parental estate the eldest son acquires some wealth the younger brothers have a claim to a share of it, if they are also devoted to learning (Manu, IX, 204). Property which is not parental but has been built up by the labour of brothers, none of whom is specially learned, should be divided equally between them (Manu, IX, 205). If any member of a family acquires by bravery or other qualifications any such property as conveyances or weapons these should be divided among the brothers, the acquirer of them getting a double share (Vyāsa, p. 683).

Kingdoms cannot be partitioned. Manu (IX, 323) rules that a king after making gifts to Brāhmaṇas, and installing his son as king, should retire to the forest. Vyāsa (cited in Vibhāgasāra, 9, 1.2) states that it is the eternal law that among kings so long as the elder brother is alive the younger cannot be king. Indivisibility and primogeniture are to be observed in kingdoms.

## Stridhana (Wife's Separate Property)

The exposition of the things that are not to be divided by the coparceners on the death of their father, naturally leads to a special case of non-divisibility, viz., the woman's separate estate, or strīdhana. The famous statement of Manu (VIII, 416) that the wife (bhāryā), son (putra) and slave (dāsa) are property-less (adhanāh) merely indicates, as Medhātithi has explained, that they are dependent, and that the wife should not expend her property for any purpose without her husband's permission and the son without his father's sanction. Lakṣmīdhara treats of the disposal or use of strīdhana (kṛtya) before describing in detail the nature and kinds of strīdhana. For reasons of clarity we may proceed to his treatment of the nature of strīdhana and its divisions (pp. 693-695) first.

#### Strīdhanalaksanam !

Manu's description of the kinds of stridhana is given first. It is said to consist of six kinds, viz., what is given a wife before the sacrificial fire (adhyagni). what is given at the time of departure of the bride to her husband's house (adhyāvahānika), what is given her by the husband out of love or in dalliance (dattam pritatah) and what has been given by mother, father and brothers. Commentators have made it clear that the list is not exhaustive. It is more, but it cannot be less, as it will mean omitting six essential sorts. The gift out of affection (prītitah) is made to the bride, when she makes her bow to her parents-in-law. It is termed lāvanyārjita, 'earned by beauty,' or ādhivedanika. The Vivādacintāmaņi (pp. 215-216) makes this a seventh kind and not treated as a synonym for prītidatta. Viṣnu (p. 693) adds to the number of gifts made by sons, what a husband gives when a wife is superseded (adhivedanika), what relations (bandhu) present her during her wedding (anvādheyaka) and śulka (defined by Kātyāyana on p. 695 as 'the price received for household utensils, conveyances, milch-cattle, ornaments and servants, from the husband') and by the Mitaksarā as the fee paid when the girl is given away. All that a girl obtains at marriage or after it at the house of the father or husband is termed saudāvika (Vyāsa). Thus, there are ten kinds of strīdhana. Devala (p. 693) states that four kinds of wealth constitute stridhana, viz., property given for maintenance (vrtti), ornaments (äbharanum), šulka (usually rendered as 'fee') and gifts (lābha). Vrtti is rendered (also vrddhi) as gifts by father and others for maintenance and labha as what is obtained for propitiating the goddess Gauri,

## Use of Stridhana (Stridhanakrtyam)

Wives should not draw wealth from the family and hoard it, or do so out of their own property without the sanction of the husband (Manu, p. 683). The dayadah (heirs) should not divide the ornaments worn by a woman during the V 13

life-time of their husbands, as by doing so they will 'fall' (p. 683). been given to her by her husband she can enjoy after his death, as she likes, except immovable property (sthāvarādṛte) given during marriage. to Jimūtavāhana other immovable property she can give away as she likes ( Jha, According II, p. 547). The maximum limit to the gift to the wife is 'two-thousand,' which the Mayūkha interpretes as an annual amount (p. 854). Saudāya means every kind of gift received at marriage and is "dowry". Laksmīdhara defines it as what has been obtained by a woman from the paternal and maternal families (p. 685). Even in immovable property so obtained a wife (or widow) has absolute right of disposal (p. 685), by gift or otherwise, and this power is exercisable in what has been given by the husband, with the exception of immovable property (sthāvarātirikleṣu). The king should protect barren women, women who have lost their children, women who have lost all their relations on the paternal and maternal sides, and chaste women in distress, from relations who try to appropriate their possessions; and those who do so must be punished (Manu, p. 685). A husband may use his wife's strīdhana when he is in distress but he must later on repay it (Devala, p. 686). No member of the family, husband or other, has right to spend a woman's stridhana, and if he does so he must be made to repay it with interest, and be also punished. If, however, it has been spent with her consent, the repayment will be without interest (p. 686). If a wife lends her stridhana to a husband who is ill, or in distress or worried by creditors, he must later on repay it to her; so also during famines or when wealth is needed for religious duties (Yājñavalkya, II, 147, p. 687). A wife who is superseded by a second wife, with whom the husband begins to reside, cannot be forced by him to give him her stridhana. If she is denied food, clothing and residential accommodation, she may exact her own stridhana from him as well as the husband's potential share from coparceners. But she must reside in her husband's house, unless afflicted by disease, when she may go away to her kinsmen. Strīdhana promised a wife by the husband must be made good by his heirs

# Division of Strīdhana (Strīdhanavibhāgaḥ)

The mother's property other than strīdhana is described as mātrkam. Such property should be divided equally between brothers and sisters on the death of the mother. Even the daughters of daughters (i.e. grand-daughters) may get a small share (kiñcit) as a mark of affection. Anvādheya of the dead wife shall go to her children as well as gifts made to her by her husband from love (prityā)—if she predeceases the husband. Strīdhana is inherited by unmarried daughters and sons; a married daughter receives only a trifle as a mark of honour (Brhaspati, p. 688). Gautama assigns strīdhana of a dead mother first to unmarried daughters, and next to daughters married to poor husbands, i.e. unlucky

daughters. The toilet articles (pāriṇāhyam) of mothers go to daughters. (Vasiṣṭha, p. 689). The mother's debts must be paid before the division of strīdhana. In the absence of daughters, their children will inherit strīdhana of their grandmother (Yājñavalkya, II, 117). It should go to a 'daughter ready for marriage' (vivāhārhā, p. 689). If a dead wife had co-wives and dies childless, her property will go, if she was a Brāhmaṇa wife, to a daughter of a Brāhmaṇa co-wife. When there are no daughters, the dead wife's property goes to her sons, and her saudāyika, to the husband. The sisters and their husbands shall divide the property, when there are no daughters or daughters' children. In the absence of sisters the agnates (bāndhavāḥ) will inherit the property. Sisters, who are widows, are excluded by the restriction to 'sisters with husbands' (sabhartṛkāḥ).

### Succession to a Childless Woman's Property:

A woman who dies childless may have been married in one of the different ways mentioned in smrtis. Manu (p. 690) states that in the brāhma, daiva. gāndharva, ārṣa and prājāpatya marriages, the husband gets her property. But if their marriage had been in the asura form, in which money is paid to the parents of the bride by the bridegroom, the property of the dead woman will go to her parents (p. 690). Jimūtavāhana holds that only the wealth that came to her at marriage should go to the husband (Dāyabhāga, p. 88). Mitramiśra in his commentary on Yājñavalkya (p. 622) holds that an 'option' is given, by the rule, and that both husband and father should divide the property equally. Aparārka thinks that in Gāndharva and lower forms of marriage it may go either to the husband or to the parents. Devala affirms that a dead woman's stridhana belongs in common to sons and unmarried daughters. If she dies childless, it goes to her husband, mother, brother and father in order (Devala, p. 601); in inferior forms of marriage the property of a dead woman, married in the asura and other lower forms of marriage, her wealth goes to her brothers, after her mother. or according to some, even when the mother is alive (Gautama, p. 691). The relations (bāndhavāh) get the dead woman's property so far as it comes from gifts from relations, or śulka or anvädheya (property presented to bride by relations), if she dies without offspring (Yājñavalkya, II, 144). If a putrikā (appointed daughter) dies sonless, her property goes to her husband (p. 691). Candeśvara (p. 620) states that the rule will apply only where the dead butrikā has no unmarried daughter or sister, as pointed out by Paithīnasi (p. 691). If a person, who having verbally given away a daughter, later on takes her away. without any defect in the bridegroom, he should be punished by the king, savs Yājñavalkya, and must be made to pay all the expenses incurred by the bridegroom, with interest. But if the girl dies, the father and the bridegroom should work out their relative expenses, (i. e. what has been given to the bridegroom's parents by the father of the girl as honorific present, and what has been given to the father by the bridegroom's people), and the balance that may be due to one or the other party should be paid to him (p. 692). The rule, according to all commentators, applies only when the father of the girl takes her back witheut a good reason, such as the availability of a better bridegroom, which is allowed by smrtis.

Brhaspati equates the sister of the mother, the wives of the paternal and maternal uncles, the father's sister, the elder brother's wife and the mother-in-law. If these have no legitimate son 'of the body' (aurasa) nor step-son, nor a daughter's son, nor a son of these, then their sister's son and the rest shall inherit their property (p. 693).

## Mistakes in Partition (Avalupta-vibhāga)

If some omission of assets is discovered after partition, the discovered assets should be distributed equally among the coparceners (Manu, p. 695). But there will be no special share for the eldest in this. Articles concealed by a coparcener and discovered later shall be redistributed between brothers or their sons. An erroneous partition should be remade. What a man acquires after partition is wholly his. Lost property that is recovered after partition should be partitioned (p. 695). If property has been taken away by a kinsman, he should not be forced to restore it; among undivided kinsmen, possession should not be set aside (Kātyāyana, p. 696). The meaning of this is that conciliatory means should be used to make the person give back for redivision the property he has appropriated. Candesvara interprets it as meaning that instead of force, tricks should be used to get back the property for redivision (p. 526). Among undivided relatives, no one should be required to make good what he has enjoyed. Brhaspati advises also conciliatory methods to get back for redivision property that has been deceitfully taken possession of by a coparcener (p. 696). Even by expenditure of one's money and by cunning persuasion should cheats, cruel men and avaricious men, who have taken property that should have been divided, be made to give back for redivision such property ( p. 696 ).

## Division of Property between sons born of mothers of different varnas (Nanāvarnasamavāya-vibhāgah)

If a man marries only wives of his own varna the division will be per capita, among sons. But marriages that are allowed are of anuloma type i.e., the wife is of equal or lower varna than the husband. Pratiloma unions are forbidden, but they may result in offspring. For children of such unions, the simple rule laid down is that he will get the same share as a Brāhmaṇa's son by a Sūdra wife, i.e. the lowest. Gautama has laid down that a Brāhmaṇa who dies with no son by his Brāhmaṇa wife, but has left a son by a Sūdra wife, will leave to the Sūdra wife's son, if he is docile and well-behaved, only provision

for maintenance out of his estate (p. 704); the sapindas shall take the rest of the property (Bṛhaspati, p. 794). Among Sūdras the son born of an unmarried woman (anūdhāyam, the reading of Vivādaratnākara, p. 542) or of an 'unauthorised' woman is like a legitimate son. The son of the Sūdra by a female slave or the female slave of a slave (dāsadāsī) shall receive a share according to the Sūdra father's wish (p. 704), but if the father dies before giving him the share, the brothers will allot him half-a-share, and if there are no such 'brothers' he shall take the entire property (Yājñavalkya, II, 134) unless daughters' sons exist to the dead Sūdra, who will have to be treated as legitimate sons. In the case of sons to Brāhmaṇas by slave women, they are only entitled to maintenance (Medhātithi, IX, 179).

## Share of Son born after Partition (Vibhaktaja-vibhāgah)

If a partition has been made between a father and his sons during his (i. e. father's) lifetime, the father gets a double share (Medhātithi, IX, 216). If a son is born after this partition, or sons, they will inherit only the father's share. But if there has been a reunion of some sons with the father, the shares will remerge, and the sons born after partition will only get such share as any other son gets, in the remerged group. The self-acquired property of the father, taken by him on division with his sons, will go after his death to the son or sons born after partition. Separated brothers have no concern with each other, after the partition in regard to property, debts, gifts and pledges etc., which have had to be taken into account before division. Their only contact thenceforth is pollution for birth and death among cognates (Brhaspati, p. 705). If, when a partition takes place, a son is in the womb and is not suspected to be so, and is born after the partition takes place, he must get from the divided brothers a share which will be equal to theirs, after a redivision. The case of a son conceived after partition is different. He can get only his father's share, and none of the divided brothers' (Lakṣmidhara, p. 706).

# Revision of Partition (Vibhaktāgata-vibhāgaḥ)

When an heir, whose identity can be established by testimony, turns up after partition has been made in his absence, he must get a share of what had been his father's father's property. He may have long been away from his native place, and the partition taken place in his absence. His share must be given to him by the others, if he comes and claims it, or to his descendants, even upto the seventh degree, if they do so. It has been ruled (by Devala, Jha, II, p. 60r) that there can be no repartition after the fourth degree, but this refers, as pointed out by Candesvara in Vivadaratnakara (pp. 540-541), only to cases where all coparceners have lived together, and not to cases in which coparceners have gone out of view in a foreign land or in accessible places, and the partition has had to take place without them.

# Description of Types of Sons (Putralaksanam)

Laksmidhara deals with the rights of different types of sons (putrāh be-) fore describing the types. The description of classes of sons and of the glory and value of sons, should logically precede the description of their rights to heritage.

There are thirteen types of sons. These are (I) aurasa; legitimate son; (2) kṣetraja or 'soil-born' son, begotten on wife by another than the husband; (3) putrikāputra, son of an appointed daughter (putrikā), who is treated as a son; (4) paunarbhava, son of a remarried woman (widow or wife abandoned by husband), whether virgin or not; (5)  $k\bar{a}n\bar{i}na$  (maiden-born), the son of an unmarried daughter, born of lust secretly, in the father's house who may be the son of a father of the same caste as his mother or not; (6) gudhotpannah (son born in secret), the son born in a house without any one knowing who procreated him; (7) Sahodhah (received with bride), the son of a girl who was pregnant at the time of marriage, without its being known or not, to the husband; (8) Dattakah the gifted son, or adopted son; (9) Krītah (bought son), i. e. the son bought of either or both his parents, whether of the caste of the buyer or of lower caste; (10) Svayamupāgatah (self-offered), i.e. a parentless boy who offers himself as a son and is accepted as such; (II) Apaviddhah the cast-off or forsaken son, accepted as a son by another; (12) Kyltrimah, or appointed or created son; (13) Sūdrā-pulrah, the son of a married or unmarried Sūdra woman, born of lust to one of a higher varna and termed also as pārašava ('a living corpse') or Saudra.

The order of the enumeration of the thirteen types of sons by Lakṣmīdhara is not throughout that followed by Manu, Yājñavalkya and Nārada, and the thirteenth (Saudra) is not included in the list of "sons" by Gautama, Hārīta, Yājñavalkya, Nārada, Viṣṇu and Yama. Kṣetraja, who comes second in his list, gets the second or third place in the smṛtis. Putrikāputra who comes second or third in all lists except Gautama's, is second in Lakṣmīdhara's. The fourth place given by him to paunarbhava is so assigned by Viṣṇu, Vaṣiṣṭha, Śaṅkha-likhita and Yama. He follows Vaṣiṣṭha and Viṣṇu in giving the adopted son of modern times (dattaka) a low place, viz. the eighth. Manu did not include putrikāputra in his list. Saudra is, according to Nandapaṇḍita, yatra-kvacanot-pādita (procreated anywhere) of Viṣṇu. Bṛhaspati recognises that the only sons that can continue the line (naturally) are the aurasa and putrikā.

Śankhalikhita (p. 712) count aurasa, ksetraja, putrikāsutah, paunarbhavah, kānīna and gudhotpannah as dāyādāh (kinsmen and heirs) belonging to the same gotra as the father and grandfather, and partaking of their pinda and water offerings, and their property. Their rule of the division of the inheritance is this: make ten shares of the property: of these two should go to the father, two to the

aurasa, three to the kṣelraja and putrikāputra together (i.e. 1½ shares each), and one each to the rest. The uddhāra to the eldest son should go to the eldest aurasa, and if he is not existing, to the kṣelraja and putrikāputra. If the six do not exist, the other six whom Śankhalikhita do not recognize as heirs may get shares according to differences in their qualities (p. 712).

Gautama places the order of succession to property as follows: aurasa. ksetraja, datta, lyttrima, gudhotpanna, and apaviddha. The others inherit, in the absence of an aurasa son, an one-fourth. Vivādaratnākara (inf, p. 713) explains that the difference between the rule given by Gautama and that laid down by Sankhalikhita is due to the stress on sons of the same or of different varnas from the father, whose property has to be inherited. Vasistha (p. 713) declares that the six (preferred by Sankhalikhita above) are relations and dividers in heritage ( $d\bar{a}y\bar{a}d\bar{a}h$ ) and saviours of the ancestors from 'grave fear' (mahato bhāyat). Gautama declares the sahodha to be the first among the relations who are not coparceners (dayādāḥ) (p. 713). Lakṣmīdhara ascribes the exclusion of paunarbhava and others from inheritance as only intended to exclude those who are not of the same varna as the person whose property has to be divided (p. 713), as explained by Kātyāyana thus: on the birth of a legitimate son (aurasa) the other sons are entitled only to a third (or fourth) part of a share, if they are of the same caste as the father, and, if not, only to maintenance. Candesvara notes that in Vasistha's text the others are assigned only a fourth of a share, whereas Kätyāyana will give them a third of a share. and this differentiation is due to the higher proportion being for sons with superior qualifications, and the provision of bare maintenance for those who do not belong to the varna, and are not specially qualified. Mere subsistence is for those who are not of the father's varna. The estate shall be taken by the second six types of sons, when none of the first six types is available. Hārīta describes the first six as both heirs and kinsmen, while the last six are heirs but not kinsmen (p. 713). The svayamdattah is termed 'sahasā drstah' by Hārīta (p. 713). The first six are ordinary sons and the other six subsidiary sons. The subsidiary sons cease to be heirs as soon as an aurasa son is born. Visnu notes that among the twelve sons mentioned in order by him (as by Laksmidhara infra) each preceding son takes the heritage before the one that comes after him. The funeral cakes should be offered by each type of son, in the absence of sons of the preceding type (Yājñavalkya, II, 132).

Brothers and fathers do not inherit a man's property as sons do. (Manu, IX, 185). If there are more sons than one son in a group, they will all inherit and share the heritage.

He who giving up his family goes into another family is termed  $k\bar{a}nda$ protha, the family, being termed  $k\bar{a}nda$ . The term is applied also, as opprobrium,

to the svayamdatta (self-offered son), the son who has been bought (krita) and the son of a Sūdra wife or concubine (Saudra).

The son begotten on the wife of another man, after due sanction, whether alive and impotent, diseased or a eunuch, is kṣetraja. He has two fathers, the nominal and the real, and is held to belong to two families, with the right (according to Baudhayana and Yajñavalkya II. 127), to offer śrāddha to both 'fathers,' to perform their funeral oblations and to inherit their properties (p. 721). Viśvarūpa (p. 721) notes that niyoga is forbidden to the Brāhmaņa female only, and not to the male, and a Brāhmana can beget a ksetraja on a Kṣatriya female or females of lower castes. If the brother-in-law or other, who procreates a son on the brother's wife, has no son, the son so born is the son of both, inherits from both and offers šrāddha to both and is named Dvayamusyāyana; but if the authorised person has a son of his own already, and begets the son (kṣelraja) solely for the benefit of the brother, the son so born does not always inherit the property or do the srāddha of both, unless there has been an express understanding between the nominal father and the procreator that the son will belong to both (Manu, IX, 538, p. 722). This is the interpretation of the Mitākṣarā and Caṇḍeśvara ( Vivādaratnākara, p. 556). The smṛtis repeat the statement 'the soil without the seed can produce no crop; and the seed without the soil cannot grow.' Harita requires the first pinda to be offered by the kṣetraja to his procreator, or the names of both fathers may be uttered in connection with the same pinda (p. 723). When a legitimate son is born after the kṣelraja (i.e. in the father's lifetime), the dvaimuṣyāyana shall take half the property of both fathers (Nārada, p. 723).

Šankhalikhita say that one may not like to marry a putrikā, when she is an only daughter also, as her son may be treated as the son of his father-in-law, and not his (p. 724). The putrikā inherits the strīdhana of her mother. If a son is born to the putrikā's parents, after her appointment as putrikā, and this son dies sonless, his shares will go to the putrikā as she is equal to a full brother. Manu rules that the son of a putrikā should offer the first pināa to his mother, the next to her father, and the third alone to his father (p. 728).

The son of a woman who has been deserted by her husband or has been widowed and then marries again is paunarbhava. She may or may not be a virgin at remarriage (Yājāavalkya, II, 130, p. 728). The remarriage may take place if the first husband is impotent (klība) or an outcaste (patita). Her son belongs to his begetter (Kātyāyana, 860).

The kānīna is the son of an unmarried woman, who begets him from lust (kāmāt). If her paramour is of her own varna, the son becomes the heir of his maternal grandfather (mātāmaha, p. 729). If a girl whose has been married

but the marriage rites have not been fully performed (asams $krt\bar{a}$ ), if she begets a son by another, the son is a  $k\bar{a}n\bar{i}na$ .

The secretly born son (guḍhotpannaḥ) is the son of a married woman, who has had connection with many men, and does not know by whom she was impregnated. If they have been all of her varṇa, this son shall be treated as his mother's husband's (p. 730).

If a girl, already pregnant, who has been married as if she was a virgin, and gives birth to a son, he belongs to the man who married his mother. He is sahodha (obtained with the wife).

#### The Adopted Son (Dattakah)

According to Manu (IX, 168) if the mother or father gives away a son (to another) with water libations (to sanctify the gift), a worthy son of equal varna (Sadrsam) to another man, in times of distress (āpadi) as his son, that son must be regarded as 'adopted' (dattrima) or 'given' (dattaka). Medhātithi interpretes sadrsam as 'equal by virtues, not caste,' and affirms that it is open to give a ksatriya as a son to a Brāhmaņa. The 'time of distress' is interpreted as 'times of famine' or the adopter's distress by want of offspring (Aparārka. 738). The distress must be of the recipient, not of the donor, i. e. when he has Vīramitrodaya (p. 609) holds that one who gives away his son under normal circumstances incurs sin. Kullūka and other commentators hold that the boy must be of the same varna as the adopting father, as against the view of Medhātithi that a kṣatriya son may be adopted by a Brāhmaṇa. The śloka of Manu, as given by Laksmīdhara, has 'mātā pitā vā,' which means that either parent can give away the child, but it is pointed out by Medhātithi that the child belongs to both parents and cannot be given away by one of them without the consent of the other. In Yājñavalkya (II, 130) the word vā appears, and it implies that either can give the child away, but in view of the definite ruling of Vasistha (below) that 'the wife cannot give away or adopt except with the permission of the husband' this clause or condition should be added, and the mother's adoption of a boy is valid only when the father is no more. Bālambhatti states that if the adoption is urgently needed, the boy may be given away by the father without the mother's consent (Jha, II. p. 214); if the mother is dead or insane the father can give away the child, and if she is all right and in the house. it can be done only with her consent. Vyavahāramayūkha notes that it is only a boy, not a girl, that can be adopted (pp, 107-109), as is shown by the use of the masculine pronoun in Manu's text.

Manu (IX, 141-142) adds that the adopted son, if endowed with good qualities, should inherit the adopter's property even if he comes from another V 14

gotra (anyagotrajah, p. 731).

The adopted son takes the gotra of the adopting father. The pinda (funeral cake) follows the gotra and the property. The spiritual reason for adoption is to secure for a sonless man the funeral offerings from a son got by gift (dattaka), i. e. by adoption. The cynical view of J. D. Mayne (Hindu Law, 9th ed. p. 131) that notwithstanding the spiritual benefits that are supposed to follow from the practice, it is doubtful if adoption would have been heard of, if the adopted son did not also become an heir. "Paupers," says Mayne, "have souls to be saved, but they are not in the habit of adopting." Mayne reads the present into the past.

"The whole Sanskrit law of adoption" remarks Mayne, "is evolved from two texts and a metaphor. The texts are those of Manu and Vasistha. The metaphor (if it is not itself a mistranslation) is that of Saunaka that the boy to be adopted must be the *reflection* of a son." (ib. p. 137)

The rules of Vasistha are as follows:-

"Man is formed of uterine blood and virile seed, and proceeds from his father and his mother as an effect from the cause. (Therefore) the father and the mother have the power to give, sell or abandon (sons). But let him not give ar receive in adoption an only son, for he must remain to continue the line (santāna). A woman should not give or receive a son, except with the sanction (anujñā) of the husband. He who desires to adopt a son shall assemble his kinsmen, announce his intention to the king, make burnt offerings (hutvā) and reciting the vyāhti rites take as a son a not remote (adūrabāndhavam) kinsman, and one just the nearest among the relatives." (pp. 736-739)

The reading asannikṛṣṭam ('who has no near relations') is adopted by Lakṣmīdhara in the quotation from Vasiṣṭha instead of bandhusannikṛṣṭa ('in the presence of relations'). Caṇḍeśvara follows Lakṣmīdhara, and the Vyava-hāramayūkha follows both.

The prohibition of a wife adopting without her husband's permission is interpreted as relating to a sonless widow, whose husband died without giving her permission to adopt. Mitramiśra (Viramitrodaya, p. 609) takes the prohibition as applying only to a widow, who has co-wives with sons, since, for ritualistic purposes, a co-wife's son is as effective as an own son. If the widow was the only wife of the deceased husband, and is sonless, she must make provision for her śrādāhā and funeral rites, and she may therefore adopt a son even if she had not obtained the husband's permission. Vyavahāramayūkha (p. 120) will permit her to adopt with the sanction of the 'father,' i. e. the husband's father.

Kālikāpurāna is cited for two rules: a boy whose samskāras from jāta-karma to aūdākarana have been done in the parental home cannot be adopted,

and therefore the boy to be adopted must be under five years of age. According to Saunaka the adopter and the adopted must be of the same varna, though, it may be remembered that Medhātithi allows a kṣatriya to be adopted by a Brāhmaṇa. He also prohibits the adoption of an only son, which is in accord with the high praise Manu bestows on the son. Vyavahāramayūkha rejects the verses from Kālikāpurāṇa as unauthentic, and holds that the prohibition can apply only to adopting a boy of a different gotra. In the three dvija-varnas a boy whose upanayana has been done cannot be adopted, and among Sūdras a married man cannot be adopted.

Another rule of Saunaka is that the boy adopted must be putracchaya, 'a reflection of a son.' This is explained by Nandapandita thus: the resemblance lies in the possibility of being procreated by the adopter himself, as by niyoga. A brother's son, a sapinda's son or a sagotra's son can be adopted, because off-spring can be raised on their wives by niyoga by the adopter. But sex relations with the mother, grandmother, sister, daughter or mother's sister will be barred as incestuous. So none of their sons can be adopted, e.g., a brother, an uncle, a nephew, a grandson by the daughter or a half-brother. The rule contravenes natural sentiment which will favour the adoption of a sister's son, or a younger brother, or a grandson by a daughter.

Though adoption is said to sever the adoptee from his natural family, the relationship continues in some respects. The adopted son cannot marry a girl of his old gotra as he cannot marry one of the gotra of his adopted father. The adopted son has to observe death pollution for his natural parents. The adopted son can do his natural father's śrāddha if there is none else to do it.

Notwithstanding what has been said above, Saunaka allows a Sudra to adopt his daughter's son and sister's son (Jha, II. p. 219). The religious rites that have to be done when an adoption is made have raised doubts as to the competence of Sūdras to make adoption. The objection is met by the argument that the Vedic rites might be done for Sūdras through Brāhmanas. The rites are indicated in Vyavahārāamayūkha. The upanayana of the adopted son has to be done in the house of the adapting father. Among Sūdras, as there is no upanayana the upper limit for adoption is held to be the marriage of the adopted boy, who must be married only after adoption.

## Putratvavicārah (Consideration of Filial Relationship)

Lakṣmīdhara discusses on the basis of authorities, the nature of fillial relationship (pp. 737-740). If a wife is impregnated by one other than the husband, and gives birth to a son, to whom does the son belong, and whose line does he extend? Vasiṣṭha has stated the divergent views on the subject:

"Some say that the son belongs to the owner of the soil (i.e. the wife), and others to the begetter." The risk of a man losing the advantages of sonship is shown in a Vedic passage cited by Apastamba (p. 737). "Guard carefully your line lest a stranger's seed be sown on your soil; in the next world the son belongs to the procreator, and an imprudent husband finds sons thus begotten of no help to himself." Manu declares (IX, 35) that the seed is more important than the soil, and the bestower of the seed marks the character of the offspring. plant that grows on a field shows the features of the seed. Never therefore should a prudent, wise and learned man sow his seed in foreign soil; to do so will shorten his life and that of his line. Husband, wife and son should be one. In cattle it is not the owner of the male animal that gets the offspring. Men who procreate on the wives of other men benefit only the owners of the women. If no agreement has been made with the owner of the soil (kṣetra, i.e. the wife) the benefit (of procreation) goes to the owner of the soil, as the receptacle (yoni) is more important than the seed (bija). This is the law (dharma). Sankhalikhita declare (p. 739) that if the sowing is done on a field without the knowledge of the owner of the field, the crop belongs to the owner of the field only, though there is difference of view about it. (p. 740).

## Extension of Sonship (Putrātideśah)

Among brothers born of the same father, if one has a son, all are declared 'be with son', through that son. Among co-wives, if one begets a son, all are said to have become mothers of a son (putravati). It is on this ground that neither niyoga nor adoption is regarded as proper, i. e., none can be adopted so long as a brother has a son to carry on the line. This applies only (according to Brhaspati) to full brothers (sahodarāḥ). If one full brother has a son, he can offer pināa to all the brothers of his father (p. 740).

## Etymology of the word Putra (Putraniruktādi)

Putra, meaning son, is derived from put (Hell) and trā (to protect). The son saves the father and ancestors from falling into or sojourning in Hell, by performing the enjoined śrāddha and making offerings of funeral cakes (pinda). The family traditions for virtue, learning etc. must be continued through sons, grandsons etc. This is expressed rhetorically by Viṣṇu thus: "Through a son he conquers the worlds, through a grandson he obtains immortality, and through a son's grandson, he gains the world of the Sun." (p. 742) Vasiṣṭha declares "there is no place (in Heaven) for one destitute of sons." This is why Bṛhaspati advises a man, who has no offspring, to get a son by any means (yādrk So they exclaim being afraid of sojourn in Hell—"May we have male descendants to enable us to get away from Hell."

#### The Despised Son (Ninditah)

The son born of mere adultery to one who acts like a harlot or is one professionally is the despised son (ninditah).

Intercourse with a brother-in-law by a woman when she already has a son is not authorised, like niyoga; it is mere adultery. Niyoga in a form not authorized is similar, as the son of a woman who begets him in a manner not authorized is not entitled to the property of his mother's husband (Manu, p. 744). Gautama includes in this class the son begotten by a wife to a stranger, when for niyoga a brother of her husband is available. If a woman has committed adultery for money, the sons may offer pinda to the procreator if they know his identity. Among sons of a woman who has remarried or taken a paramour after the death of her husband, each shall take of her property what may have come from his own procreator (pitryam). This rule of Manu is described as applicable to aurasa, and paunarbhava sons, by Kullūka, and to sons of harlots, remarried women and free-living women (svairinī) by Candeśvara (p. 745), following the Pārijāta. The property of the two partners of the woman is what has passed into her possession and is contended for by the sons.

## Division of the Property of the Sonless Man

If the widow of a man, who has died without leaving issue bears a son for him through niyoga with the younger brother or sapinda of the husband (sagotra) she must deliver to the son so raised the entire property of the dead husband, and not take any of it herself. A chaste sonless widow is alone to offer the pinda (cake) to the dead husband. A widow desirous of niyoga relationship is not one who will be faithful to the bed of the dead husband. As Aparārka (p. 745) explains, such a widow will inherit her husband's property entirely (samagram), even if preference to the father and brother of the husband. The same rule is stated by Brhaspati (not cited by Laksmīdhara) thus: "in the absence of the son, the wife; in the absence of the wife, the own brother; failing him it goes to the inheritor (dāyadaḥ); and last of all it goes to the daughter's son (Jha, II. p. 449).

A special plea for the right of the wife is contained in a famous passage of Brhaspati, cited in full, on p. 746. "In the revealed Veda (āmnāya), in smṛti, and in popular usage the wife has been declared by wise men as half the body of the husband, and his co-partner in the fruits of merit and demerit (puṇyā-puṇya). Half the body survives, when the husband is no more and the wife is alive. How can any one take the property when half the body of the husband survives in her? Even if the kinsmen, father, mother and full brothers of a sonless man be alive, after his death, the wife must succeed to his share (bhāgahāriṇī). The wife who predeceases a husband takes away his consecrat-

ed Fire, (for agnihotra). The chaste wife must inherit his wealth. Such is the eternal law. After inheriting his movable and immovable property, his gold and base metals, his grain, his liquids and clothes, she shall have his monthly and annual śrāddhas done. She shall honour (pūjayet) her husband's paternal uncles, teachers, daughters' son and maternal uncles, as also venerable and helpless persons, guests (or blind persons) and women by funeral offerings and grain. If agnates or cognates inimical to her, injure her property, the king shall punish them as thieves."

If there is no son or wife, the daughter shall inherit the father's property, since son and daughter are both offspring and both extend the line (Nārada, p. 747). Manu asks how can any one else take the property when, in the absence of a son, there is the daughter, and she (like the son) is the father's (surviving) self? Whether she is appointed as a putrikā by her father or not, the daughter of the same varņa as the father, married to one of the same varņa, and who is gentle and devoted to her husband, shall inherit the father's property (Brhaspati, p. 747). The putrikā is 'appointed' on the understanding that her son will get her father's estate; if she is sonless, she must take her father's property herself (Medhātithi, IX, 130), even before her mother and in preference to her (Smrticandrikā, p. 687).

If a man dies leaving neither wife nor son (or daughter v. l.) and the son is dead, if born, his mother gets his property, and by his (or her) permission his brother, after her (Brhaspati, p. 747). Jimūtavāhana (Dāyabhāga, p. 186) explains that this rule should be construed as referring only to cases where the deceased has left no son, wife, daughter, daughter's son or father. Manu states the right of the mother to get the son's property by inserting the condition that the son must have died issueless (anapatya, p. 748). Candeśvara holds that the father's mother can succeed only in the absence of the father (p. 591).

If the father's mother is no more at the time, the father's father gets the property, or according to some the latter precedes his wife (*i. e.* the paternal grandmother) in inheriting. Mitramisra declares that 'the point must remain undecided' (p. 632). Raghunandana (*Smrtitatva*, II, p. 195) gives precedence to the paternal grandfather over the grandmother.

The decisions on the rights of brothers to succeed are stated in a manner that may cause confusion. Thus, Gautama (p. 748) states "among re-united coparceners, if one dies, his share goes to the eldest". Candeśvara explains this as referring to cases in which the wife, mother and father, who have claims of precedence to brothers in inheritance, are not alive at the time. Manu has ruled that in succession to a sonless man the mother and father of the person shall inherit, one in the absence of the other. (p. 748): and in another verse

he has stated that the father and brothers succeed to a sonless man's property (p. 748).

Laksmidhara has quoted Paithinasi (p. 748) for the dictum: "If a man dies sonless, his property goes to his brother; in the absence of the brother, his mother and father shall receive it, or his junior wife ('senior', according to another reading), then the sagotra, the pupil and fellow pupils." As this ruling has hiatuses that can be filled up by the clear statement of Viṣṇu (cited on p. 750), Laksmidhara notes that, in accordance therewith, the wealth of a sonless man goes to the wife, even if there are brothers, if she is faithful to her husband etc., but if a wife (senior or junior) does not conduct herself in this virtuous way. the property will go to the brother, even if she is alive and available to take the heritage; and he adds the further explanation from Nārada that "the brothers of a dead man shall make provision for the widows of a dead brother, in case they are loyal to his bed (i.e. continue chaste) in the way of maintenance, and (discontinue it), if they are disloyal to the dead husband." In regard to the dictum of Yājñavalkya (II, 135), cited on the next page, laying down the order of a succession serially as wife, daughters, parents, brothers, their sons, sagotras. bandhus, disciple, and fellow students, each succeeding one getting the property in the absence of the preceding one, Laksmidhara holds that the right to inherit given to the parents, when brothers are alive, is only as regards ancestral property (held by the dead man, and inherited from grandfather), and that in regard to property acquired by the dead man, by himself without prejudice to the property of the parents, the right to succeed to it vests only in the brothers. (See Iha, II, 458) "What Yājñavalkya has declared regarding the title of parents being superior to that of brothers refers to ancestral property alone, " savs Candeśvara, following, as usual, Lakṣmīdhara (Vivādaratnākara, p. 598). The citation from Devala (p. 748) that full brothers should divide among themselves the property of a sonless man, or equal daughters, or the father, if he be alive. half-brothers of the same caste, mother or wife in due order (yathakramam), is described by Candesvara (inf. p. 749), as explained away by Laksmidhara, by describing the dicta of Yājñavalkya and Viṣṇu (cited by him on p. 750) as later than Paithinasi; and Devala's, and as over-ruling them. The citation of the views of Paithīnasi and Devala before those of Viṣṇu and Yājñavalkya can be construed as indicating the acceptance of the latter, by Laksmidhara, as final (siddhanta). The ruling of Vișnu is: "The order of succession is this, in regard to a sonless man: wife, daughter, mother, father, brother, brother's son, bandhus, sakulyas. fellow-students, and the king, and if the property is a Brāhmaṇa's, what would go to the king should go to other Brāhmaņas." The order of succession given by Yājñavalkva (II. 135-136) is as under: wife, daughters, parents, brothers, their sons, sagotras, bandhus, disciples, and fellow students. Brhaspati accepts this order: "after daughters and offspring of daughters the following shall succeed in order: full brothers, their sons, Sakulyas, bandhus, disciples and learned Bṛāhmaṇas." The decision is apparently held to apply to Brāhmaṇas as the standard, as the king is omitted in the list.

In regard to what may be inherited by collaterals, it is directed (by Brhaspati) that half the *income* of the inherited estate should be set apart for the regular performance of the monthly, six-monthly and annual śráddhas of the last owner.

Sapindas are defined by Baudhāyana (p. 751) as the great-grandfather, the grandfather, the father, oneself, full brother, son of a wife of equal varna, grandsons and great-grandsons. Among these a man, his son and son's son constitute sharers of oblations; the sharers of divided oblations are termed sakulya. On failure of all 'named' relations, the property of a deceased man goes first to his sapindas, and on their 'failure' to the sakulyas, and on their failure to his teacher, pupil, officiating priest and king respectively (p. 751). The king is enjoined to maintain Brāhmaṇa women (p. 751). 'Taking over (unrighteously) a Brāhmaṇa's wealth is taking poison' (Baudhāyana, 752), and the king should never take it. The king is similarly prohibited from taking over the property of gods (i.e. temples), strīdhana in its six varieties and the property of boys (bālānām dhanam, p. 752).

The king is enjoined by smrtis to look after the properties of minors, during their minority or scholastic life (either directly or through relations) and (Manu, VIII, 27) Viṣṇu (p. 753) asks kings to protect boys and women without protector (anāthastrī). The king is also to look after the property of minors (i.e. boys under sixteen) and that of Vedic scholars and wives of soldiers (who are out of the country). The property of minors, with accruing profits, shall be kept carefully by the king till the owner attains the age of majority (Baudhāyana, p. 753). Property that has lost its owner goes to the king (Sankhalikhita). It is the duty of coparceners to look after the property of any one of them who has gone abroad (prosita). When a man dies leaving sons under age ( $b\bar{a}la$ ), he and the property that is his should be guarded by his bandhus. Medhātithi states that it is the king who must select from bandhus the proper guardian for a minor, when they compete for guardianship (VIII, 27). He should administer a minor's estate as it were his own ( $b\bar{a}ladhanam\ r\bar{a}j\tilde{n}\bar{a}$ svadhanavat pālanīyam). The king's responsibility extends to taking care of childless women, or women whose families have become extinct, i.e., who have no relations to look after them and persons afflicted with grave disease. (Manu, VIII 28-29)..

## Responsibility for Funeral Offerings

Capacity to offer pindas to dead relations and heirship go together. The

inheritor of a property has to do the *srāddha* for the dead person and also offer *piṇḍa* to him, and ancestors upto three generations. The *sapiṇḍākaraṇa* ceremony should be done for brothers, brothers' sons by *sapiṇḍas*, and by pupils for dead *gurus* (p. 754).

In the case of a vānaprastha (forest-dweller or hermit) the property should go to his ācārya (teacher), or his pupil may receive it. A teacher inherits the property of hermits, the renunciate (yati) and the perpetual acolyte (brahmacārin); and so in sequence the good students (sacchiṣya), brothers in spiritual learning, associate and in religious pursuits (dharmabhrāta). (Yājñavalkya, II, 137, p. 754).

## Partition after Reunion (Samṛṣṭivibhāgaḥ)

Reunited coparceners inherit to each other (paraspara bhaginau). Smrticandrikā explains that reunited full brothers are those primarily meant by this rule. In the absence of a reunited full brother to a dead (reunited) coparcener, the other non-uterine partners will inherit his share.

The general rule about shares in a redivision is stated by Manu (IX, 210-212). When reunited partners divide again, there shall be 'equal' shares. The rule has to be understood as between brothers by same varna mothers; in case they are by mothers of different varnas, like a Brāhamanī and Kṣatriyānī, the new shares will be like the old. The insistence on 'equality' in repartition means only that no preferential share shall go to the eldest, i. e. no uddhāra, in Aparārka considers that in redivision each coparcener should get a share proportionate to what he brought into the common stock (Aparārka, This will in effect mean unequal shares but the equality consists on insistence of none getting a special share in virtue of his being the eldest son. Vyavahāramayūkha states that some deny even this sharing of what he has brought into the common stock. If one of the reunited coparceners dies. or becomes a sanyāsin, or dies childless and a widower, the share, such as he would receive, will go to his full brothers in the redivision, and some share to a full sister, if there be one. (Brhaspati, p. 755). If during union (samsrṣṭi) a partner had brought into the common stock his gains of learning and of valour, he must get a double share in recognition of it. If a reunited member has no issue, his share goes, according to the Dāyanirnaya (22.2.1), to the others. Strīdhana is excluded from the division according to Sankha (p. 756). In the redivision. the widows shall, if chaste, be maintained by the other sharers all their lives. An unmarried daughter shall get her father's share for maintenance, and after marriage her maintenance will be the duty of her husband only (p. 756). A samsystin is one, who having become separated, comes of his own accord to live with his father or brother. If, when so living together, the father begets another V 15

son, that son should get a share (Viśvarūpa, inf. p. 756), and if the new son dies; his share should go to a full brother. If a posthumous son is born to the reunified brother; that son should get from the latter his father's shares (Aparārka; p. 757). A non-uterine brother will not get the share of a non-full brother, even after union, and a full brother will get the share of a full brother, even though not united. This is an exception to the rule that when a man dies without a son, his property goes to his wife. The present rule states an exception to it, when the death occurs after union. The shares of reunited coparceners must go to the copareners that survive; and the shares of those who are living apart to the others living similarly. This will be so only in the absence of wives and other heirs, who are entitled to receive the property (p. 757).

# Establishment of Fact of Partition (Vibhāganiścaya)

When the legality (dharma) or the fact of a partition is questioned, the decision must be reached from the testimony of kinsmen, the deed of partition and the transaction of business separately. Thus, among undivided brothers religious duties are common, and after division they must be done by each separately. Giving and receiving cattle, food; houses, lands and servants, acquisition of wealth and expenditure are all separate for separated brothers. acts of standing surety, making and accepting gifts and giving evidence may be noted, from facts, as evidence of partition, even apart from a document ( Nārada, p. 758). The acts of giving evidence, of becoming a surety, of giving and acceptance may be done between one another among brothers, who have made a partition, and not by undivided ones (Aparārka). Yājñavalkya has described thus the means of establishing a partition that has been denied: "Among undivided persons, like brothers or married partners, or father and son no suretyship, or loan transaction or bearing witness is permitted. Those ", says Brhaspati (p. 759) 'who keep their income and expenditure separate, as well as their wealth, and engage in mutual lending and borrowing and trade with each other are without doubt divided."

# What Divided Partners can do (Vibhaktakrtyam)

The position is stated thus by Narada: If there are several descendants of a man who do their religious acts separately, transact business separately, and the implements of work, and who are not doing business jointly, in case they desire to give away or sell their own shares they are free to do so, as they are masters of their own wealth." (Narada, pp. 759-760). The separate religious duties are like 'the five great sacrifices.' The restrictions of the freedom of the advided member are stated under 'resumption of gifts etc.' In pilykaphijā and śrādāha separately.

from it must be confined to his own share by the king and if he breaks the command he must be punished. Divided or undivided, all are equal in regard to immovable property, as coparceners, and none of them has the right to give away, sell or mortgage any part of it of his own accord.

In regard to the production of the deed of partition as proof of its having been made, Brhaspati has described the deed of partition as that drawn up by coparceners by mutual assent. It is termed vibhāgapatram.

Kātyāyana (893) holds that if a number of brothers have lived separate for ten years, they must be regarded as separated. He prescribes the kośa ordeal to establish the fact of partition, if it is denied (415).

Gambling and betting (Dyāta-samāhvaya) and the structure of the structure of the samāhvaya) consists in sporting with birds and other animals. What is dones through inanimate things is gambling, and with animate thetting In Ivorya strips, slead, dice, kuhaka, seeds are the instruments of gambling. In betting rams is bulls or other animals like cocks are made to fight and wagers are laid on the results of the fight. Prize fighting and wrestling are also included under samāe hvaya. Both, and especially gambling, have been regarded as reprehensible practices, and people who become addicted to them will not easily give up the practices.

Manu's attitude to gambling is hostile. He describes it as open theft,' which, by its spread, causes the ruin of kingdoms and of princes who become gambling addicts..... He recommends a king to put down both. ... A wise man should not gamble even in amusement " (dyūtam na seveta hāsyārtham abi). Commentators have explained the prohibition as in regard, only to unlicensed. unsupervised and unauthorised gambling. It was widely recognized that gambling inflames passions, engenders quarrels and cruelty and leads to waste (Ka-. tyāyana), ...If a king cannot put it down, he should atleast allow it only under supervision, and control, openly and in supervised halls, which are easily recognizable by festoons and arches on the doorways, in order that they may be recognized as what they are and avoided by respectable persons ... A reason for allowing supervised gambling is to help in crime detection. The king is therefore asked to appoint a superintendent of gambling. This officer must watch the gambling and collect the amounts due to the state as well as to winners. He is to collect ten per cent of the winnings from the loser, who thus loses more than. the amount staked. The winner should be paid within three weeks the amount won, Yājñavalkya (p. 764) will give the superintendent five per cent of the winnings also from the winner. A gambler who fails to pay what he has lost is

barred from entering the gambling saloon again [p. 766). The winner is free also to collect the winnings in any manner he chooses (Nārada, p. 766). This indicates a difference in practice in supervised gambling. One who gambles in unlicensed places or ways is to be fined.

It is natural that the superintendent of gambling should be offered small gifts by the gamesters, and he is permitted to accept such gifts, though the permission is coupled with disapproval. One who uses false dice is to be banished (p. 768), or be subject to mutilation. In disputes between gamblers the superintendent is the final authority.

# Relative Validity of Transactions (Kriyābhedah)

Before proceeding to treat of miscellaneous topics, Lakṣmīdhara has a small section on the relative validity of transactions (kriyābhedah), pp. 771-772. A prior transaction must be upheld as against a later; if not, it becomes an alteration of the transaction. The revocation of an agreement and the making of another is an alteration of transaction. An earlier transaction is made void by a later; a subsequent agreement overrides a prior (p. 771, Bṛhaspati). In all civil disputes, (vivādeṣu), the later prevails, but in sales, gifts or pledges the prior predominates. In transactions relating to debt, the last is decisive. In sales, gifts mortgages, pledges and acquisitions the earlier prevail. When a person makes a deposit and later on converts it into a pledge, after receiving money for it, or sells it, the later act prevails over the earlier.

# Prakīrņakam (Miscellaneous Topics)

In works on Vyavahāra the last title or section is termed prakīrņakam (miscellaneous matters). Topics not dealt with in the earlier sections are brought into this section, so that the book may be complete. Whether the section is large or small depends on the treatment of other topics in the earlier sections. Nāradasmīti has a section on prakīrnakam. which its translator ('J. Jolly, S.B.E., XXXIII pp. 214 ff.) describes as meagre and not in keeping with the announcement made in the first four ślokas. "Under the head of prakīrnakam," declares Nārada," are comprised law suits depending on the king such as transgressions of the king's commands, and obedience to his injunctions. Grants of towns, the division of the constituent elements of the State, the duties (and the reverse) of heretics (pāśandi), followers of the Veda (i.e. orthodox men), corporations of merchants and groups of kinsmen (srenigana), disputes between father and son, neglect of obligatory penances, seizure of the gifts made to worthy persons, causing loss (or wrath, if the reading kopa for lopa is adopted) to anchorites, sins springing from mixtures of varias (by improper unions), rules about the means of living for mixed castes,—and in short, whatever has been omitted in the preceding titles of law are treated under the

head of Prakirnakam (miscellaneous)." (p. 773). Kātyāyana declares that in the section on prakirnakam are treated whatever has been omitted by him in previous sections and whatever is cut off from its context, and what is taken from other sciences (paratantra) and omitted before from its not suiting the context (944-946). Brhaspati (p. 775) states in his section on the topic that ten offences must be personally enquired into by the King and dealt with by him personally. Among them are the killing of cows and Brāhmanas, destruction of crops, adultery with another's wife (paradārābhimarśaṇam) and tax evasion and non-payment when due (p. 775). The King has also to investigate through secret agents (cara) failure by persons to carry out enjoined expiations (niskrtīnāmakaranam), transgression of a royal warrant of arrest (ājñāsedhavyatikrama), transgression by subjects of the rules of varna and āśrama and failure to perform duties enjoined as such, accumulation of hoarded wealth (nidhi) by failure to use wealth properly, and sudden accession of wealth to paupers (p. 775). He should also take steps to prevent such irregularities or offences. He should take also effective steps to prevent the doing of acts prohibited by the śāstras. He should see to the proper disposal of suits instituted by complainants (vādinām kriyāvādāh). He must discover secret associations of subjects against the State, and see to the prevention of the spread of every practice or custom or act contrary to sastras. All the four appointed means (sama, bheda, dāna and daṇḍa) should be used by him to overcome evil and evildoers in the kingdom (p. 775).

#### Maintenance of the Varņāśrama system.

The rules of the system have have been elaborately described by Lakṣmī-dhara in earlier kāṇḍas of the Kṛtyakalpataru. He now cites Yājñavalkya (I, 361) for the injunction to the king to discipline and put again on the right track all those who transgress (in his kingdom) the rules binding on families, castes or groups and stray from them. All the four means (caturupāyāḥ) are to be employed to overcome opposition and bring back to their appointed mode of life or conduct men of all varṇas and all stages of life (āśramāḥ).

If members of a varna go beyond bounds or fail to discharge appointed duties of the varna, they should be brought back to the right path (p. 775, Nārada). The State has its root in the King, obedient to the injunctions of Dharma, with Brāhmaṇas and Kṣatriyas as leaders of society (Śaṅkhalikhita, p. 776). Manu has ruled that the king should see to it that Vaiśyas and Śūdras discharge their appointed functions and thereby prevent the disintegration of society (p. 776). By his own loyalty to śāstraic rules and by his personal example the king should set an example to his subjects 'The world', says Gautama, 'is upheld by the king and the Brāhmaṇa (p. 777)'. Accordingly both the king and the Brāhmaṇa should inculcate, and impress on the other varṇas, their ap-

pointed duties and functions, and the king should see that they are duly followed (Vasistha, p. 777). "By kindness, discipline and protection the king becomes the guide, controller and judge of all who transgress bounds. "The Teacher (guru) controls and guides the pupil, the King the law breaker, and the god Yama, son of Vivasvat, the judge and punisher of all who sin secretly or openly, in mind or in body." Those who escape the control and punishment at the hands of teachers or kings, cannot escape punishment by Yama and of being thrown into hell (Harita, p. 777). The teacher (guru) prescribes appropriate expiatory rites to those who transgress religious duties or perform religious rites improperly or not at all. If the directions of the teacher (guru) are ignored or transgressed, the king must step in to see they are carried out and the defaulter punished. If the king himself transgresses rules of śāstra he must go to his, purchita, who is a master of Dharma, and follow his directions for expiation (Apastamba, p. 777).

### Rules of Punishment

The punishments that may be imposed for violations of laws, state or spiritual, may extend to death (p. 778). They must be according to the gravity of the offence, and the age, education, caste (varna) and apparent qualities (laksanagunanugah, Sankha p. 778). The nature of the offence, the place of its, occurrence, the time of its commission, the strength, age, profession and means of the offender should be considered in deciding on an appropriate punishment (Yājñavalkya, I. 368, p. 779). Viṣṇu (p. 779) advises the amount of damage done by an offender to be considered also in selecting his penalty (p. 779). an offender has been let off for a first offence, he should not be allowed to escape. punishment if he offends again; nor can the king pardon one who violates his. duty (svadharmam apālayan na adandyo rājnah, Visnu, p. 779). In the case of an offender who admits that he uttered objectionable words in ignorance or, carelessness or from rivalry or familiarity in—cases of abuse—the admission. coupled with a pledge not to offend so again—will justify half the usual penalty... (Usanas, p. 778), viz., a fine. No one is totally exempt from punishment for an offence committed by him, be he a father, a teacher, a friend, the mother or the wife or the domestic priest (Manu. VIII, 335). The king should restrain his anger when he has to deal with children, women, the aged and ascetics (p. 780). Reprimand, fines and corporal punishment are grades of penalties to be imposed according to the gravity of offences (Brhaspati, p. 781). Admonition, with the word "fie" (dhik), is for light offences, reproof for pūrvasāhasa, fine for middle sahasa, imprisonment in a police lock-up (rodhanam) and in gaol (bandhanam) for offences against the king. Admonition and reproof may be ordered by the judge, but the king alone (or the judge with subsequent royal sanction) can impose fines and corporal punishment (Brhaspati, p. 781). A criminal may

be put in fetters or imprisoned. Publicity to the punishment of crime is advised so as to react on the public mind. Corporal punishment, according to Manu, can be inflicted only on ten named parts of the body, according to Manu, and on fourteen, according to Brhaspati (p. 782). Yama will exempt Brāhmaṇas from corporal punishment and the death penalty (p. 783). Harita forbids mutilation in the case of Brāhmaṇas (p. 783). The older smrtis make the exemption of the Brāhmaṇas wider; thus, Gautama (p. 783) prohibits the infliction on Brāhmaṇas of the following penalties: corporal punishment, imprisonment, fine, exile, reviling and exclusion. Saukhalikhita will not allow a Brāhmaṇa offender to be tormented (not as torture, which is not allowed at all, but as a punishment), p. 784. Manu will allow him only to be sent out of society, and allows the branding of marks of infamy of his crime on a Brāhmaṇa's forehead for the most heinous offences (VIII, 381). Public disgrace as getting the head shaved, thereby removing the tuft, which is necessary for religious sanctity, public exposure and expulsion from society are alone allowed in his case.

An offence is both a crime and a sin. For both there are expiations: punishment for the first and 'religious expiation' (prāyaścitta), which involves guidance and co-operation from Brāhmaņa. The Brāhmaņa, who is driven out of society, for a grave crime is denied expiation, and being out of society, he cannot even get his food and shelter, and must be driven to death. To those who believe in rebirth, after this life, and according to the good or bad deeds done in this life, rebirth in various forms, according to the expiated or unexpiated crimes, is inevitable. These forms of rebirth in relation to offences are described by Manu and Yājñavalkya. Those guilty of the 'five great sins' (pancamahāpātakāh) are also prescribed expiations. Thus for stealing a Brāhmana's gold. which is one of the five cardinal sins, the offender is advised to go to the king with a club in his hand and ask the king to strike him dead with the club (Manu, XI, 102), or, he has to do austerities in the forest for a whole year, as an expiation. He who commits adultery with his teacher's wife should, after confessing his offence (crime as well as sin) extend himself on an iron bed, made red hot, or embrace a red hot image of a woman and die; by death thus he is freed from the sin (Manu, XI, 104). Marking offenders with indelible signs indicative of their crimes, in the five great offences, is both for giving publicity, thereby excluding the offender from all possible association with good persons, who can help him in a expiatory rites, and for driving him out of family and society, receiving no compassion (nirdayā) and dying. But if penances are done, after a crime, and if appropriate fines are paid, the offender need not be marked indelibly with appropriate figures indicative of his crimes. (Manu, p. 785). Simple banishment with his effects are indicated to the Brahmana for some offences, while for similar offences the non-Brāhmaņa will have his property None should speak to one who has slain a confiscated and then banished.

Brāhmaṇa (p. 786). Āpastamba (p. 786) allowed certain holy persons (ācārya, rlvik, or snātaka) to intercede to secure a remission of sentence. To prevent kings making money out of fines for crimes, the king is asked to throw fines or wealth obtained as punishment for great sins to throw it into water, as an offering to Varuṇa ('the lord of punishment, even over kings') or distribute it among learned Brāhmaṇas. Yama does not allow total confiscation of an offender's property and rules that a fourth of it must be left for the offender's descendants and dependants (p. 787).

# Exposition of the principles of Punishment

A review of the principles underlying penal law is resumed by Lakṣmī-dhara, after two sections dealing with tolls and ferry dues (taraśulka) and treasure trove (nidhi). It is natural that some attention to penalties should be brought in when dealing with the king's duty to maintain the system of castes and stages of life (varṇāśramadharma).

Daṇḍa is punishment, and the regulation of punishment is daṇḍapraṇayana is regulation (by rule) of punishment. Law and social order can be maintained only when those who go against both are brought to book. The aim of danda (punishment) is fourfold: prevention, deterrence, reformation and retribution. These are all implicit in the treatment of criminal law in Dharmaśāstra. A gradual change may be noticed in smrtis from severely retributive types of punishment to preventive and reformative types. It obviously reflects the growth of settled social order. Penalties, which aim at publicity and ridicule of the criminal, like parading a criminal on the back of a donkey, with marks of his crime indelibly marked on his face, are obviously deterrent. In ordered society he who is hurt is not allowed to take the law into his own hands and attack the hurter, but the state takes up the matter either suo moto or on a complaint by either the police or the injured person. Smrtis assume the deterioration in human nature with advance of Kaliyuga, and therefore make it the king's (i.e. the state's) duty discover perpetrators of crimes (by secret agents or the police) and punish them, in the interests of social order and security. The idea is expressed picturesquely. Punishment (Danda) is divinity, and the son self-born (ātmaja) of the Creator, filled with radiance and power. The King is identified with Daṇḍa (sa rājā puruṣo daṇḍaḥ). The figurative idea is developed. Danda watches over people, awake or asleep. Persons swerve not from their duties by fear of Danda. Danda is the means of social security, the upkeep of the regulations of varna and āśrama. The wise identify Daṇḍa and Dharma and regard them as identical (Manu, p. 794). A king must possess insight, knowledge, diligence and a sense of justice in order that he may administer Daṇḍa. He must have assistants to prevent offences, discover offenders and bring them for justice. The smrtis exhort the king to rise to the height of his

moral stature in order that he may justify his claim to be 'an incarnation of Danda, ' i. e. righteous punishment. A king who swerves from Dharma is struck down by Danda. Punishment, when inflicted justly, contributes to social security and happiness, but is destructive, when inflicted without judgment (p. 705). Failure to prevent or punish crime results in anarchy. A just king is in wisdom an incarnate 'preceptor of the gods' (Brhaspati), and in relentless impartiality in punishing a veritable god of death (Yama), says Angiras (p. 795). The administration of criminal law justly and wisely is like the performance by the king of numerous Vedic sacrifices (yāga), in spiritual result (Yājñavalkva. I, 359). Just punishment enhances a king's fame, and unjust destroys it. Neglect to exercise the power and duty ruins a king and the kingdom. If a criminal who must have been punished is allowed to escape, the king, as an expiation for his dereliction, must fast for a whole day, and his preceptor ( who has to guide him) for three days (Vasistha, p. 796). Punishments must be They must suit the offences as well as the conditions in which they were committed, such as being a first offence of the offender, or unintended. The punishments also should be graduated.

In a previous section Laksmidhara mentioned the punishments prescribed for six categories of crimes, named by Nārada, viz. homicide, theft, violation of the chastity of the wives of other men and the two kinds of violence (sāhasa). It has already been noted that the administration of criminal justice is by the king on his own initiative, and not (necessarily) private complaints lodged in courts. Punishments are laid down for civil offences but they do not come within criminal law, but the standards of fine is the same for both classes, and is given in Prakīrnakam.

## Gradations of Fines

Fines are classed as three, the lowest called the first (prathama), the middle (madhyama) and the highest (uttama). The amounts indicating the limits in the three classes are given differently by different authorities. According to Sankhalikhita the first ranges from 24 to 91 panas, the middle from 200 to 500, and the highest from 600 to 1000. Nārada gives them as not exceeding 24 panas, 200 panas and 1000 panas, the minimum for the highest being 500 (p. 806). Yājñavalkya gives highest 1080, as a maximum, half of it the middle, and half of the middle the lowest. Manu makes the three 250, 500 and 1000 respectively. The economic condition of the person fined has to be taken into consideration among the eleven points to be taken into account in deciding on punishments to be awarded. The other ten are the offender's varna, his age, past record, in the case of corporal punishment the place on which it is to be administered, the time of the offence and details of the offence to determine its exact nature. A first offender is to be treated more lightly than an old offender.

The punishment rises with the varna of the offender. The punishment for a Vaisya, a Ksatriya and a Brāhmana are to be respectively twice, four times and eight times that for a Sūdra. It seems hard on the two highest varnas as they were poorer than the Vaisya. The implication is apparently that the Brāhmana and the Kşatriya should set up a higher standard of conduct than the other two varnas, and it is enforced by the higher punishments to them if they offend. On the other hand there is the rule that in deciding on a penalty for an offender his economic condition should be taken into consideration. mana who is unable to pay his fine is expected to make up by labour, and if his fine is so high it will virtually mean serf labour for him. The old rule of Gautama (infra. p. 783) that the Brāhmana should, among other exemptions, be exempt from fines seems to have changed later.

It may be presumed that the rates prescribed for the three classes of fines are immutable, and where the maxima and the minima are specified, there would presumably be discretion left to the judge to inflict a fine within the prescribed limits, after considering all circumstances. A solitary offender is to be punished according to the rules, but gangs of criminals will be punished by each member of the gang getting enhanced punishment, usually twice that for an individual criminal. Fines are not to be imposed on slaves, as they have no property.

Children, very aged folk, persons suffering from grave disease and women are usually exempt from the general rule of punishment, but a rich woman can be fined; and according to Kātyāyana (p. 803), a married woman can be made to pay a fine out of her stridhana, while man can be beaten.

### Immunities.

Nārada (p. 803) names the following as allowed to Brāhmaņas without any liability to penalty: free access to the houses of others for collecting alms (bhaiksyahetoh); freedom to collect fuel sticks for the sacred fire (samit); from other persons' property without its being deemed theft, as also flowers, kuśa grass, water and the like needed for worship  $(p\bar{u}j\bar{a})$ ; freedom to talk to women of other families without objection (anaksepa); crossing ferries without having to pay tolls or ferry charges; precedence in being ferried over rivers; exemption from ferry dues for merchandize or goods carried by them. Sankhalikhita (p. 804) add to the list these: collecting leaves for pūjā or religious rites, free access to holy places and shrines, (daiva-tīrthābhigamanam), carrying on roads weapons for self-defence, unresrticted right to seats, non-obstruction to continue what has been begun (prasluleșu anivāraņam), remaining in bad company suspicion free, gleanning grain from fields bordering roads, taking a seat before the king without being punished for discourtesy.

Except when they act against the king's interests, members of corpora-

tions or business men are free to act. A man's means of making a living, like the tools of a craftsman, the musical instruments and wardrobe of actors, ornaments, coats and clothes of 'public women' and weapons of soldiers cannot be taken away as punishment (p. 800). The intention is clear: impoverished persons are compelled to commit crimes for a livelihood and the State should not leave them penniless and bereft of making a livelihood by depriving them of their working equipment (Sankhalikhita, p. 800).

This may be compared with section 60 of the Indian Code of Criminal Procedure.

#### Mitigation of Punishment

Self-defence is an effective answer to a charge of violence and even homicide. The rule against the slaying of a Brāhmaṇa is modified by making it justifiable for any one to kill a Brāhmaṇa, who has come manifestly with murderous intent, thus acting in self-defence. To reconcile this plea of self-defence with the laying of a Brāhmaṇa assailant, smṛtis have been at pains, as pointedout in my article on Ātatāyivadha, to advise the attacked person to run away, and escape being killed. As already pointed out a Brāhmaṇa unable to pay fines, may commute it by his labour. Accident and hurting a person unintentionally or from sheer helplessness are to be considered in dealing with charges against a person, along with his past record (p. 797).

#### Partial or Total Mitigation of Punishment

A penalty imposed may be partially or wholly mitigated in some cases. Even one deserving a capital sentence may be let off on his paying a fine of a hundred gold coins, and one sentenced to mutilation for half this amount, and he who has been sentenced to lose his fingers for a quarter of the amount (Brhaspati, p. 801). Banishment, after forfeiture of all their property, may be accepted in lieu of a sentence, in the case of men of good families. A Brāhmaṇa guilty of a capital offence may be deterred from similar acts by imprisonment (p. 801). Banishment is the penalty for a Brāhmaṇa who is a perjurer or accepts wrong gifts (p. 802). Bhṛgu would impose the middle amercement in lieu of mutilation in cases in which the latter is the penalty prescribed.

## Tolls and Ferry Dues (Taraśulka)

Manu (VIII, 404-405) indicates the standard rates of tolls payable (including ferry charges) at ferry stations, thus: a cart must pay a paṇa, a mam with a load half-a-paṇa, an animal or a woman a quarter of a paṇa, a man without a load one-eighth of a paṇa. Carts with loads should pay ad valorem; men without loads and empties only a trifle.

Boat hire on rivers must be suited to distance and the time taken in transit

but for ships that ply on the sea standard rates for carrying men and goods are prescribed. A pregnant woman, an ascetic, a vānaprastha and students of the Vedas who are also Brāhmaṇas are free from ferry tolls. Medhātithi interprets this rule as making heterodox monks, e. g., Buddhist or Jaina, liable to pay tolls. He who tries to evade a toll by swimming across the river is to pay a hundred times the toll. The following are free from taxes, and therefore of tolls: the King, a diseased and proectorless person, a young woman recently confined and her child, widows returning to their families after being widowed, virgins and messengers on errands of uregency (Vasistha, p. 790). A ferry or toll collector, who misappropriates the amounts collected, will be punished, as well as he who collects tolls or dues from persons who are exempt. In the last case, the amounts collected must be refunded. Damage done to goods in transit by the negligence of the boatman, or lost, must be made good by him, but the rule does not apply to cases of loss due to accident (Manu, VIII, 408).

## Treasure Trove (Nidhi)

He who discovers buried treasuré and establishes his right to it will be allowed to keep it, after paying the king from one-twelfth to one-sixth its value. He who makes a false claim to it will be fined one-eighth of its value. In regard to treasure found to be his, a Brāhmaņa is free from paying the percentage due to the king in such cases. The discovery of treasure trove should be reported to the king. If it is proved to be his, he retains it or gets it back from the king, and not, if it is otherwise. Ownerless treasure goes to the king and the discoverer is paid one-sixth its value, but a Brāhmaņa owing to his lawful duties is exempt from such a payment. Nārada holds the king to be the owner of all treasure trove (p. 792) and so notice of the discovery by the finder is obligatory, as otherise the discoverer will be deemed a thief (and dealt with as such). Yājñavalkya while allowing a Brāhmaņa who discovers buried treasure to keep it, allows Kşatriya and Vaisya finder to retain only half the treasure, the other half going to the king. If a king discovers buried treasure, he should give half of it to Brāhmaņas, and retain the other half. A Vaisya discoverer should give a fourth to the king, one half to Brāhmaņas and retain a fourth. A Sūdra finder may retain one-sixth the found treasure, after giving the king and Brāhmaṇas five-twelfths each (Viṣṇu, p. 792). The king gets one-half of all ancient hoards,

#### Mines

Everything dug up from mines belongs to the king, and thus the state has a monopoly in mines. Kautilya asks the king to appoint a superintendent of mines. Manu will give the king one-half of all that a mine yields in metallic ore (VIII, 39, p. 793).

#### Group Names

In explanation of group names, Lakṣmīdhara (pp. 678-682) makes a citation from Kātyāyana (678-682): Naigama means a group of inhabitants of the same city. Vrāta means a troop of persons carrying weapons. Pūga means a group of merchants and the like. Gana means a group of Brāhmaṇas. Pāṣanḍāḥ are ascetics who have forsaken their ascetic life. Silpinaḥ means craftsmen. Sangha is the designation of a group of ārhatas (i. e. Buddhists). They are also named Saugatāḥ. Gulma is the name for a group of canḍālas and śvapacāḥ (cookers of dog meat). Bṛhaspati uses the term vrata to describe groups of all kinds. Persons born of unequal varnas are termed a-sajātīyāḥ.

Standards of Measure and Money (Mānasmjñā)

Fines are stated in terms of various coins or measures. To elucidate them, Lakṣmīdhara has a small section (pp. 807-809). He cites Manu (VIII, 131-137), Yājñavalkya (I, 364), Viṣṇu (IV, 8-9), Bṛhaspati, Nārada and Kātyāyana. Vardhamāna's Daṇḍaviveka has summarised the available data (pp. vii-viii) more lucidly. Coins are of copper, silver or gold. The pana is a copper coin. Māṣaka is a silver coin. The dīnāra is a silver coin. Niṣka is a gold coin. Whenever a number is mentioned in regard to a fine, without description, it must be construed as of paṇas. Thus, to say "he should be fined a hundred" is "he should be fined a hundred paṇas. A kārṣāpaṇa equals sixteen paṇas. One-fourth a paṇa is a kākinī. A dhānika is equal to four kārṣāpaṇas or sixty-four paṇas.

When māṣa is stated as a coin, it means gold māṣa. A māṣaka is a silver coin. Coins are ingots of metal, going by weight.

A gunjā berry is equal in weight to two barley corns (yava) or twelve mustard seeds (sarṣapa). Kṛṣṇala is a black berry used as a weight, and weighs three gunjā berries (raktika). Sixteen māṣas of golds make a suvarṇa. In gold coins, sixteen māṣas or eighty kṛṣṇalas make a suvarṇa. Four suvarṇas make a gold niṣka or a pala of gold, and ten palas one dharaṇa of gold.

In silver, two kṛṣṇalas make one māṣaka, and sixteen silver māṣakas (or thirty-two silver kṛṣṇalas), make one dharaṇa of silver, also named purāṇa. Ten dharaṇas of silver make a śatamāna or 320 kṛṣṇalas.

Nārada states that a silver kārṣapaṇa is known in the South as a raupya.

Kātyāyana states that when a fine is mentioned in māṣas, silver māṣas are meant (p. 809), and so also if expressed as kṛṣṇalas.

Yājñavalkya (p. 808) states that a pala is equal to four or five suvarņas.

Kātyāyana (p. 809) states that where a fine of fraction of a  $m\bar{a}$ , is prescribed, it should be taken as one  $m\bar{a}$ , a.

### Mixture of Varnas

Manu has stated the position of the Brāhmaṇa as the first among the four varnas, owing to his superiority of origin, his careful observance of rules of life (niyamasya dhāraṇāt) and the merit conferred by the samskāras he has undergone. The twice-born (dvija) are the Brāhmaṇa, the Kṣatriya and the Vaiśya as they are reborn by samskāra. The Śūdra forms the fourth varna and is so by birth alone, i. e. not raised by samskāras (p. 811), like upanayana i. e. initiation into Vedic study. There is no fifth caste. That is to say that last varna is residuary, and all who do not belong to the three other varnas come under the fourth. Descent in normal and abnormal sex-unions, anuloma and pratiloma result in mixtures. The mixture of varnas by sex-union creates new groups, and as samskāras are denied to many of them, these will have only the status of the Śūdra. Where the husband is of a higher varna than the wife, the children belong to the anuloma class; where the wife is of higher varna than her consort, the offspring will constitute the pratiloma class.

If the male in the union is a Brāhmaṇa three anuloma groups are possible, when the woman is one of the remaining three varṇas. Similarly, there will be two anuloma groups where the father is a Kṣatriya and the female partner a Vaiṣya or Ṣūdra, and a Vaiṣya husband of a Ṣūdra woman will create one anuloma group only. In all therefore there can be only six anuloma groups. As the unions are abnormal, Manu styles them as apasada or baseborn (X, 10). Children of a male of a higher varṇa and of a female of the next varṇa (in the traditional order) are called anantara (X, 14) "on account of the blemish (i. e. inferior status) of the mothers." The son of a father two varṇas above the mother is termed ekāntara, and the son of a father two steps higher than the mother is termed dvyantara (Nārada, p. 815). The terms are descriptive of the intervention of one, or two steps between father and mother, and are applied also to pratitoma (or "reverse" unions.) The son of a Brāhmaṇa woman by a Kṣatriya father is also termed anantara. The son of a Kṣatriya woman to a Ṣūdra is termed dvyantara, in the reverse order (Nārada, p. 816).

Pratitoma born persons are described by Viṣṇu as "despised by Āryas" (ārya-vigarhitāḥ), p. 817. The lowness or despicability is proportioned to the difference in step between the parents, being lower where the intervening group is one or two. Pratitoma births are described as due to infatuation (moha), by Paithinisi (p. 818). Baudhāyana (p. 819) holds that those born from an intermixture of varṇas are vrātyāḥ, i.e. equal to outcasts. Manu declares (p. 824) that sons whom twice-born (dvija) men beget on wives of equal varṇa, i.e. their own varṇa, but who, by failing to discharge their sacred duties (avratāḥ), lose the right of initiation into sāvitrī (i.e. are not invested with the sacred thread in upanayana) are declared to be vrātyāḥ. Omission to discharge appointed duties

of dvijāh may be voluntary, and he who does so becomes a vrātya. Their children by women of their own natal varņa will also be vrātyah (Devala, p. 827) and must be excommunicated (bahiṣhṛta). This may be taken as an emphatic way of stating the obligatory nature of the religious duties imposed by their birth on the three higher varṇas.

In a famous passage Manu (p. 828) declares that through their omission to do enjoined religious acts (kriyālopāt) the following Kṣatriya born groups (Ksatriyajātayah) have sunk to the level (or status) of Śūdras: the Paundrakas, Codas, Dravidas (v. 1. Cola-Drāvidah), Kāmbojas, Yavanas, Śākas. Pāradas, Pahlavas, Chīnas, Kirātas, Dāradas and Khaśās. An Āryan's birth is revealed, says Manu by his actions, more than even by his appearance. haviour unworthy of Aryans, e. g. harshness, cruelty, and habitual neglect of prescribed duties (niṣkriyātmatā) reveal the real race of a person (p. 828) and his impure birth. Again, he says, that though twice-born persons may beget sons of equal varna, such sons, if they neglect their obligatory duties, are excluded from Sāvitrī and must be deemed Vrātyas. From such a 'vrātya' sprung of Brāhmaņa parents have come the Bhrijakantakas, the Āvantyas, Vāṭadhānas. Puspadhas, and Śaikhas (v. l. Śaiśava). From a Ksatriya vrātya have sprung the Ihallas, the Mallas, the Licchavis, Natas, Khasas (v. 1. Veśas) and Drāvidas. From a Vaiśya vrātya have sprung Sudhanvācāryas, Kāruṣas, Vijanamās. Maitras, and Sātvatas.

Sons born of parents of the same varņa are savarņāḥ. The term cannot be applied to persons born as mixed castes. The son of a father of a higher vanņa and a woman of the next lower one is classed by Uśanas (p. 814) along with the father. "The person born through a Brāhmaṇa father from a Kṣatriya mother is also a Brāhmaṇa." This dictum is interpreted by Lakṣmīdhara as meaning that he is higher (uthrṣṭa) than a Kṣatriya but lower than a Brāhmaṇa (p. 814). Baudhāyana also declares that a son born of a Vaiśya woman to a Kṣatriya is a Kṣatriya. The view of Uśanas and Baudhāyana is opposed to that of Śankha-likhita, who declare that from a Brāhmaṇa father on a Kṣatriya mother only a Kṣatriya is born (p. 814), and similarly when Kṣatriya procreates a son on a Vaiśya woman, and a Vaiśyan a Śūdra woman, the sons are of the varna of the mothers only.

It may be noted that such marriages (sambandham) have been widely in vogue in Kerala (Malabar) and the position taken there is that of Sankhalikhita. The sons in such cases, if brought up in the families of fathers, behave like them, and are almost like their fathers, and eat with them in the same room, though in different rows (pankti).

## Rise or Fall in Status (Jātyutkṛṣṭa, and Apakṛṣṭa)

Manu declares that if a woman born of a Brāhmaṇa father and a Śūdra mother bears children to a Brāhmana or the two next varņas, and her female descendants do likewise, they attain the status of the Brāhmaṇa etc. in the seventh generation; and conversely, they sink to the level of Sūdras if they act conversely (p. 825). For similar unions in other varnas fewer generations of such marriage are held to raise the level of the sons. But in Kerala, where in royal and aristocratic families, the custom has been for the women to marry only the highest type of Brāhmaṇa, the Nambūdiri, the children (sons and daughters) though in habits and outlook are like the fathers, are still deemed to belong only to the mother's varna, though held to be better than common persons of that varna. The practice is now fading, except in royal families. such cases, of consistent marriage of women with Brāhmaņas or higher varņas, the children are said to lose their varna in the 5th genera generation. Thus Baudhāyana (p. 825) states that children of Niṣādas on Niṣāda women lose their Śūdra status in the fifth generation (The Niṣāda is the son of Brāhmaṇa on a Śūdra woman, and is anuloma by birth).

Though allowed by some courts in India, marriages between Brāhmaṇas with Śūdra women is among the practices said to be interdicted as kalivarjya, to be given up in the Kaliyuga, *i. e.* our times. Similarly, only two types of sons (aurasa and dattaka) are allowed in Kaliyuga and the others are prohibited for our times. Nevertheless the smrtis, which are the compositions of this yuga mention many types of sons, and Lakṣmīdhara has followed the authorities in dealing with them at length. It is noteworthy that in his work there is no mention of acts forbidden for Kaliyuga (kalivarjyah). Neither Medhātithi nor Viśvarūpa make mention of them. The prohibited practices rest mostly on purāṇic authority, and though Lakṣmīdhara cites the great Purāṇas and even some the minor ones, his overlooking the prohibition may either indicate the inclusion of kalivarjya passages in purāṇas in late times, or his recognizing that kalivarjya customs might still be in vogue and will have to be considered, when they rest on high śāstraic authority.

Rise in status follows not only from the marriage of women of a varna, generation after generation, with men of a higher varna, but by strictly adopting the duties and ways of the superior varna by the offspring of such unions. This has been so in Kerala. Doing so raises the status of one of a lower varna in society, above that of his varna. Conversely, when a person changes his status or profession, he must logically change his varna also. An instance of it is found in South Indian history. Mayūra Sarman, a Brāhmaṇa (as the suffix attached to his name shows) called himself Mayūra Varman when he founded a kingdom and became the progenitor of the Kadamba dynasty. The famous story of

the rebuke administered by Rāma Śāstri, the chief judge of Mahārāṣṭra, to the Peshwā Mādhavarāv I, when, for not recognizing him and hearing his report when the chief judge came to make it to the Peshwā, Mādhavarāv pleaded that he was lost in yogic meditation as a Brāhmaṇa should, that a ruler was no Brāhmaṇa proper and must follow the practices of Kṣatriyas, this principle is illustrated.

The many vicissitudes through which every part of India had to pass through the centuries must have made for mixture of varnas, and mixture again of mixed castes with one another, whether anuloma or pratiloma, creating numerous subcastes, the members of which followed their own inclinations as regards duties and professions. The long lists cited by Laksmidhara of such groups, anuloma and pratiloma, and of their professions (karma), on pp. 829 to 833, may have gone out of use atleast partially in his own days. Even the rules regarding the places of dwelling for candalas and their relegation to the duties of public executioners, and compulsion to live apart from villages outside their bounds, living like members of wild tribes, and acting as undertakers to carry corpses of persons without relations (p. 832) may have become modified. enunciation in the nibandha might be to indicate what may be done for them or persons like them in the kingdom. But even such persons are reclaimable by Thus, unselfish devotion to others may secure beatitude even to "Dying without expectation of reward in defence of Brāhmaṇas and cows, or in defence of women and children, even outcasts win beatitude " ( Manu, p. 833). Duties are the same for all, from the candala upwards. Laksmidhara cites Devala in enunciating them: "living according to the rules of their caste (jāii); protection and conservation of all authority (sarvapramāṇa) and attachment to them: maintenance of dependants: avoidance of wrong acts—these are the duties of all from the lowest to the highest (ācaṇḍāladharmaḥ). The work ends with a citation from Devala and another from Manu enunciating as the summary of human duties these, viz., abstention from injuring living creatures, truthfulness, abstention from unlawful appropriation of the goods of others, personal purity and self-control:

"A ruler's prosperity" declares Devala, "good name and happiness and sense of duty grow when he sees to it that all subjects, of all varṇas, cooperate in sustaining society, by following their appointed duties and functions."

This is an appropriate declaration to append to a digest on Vyavahāra.

## INDEX OF HALF VERSES

| अ                         | •                  | .    | अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टम् ,   | मनु.,         | <br>८२४ |
|---------------------------|--------------------|------|------------------------------|---------------|---------|
|                           |                    |      | अगतस्यपि देयं स्यात् ,       | बृद्धमनु.,    | ४०७     |
| अंशमंशं यवीयांसः ,        | मनु.,              | ६६१  | *अगुप्तं गोपयेत् ,           | हारी.,        | ६२४     |
| अंसिहीनं समं कृत्वा,      | पिताः,             | २२७  | अगुप्तमङ्गसर्वस्वी,          |               | ५९०     |
| अकरः श्रोत्रियो राजा      | वसि.,              | ७९०  | अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये,     | 9 9           | 469     |
| अकल्यकालस्थविर,           | कात्या.,           | . ५५ | अगृहीते धने तत्र,            | प्रजा.,       | ९७      |
| अकल्यादीनपि शनैः,         | ,,                 | ५६   | अगृहीते समं दाप्यो,          | याज्ञ.,       | ४०३     |
| अकामतः कामचारे,           | याज्ञ.,            | ४६२  | अप्ति शुश्रूंषितो यत्र,      | कात्या.,      |         |
| अकाममननुज्ञातं,           | कात्या.,           | २९४  | अप्ति प्रजापति चेष्ट्वा,     | जावा.,        | ७२७     |
| अकारणे च विकोष्टा,        | याज्ञ.,            | ५६०  | अग्निदानां च ये लोका,        | याज्ञ.,       | 924     |
| अकुर्वन् स सदा दण्ड्यः,   | कात्या.,           | ४२४  | अग्निदान् भक्तदांश्चैव,      | मनु.,         | 486     |
| अकुर्वन् स्वामिने दाप्यो, | बृह.,              | ४६०  | अग्निजल वा श्रदस्य,          | याज्ञ.,       | २०४     |
| अकूटं कूटकं ब्रुते,       | याज्ञ              | ५१५  | अग्निवर्ण तु तचोरो,          | बृह.,         | २५३     |
| अकृतः स विज्ञेयो,         | मनुयमौ,            | ३५३  | अग्निवर्ण न्यसेंतिपण्डं,     | याज्ञ.,       | २२९     |
| अकृतं तदपि प्राहुः,       | <sup>.</sup> नार., | `२७२ | अभिवर्णमयः पिण्डं,           | नार.,         | २२७     |
| श्रकृता वा कृता वापि,     | देव.,              | ७२५  | अमिशिष्ठां हि शुश्रूषां,     | कात्या.,      | ६१२     |
| अकृतोऽपि भवेत्साक्षी,     | बृह.,              | 909  | अग्निहोत्रं त्रयो वेदाः,     | श. लि.,       | ७४२     |
| अकृत्रिममसंगूढं.          | नार.,              | २४१  | अमेः शिशिरहेमन्त,            | पिता,         | २०३     |
| अक्रमेण तु संगच्छन् ,     | )                  | ४०९  | अमेर्विधि प्रवक्ष्यामि,      | बृह. (पिता.,) | २२४     |
| अक्रमोढा सुतश्चैव,        | कात्या.,           | ६६९  | अग्नौ सुवर्णमक्षीणं,         | य ज्ञ.,       | ५२४     |
| अक्रमोढा सुतस्त्वृक्थी,   | ,                  | ६६९  | अगम्यागामिनः शास्ति,         | नार.,         | ६००     |
| अकियाकारिणश्चैव,          | बृह.,              | 406  | अत्रं नवेभ्यः सस्येभ्यो,     | "             | ८०३     |
| अकृरहृदयः शान्तः,         | पिता.,             | २३४  | अघशंस्यात्मविकेतृ            | ,,            | 990     |
| अकोघलोभाः शास्त्रज्ञाः,   | बृह.,              | २७   | अङ्कयित्वा भगाङ्केन,         | बृह.,         | ५८५     |
| अक्षता च क्षता चैव,       | याज्ञ.,            | ६४६  | अङ्गच्छेदी वियोज्यः स्यात् , | कात्या.,      | ८०२     |
| अक्षतायां क्षतायां वा,    | . ,,               | ७२८  | अझच्छेदे तदर्ध तु,           | ,,            | ८०१     |
| अक्षमङ्गे च यानस्य,       | मनु.,              | ५०१  | अङ्गच्छेदार्हकस्त्वर्धं,     | वृह.,         | ८०१     |
| श्रक्षमां वाऽनवेक्षन्ती,  | कात्या ,           | ६४७  | अङ्गहीनास्तु कर्तव्या,       | याज्ञ.,       | ५२२     |
| अक्षमाला वसिष्ठन,         | मनु.,              | ६०९  | अङ्गादङ्गात्संभवसि,          | बौधा.,        | ७२०     |
| अक्षवध्र शलाकाचै:,        | नार.,              | ७६ १ | ,,,                          | श. हि.        | ७२०     |
| अक्षाः सबीजाः कुहकाः,     | मनु.,              | ७६१  | अङ्गावपीडनायां च,            | मनु.,         | ४९३     |
| *अक्षार्धमेव,             | विष्णु.,           | ٥٥٥  | अङ्गावपीडने चैव,             | बृह.,         | ४९३     |

<sup>\*</sup> Star mark indicates Sūtras.

| अङ्गुलीग्रन्थिमेदस्य,             | मनु.,    | ५३२         | अतः प्रत्यक्षमार्गेण,          | ,,                     | 98          |
|-----------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| अङ्गुल्योरेव वा छेदं              | ,,       | ५९७         | *अत ऊर्ध्व रिक्थमागः           | शं. लि.,               | ६४९         |
| अङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन,             | पिता.,   | २५२         | अतः ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यात्,    | मनु.,                  | ७४८         |
|                                   | बृह.     | ,,          | अतथ्यं तथ्य भावेन,             | कात्या.,               | १६९         |
| अचिरात्तं दुरात्मानं,             | मनु.,    | 96          | अतथ्यं श्रावितं राजां,         | ,,                     | ४८४         |
| अचौरश्रौरतां प्राप्तो,            | नार.,    | 98          | अतथ्यान्यपि तथ्यानि.           | ग्रं<br>महाभार.,       | 94          |
| अचौराहापितं द्रव्यं,              | कात्या,  | ५४७         | अतस्तद्विशरीतेन,               | बृह.,                  | ६६६         |
| श्रचौरा अपि दश्यन्ते,             | नार.,    | ५४७         | अतस्तान्घातयेद्राजा.           | वृद्धः,                | 489         |
| अच्छलेनैवः चान्विच्छेत् ,         | मनु.,    | ३४६         | अतस्त्वं दर्शयात्मानं,         | पिता,                  | २३७         |
| अजहापोगण्डधनं,                    | गौत.,    | 960         | अतिकान्ते सप्तरात्रे.          | बृह.,                  | ७३          |
| *अजडापौगण्डध <b>न</b> ,           | "        | १८९         | अतिकामन्ति ये पापाः,           | वृद्धमनु.,             | ४५६         |
| अजशृङ्गनियां श्यामं,              | कात्या., | २४१         | अतिकामन्देशकालौ,               | मनु.,                  | ३२८         |
| अजातेष्वपि सस्येषु,               | 9.3      | ४६४         | अतिकामेत्प्रमत्तं या,          |                        | ६१५         |
| अजातौ जातिकरणे,                   | याज्ञ.,  | ५२२         | अतीतायामप्रजसि,                | <b>&gt;&gt;</b>        | ६९०         |
| अजाविकं चैकशफं,                   | मनु.,    | ६७४         | अतोऽन्तरा धनं दत्वा,           | ग्ग<br>व्यास,          | 396         |
| अजाविकं तुः विषमं,                | मनु.,    | ६७४         | अतोऽन्यगमने स्त्रीणां.         | नारः,                  | ६४२         |
| अजाविके तु संरुद्धे,              | मनु. नार |             | अतोऽन्यथांशभाजस्तु             | •                      | ७५५         |
| *अजाविकेऽर्धेत्रयोदशं,            | श. लि.,  |             | अतोऽन्यथा क्लेशभाक् स्यात्,    | <sup>⊁⊁</sup><br>नार., | ४५८         |
| अजाविके सवरसे तु,                 | नार.,    | ४६६         | अतोऽन्यथा च प्रहरन्,           | मनु.,                  | ४९४         |
| अजेयत्वं लोकप <del>ङ्</del> क्तः, | बृह.,,   | 90          | अतोऽन्यथा प्रवृत्तस्तु,        | यम.,                   | ४९४         |
| अज्ञातिपतृको यस्तु,               | नार,,    | ७२९         | अतोऽन्यथा भावनीयाः,            | व्यास <b>.</b> ,       | 9.2.2       |
| अज्ञातरचारिम तत्काले,             | व्यास.,  | ę۷          | अतोऽन्यथा वर्तमानः,            | नार.,                  | ÉRO         |
| *अज्ञानतः यः परद्रव्यं,           | विष्णु,, | રે ५૪       | अतोऽन्यथा वर्तमानो,            | गारा <u>,</u><br>मनु,, |             |
| अज्ञानतिमिरोपैतान्,               | बृह.,    | <b>३</b> ३  | अतोऽन्येन प्रकारेण             |                        | ५२४         |
| अज्ञाननाशितं चैव,                 | कात्या., |             | भतोऽन्येषु तु कार्येषु,        | कारया.,                | ५८२         |
| अज्ञानाज्ज्ञानपूर्व तु,           | मनु.,    | ३५२         | अतोऽन्येषु विवादेषु,           | <b>9</b> 9.            | <b>२</b> १२ |
| अज्ञानाद्दे शते पूर्ण,            | 79)      | 989         | अतोंऽन्यैर्यत्कृतं कार्यं,     | "                      | 988         |
| अज्ञानाद्वालभावाच,                | 33.      | 989         | अतोऽर्वाक् पण्यदोषस्तु,        | 1).<br>==              | २८          |
| अज्ञानोक्ती दण्डयिखा,             | कारया.,  |             | अत्यारात्परकुड्यस्य,           | बृह.,                  | ४३५         |
| अज्ञानौषधिमन्त्रस्तु,             | बृह.,    | ५२०         | *अत्र च प्रणष्टस्वामिकद्रव्ये, | 30                     | ४५३         |
| अजेष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्,       | मनु.,    | ६५०         | अत्राहममुकः साक्षी,            | बौधा.,                 | ३६३         |
| अतः किया सदा प्रोक्ता,            | कात्या., |             | अथ कार्यविपत्तिस्तु,           | याज्ञ.,                | 944         |
| अतः परं प्रवद्यामि,               | नार.,    | १२५         | *अथ चेच्छूद्रा,                | कात्या.,               |             |
| 2,                                | ))<br>)) | २४०         | अथ चेत्रितिभूनिस्त,            | विष्णु,,               | ६१२         |
| 2,                                | 33<br>32 | 984         | अथ देवविसंवादात्,              | कात्या.,               | 40          |
| अतः पुत्रेण जातेण,                | 35       | ₹9 <b>₹</b> | भ्याप वायसवादात्,              | 22                     | २४७         |
|                                   | 77       | 7.14.       | *अथ द्वादश पुत्रा,             | विष्णु,                | ৩ঀ९         |
| # Class 1 1 11                    |          |             |                                |                        | _           |

<sup>\*</sup> Star mark indicates Sūtras,

| *अथ घटः, चतुईस्तोच्छ्रितो      | <b>y</b> y   | २१४         | अदण्ड्यागन्तुका गौश्च,    | . 59 59            |
|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| अथ पञ्चत्वमापन्नो,             | कात्या.,     | 962         | अदण्ड्याश्चोत्सवे गौश्च,  | 99 99              |
| अथ प्रागेव दत्ता स्यात्,       | ,,           | ३७९         | अदण्ड्या हस्तिनोऽश्वाश्व, | 78' 55             |
| <b>अथ</b> पुत्रस्य पौत्रेण, श. | ल. विष्णु, 🕽 | • ৬४২       | अदण्डयो मुच्यते राज्ञा,   | मनुः, ३५२          |
| वसि                            |              | 001         | *अदण्डयौ मातापितरा,       | श. लि., ७८०        |
| *अथ ब्राह्मणस्य क्षत्रि.,      | विष्णु,      | ७००         | अदत्तं तु भयक्रोध,        | नॉर,, ३७८          |
| <b>,,</b> ब्राह्म,             | 25           | ६९९         | अदत्तत्यक्तविक्रीतं,      | कात्या., ३५३       |
| *अथ ब्राह्मणस्य                | "            | 900         | अदत्तायां तु यो जातः,     | ब्रह्म. पु., ७२९   |
| *अथ भ्रातृणां दायविभागः,       | वसि.,        | ६६३         | अदत्तेऽन्यत्र समयात् ,    | नारः, ४३४          |
| अथ मूलमनाहार्य,                | मनु.,        | ३५२         | अदत्तेऽर्थेऽखिले बन्धं,   | बृह., २९५          |
| *अथार्त्विजि वृत्ते,           | श. लि.,      | ₹ €         | अदत्वा तु मृते दाप्यः,    | कात्या., ३८०       |
| *अथ लेख्यं (त्रि)विधम्         | विष्णु.,     | १५३         | अददत्कारयित्वा तु,        | नार., ४०७          |
| अथवा कालनियमो,                 | नारः,        | 908         | अदद्याद्याच्यमानस्तु,     | ,, ३३६             |
| अथवा कियतो राज्ञे,             | 91 7         | ७६४         | अदर्शयन् स तं तस्य,       | मैनु., ३०६         |
| अथवा बन्धनं रज्ज्वा,           | यम,          | ५७३         | अदर्शयित्वा तत्रैव,       | अ ३२.८             |
| अथवा शुद्धभावेषु,              | पिता,        | २२९         | अदातरि पुनर्दत्ता,        | ,, રેંગ્ફ          |
| अथ विंशतिवर्षाणि,              | कात्या,      | १७१         | अदास इति चोत्तवा तु,      | नार., ३९३          |
| *अथवैकपिण्डे,                  | हारी.,       | <b>७२</b> ३ | अदापकं तु ब्रह्मस्वं,     | देवं., ७५१         |
| अथ शक्तिविहीनस्स्यात्,         | नार.,        | ३२७         | अदुष्टं चरिवजं याज्यो,    | नार., ३६८          |
| *अथ शपथिकया,                   | विष्णु.,     | 986         | अदुष्टलक्तदारस्य,         | नार., कात्या., ५७३ |
| *अथ शूद्रापुत्रावुमौ,          | "            | ७००         | अदुष्टमेव काले हु,        | कात्या., ४३५       |
| अथ संप्रामशीलानां,             | ब्रह्मपु.,   | ७३६         | अदुष्टां लभते स्यक्तुं,   | देव., ६ ५६         |
| अथ सर्पेण वा दष्टो,            | नार.,        | ४६८         | अदुष्टान् दूषयन्वादी,     | <b>चेह</b> ., १६०  |
| अथ स्वहस्तेनारूढः,             | कात्या.,     | 908         | अदुष्टास्ते तु यद्ब्र्युः | ,, 999             |
| *अथ हास्यवेदसुपशृण्वन् ,       | गै:त.,       | ४८१         | ,,,                       | n 880              |
| *अथादायादबन्धूनां,             | वसि.,        | ७१३         | अदूषितं च स्पष्टं च,      | कात्या., १६९       |
| *अथाप्युदाहरन्ति,              | वौधा.,       | ७२०         | अदूषितानां द्रव्याणां,    | मनु., ५६५          |
| ,,                             | वसि.,        | ७२९         | अद्दष्टाश्रावितं रेख्यं,  | व्यास., १७४        |
| अथाजाविकवत्सानां,              | कारया.,      | ४५८         | अदेयमथ देयं च,            | नार, ३७३           |
| अथ।वेद्य प्रयुक्तस्तु,         | ,,           | ४६४         | अदेयादिकमाख्यातं,         | बृह्यः, ३८२        |
| *अधैकपुत्रा ब्राह्मणस्य,       | विष्णु.,     | 966         | अदेयान्याहुराचार्या,      | नार., ३७४          |
| *अथोत्तमणींऽधमणकात् ,          | 79           | २८१         | अदेशं यश्च दिशति,         | मेचु., ८०          |
| अथोपगमयेदेनं,                  | नार.,        | ३९१         | अदेशकालदत्तानि,           |                    |
| अद्यधं तं विदुर्देवाः,         | कात्या.,     | २३२         | अदेशकालदृष्टत्वात् ,      | •                  |
| अदण्डधं दण्डयम् राजा.,         | मनु.,        | <b>७</b> ९६ | अदेशकालसंभाषं,            |                    |
| अदण्ड्याः काणकूटाश्च,          | उशना,        | 868         | अदेशकालसंभाषा,            | याज्ञ., ५८०        |
|                                |              |             | । जनसमारतमापा,            | व्यसि., ५७७        |

<sup>\*</sup> Star mark indicates Sūtras.

| अद्भवश्वामिरभूत् ,                     | नार.,        | २३७   | अनपत्यस्य धर्मोऽयम् ,                                   | बृह.,                    | ७५५      |
|----------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| अद्यात्काकः पुरोडाशं,                  | मनु.,        | ७९५   | अनेपलस्य पुत्रस्य,                                      | मनु.,                    | ৩४८      |
| अद्रव्यां मृतपत्नीं तु,                | मत्स्यपु.,   |       | अनपत्यस्य शुश्रूषुः,                                    | ,                        | ७०४      |
| अद्वेषलोभाद्यद्ब्र्युः,                | नृह.,        | ८५    | अनमिज्ञो जितो मोच्यो,                                   | कात्या.,                 | ७६७      |
| अधनस्यपुलस्य,                          | नार.,        | ३१९   | अनयन् भारयित्वा तु,                                     | नार.,                    | ४०७      |
| अधनास्त्रय एवोक्ता,                    | नार.,        | ३९३   | अनयन् वाहकोऽप्येवं,                                     | ,,                       | ४०७      |
| अधमोत्तममध्यानां.                      | कात्या,      | ४६९   | अनर्थशीलां सततं,                                        | ,,                       | ६१६      |
| अधमो भारवाहः स्यात् ,                  | बृह.,        | ३८६   | अनिर्थित्वान्मनुष्याणां,                                | महाभार.,                 | ६०७      |
| अधरीकृत्य तत्पत्रं,                    | व्यास,       | ९६    | अनवस्था भवेहोष:                                         | व्यास.,                  | ं<br>१२१ |
| *अधर्मचर्यया                           | आप.,         | ८२६   | अनाकारितमप्यूर्ध्व,                                     | नार.,                    | २८७      |
| अधर्मज्ञान्यदा राजा,                   | कात्या.,     | ३४    | अनाकालभृतस्तद्वत् ,                                     |                          | ३८७      |
| अधमणीर्थ सिद्धयर्थ,                    | मनु.,        | ३३१   | अनाकाले भृतो दासात् ,                                   | "                        | ३९१      |
| अधर्मतः प्रवृत्तं तु,                  | कात्या,      | ३५    | अनाक्षेपः परेभ्यश्च,                                    | ,,,                      | र<br>८०३ |
| अधर्मदण्डनं लोके,                      | याज्ञ,       | ७९६   | अनाख्यातं व्यवहितं,                                     | ्,,<br>बृह.,             | •        |
| *अधर्मस्य तद्द्वारम् ,                 | संवर्तः,     | १७२   | अनागमं तु यद्भुक्तं,                                    | <sub>20•</sub> ,<br>यम., | ३३८      |
| अधर्मो नृपतेर्देष्टो,                  | मनु.,        | ७९६   | अनागमं तु यो भुङ्क्ते,                                  | नार,                     | 93       |
| अधस्ता प्रहर्तव्यं,                    | यम,          | ४९४   |                                                         |                          | १८५      |
| अधार्मिकं त्रिमिन्यीयैः,               | मनु.,        | ७८२   | भनागमेन भुक्तं यत्.                                     | यम,                      | 98       |
| अधिकां^छादयेदर्थान् ,                  | कात्या.      | ६३    | अनाच्छेद्यकरास्तेभ्यः,                                  | नार                      | 968      |
| अधिकारोऽभियुक्तस्य,                    | 1,           | ७५    | अनाच्छेदामनाहार्थ                                       | बृह∶,                    | ४१९      |
| अधिष्ठाता ऋणं दाप्यः,                  | बृह.,        | ३१७   | ાંત જ્વનાતાલાવ                                          | "                        | १५४      |
| *अधिष्ठानान्निर्हारः                   | वसि.,        | 496   | अञ्चलारचे च निर्धानः                                    | व्यास,                   | 940      |
| अधोगतिर्न शुद्धयेत,                    | व्यास,       |       | अनाथास्ते तु निर्दिष्टाः,                               | कात्या.,                 | ८००      |
| *अधोवर्णानामुत्तम्,                    | ं हारी.,     | २२३   | अनादेयास्तु ते सर्वे,                                   | बृह.,                    | 86       |
| अध्यक्षः सभ्यसहितः,                    |              | ४९०   | अनादेयो भवेद्वादो,                                      | बृह., नार                | ٠, ५     |
| अध्याग्न्यध्याहवनिकं,                  | बृह., कात्या | 909   | अनापदिस्थः शक्तः सन् ,                                  | कात्या.,                 | ३९०      |
| -ા ગામ વ-વાહવાનન,                      | नार.,        | ६९३   | अनापृच्छय तु गृक्षानो,                                  | ર્શ. ਲਿ.                 | ५३८      |
| ",<br>*अध्यर्धाः स्त्रियः              | मनु₊,<br>_०  | ,,    | अनाम्नातानि कार्याणि,                                   | बृह.                     | ७७७      |
|                                        | वसि.,        | ७८८   | अनार्थता निष्ठरता,                                      | मनु.,                    | ८२८      |
| अध्यासनात्समारभ्य,<br>अध्याहवनिकं नाम, | बृह.,        | १७८   | अनार्यमार्यकर्माणम्,                                    |                          | ८२६      |
|                                        | कात्या.,     | ६९४   | अनार्यायां समुत्पन्नो,                                  | **                       |          |
| अध्वरेषु यथाऽध्वर्युः,                 | पिता.,       | २१३   | अनावृतं चेत्तन्नाशें.                                   |                          | ८२       |
| अनंशौ क्लीबपतितौ,                      | मनु.,        | ६६६   | अनावेद्य तु राज्ञे यः,                                  | नार.,                    | 86:      |
| अनन्तरः स्मृतः पुत्रः,                 | नार.,        | ८१५   | अनाश्रिख पितृद्रव्यं,                                   | बृह.,                    | 330      |
| अनन्तरः स्मृतः सूतो                    | "            | ८१६   | अनिच्छतः प्राभवत्वात् ,                                 | व्यास.,                  | ६७१      |
| अनन्तरासु जातायां,                     | मनु.,        | ८१२   | श्रामिक्य क्रम                                          | मनु.,                    | ३९८      |
| *अनन्ताः पुत्रिणो,                     | वसि.         | ७४३   | 1 a. 4 . 27 . 20 . 40 . 41 . 41 . 41 . 41 . 41 . 41 . 4 | नार.,                    | 800      |
| - ,                                    | 11/16        | ~ 0 4 | अनिच्छन्तमभूमिज्ञं,                                     | व्यास.,                  |          |

| अनिच्छन्ती तु या भुक्ता,   | बृह ,    | 488      | अनुमानं विदुर्हेतुः,   | व्यास.,  | २५८          |
|----------------------------|----------|----------|------------------------|----------|--------------|
| अनिच्छन्त्या यक्रियते,     | ,,       | ५७७      | अनुमानं सद्य एव,       | बृह.,    | १८२          |
| अनिन्द्येषु विवाहेषु       | याज्ञ.,  | ८७३      | अनुमानाद्वरः साक्षी,   | * **     | 969          |
| अनियम्यांशकर्तृणां,        | कात्या,  | ३७२      | अनुमानेन निणातं,       |          | २५९          |
| अनियुक्तासुतश्चैव,         | मनु.,    | ७४४      | अनुमानेन सभान्ते,      | "        | ९४           |
| अनिणीते विवादे तु,         | बृह.,    | ७६       | अनुमार्गेण कार्येषु,   | कात्या,  | ३३९          |
| अनिर्दशाहां गां स्तां,     | ं मनु ,  | ४६८      | *अनुलोमाः              | गौत.,    | ८१५          |
| अनिर्दिष्टं च निर्दिष्टं,  | कात्या,  | ३०२      | *अनुलोमाश्चत्वारः,     | देव.,    | ८११          |
| अनिर्दिष्टं तु सौवर्ण      | ,,       | ८०९      | अनुशास्य च विश्वास्यः  | नार.,    | 888          |
| अनिर्दिष्टस्तु यो राज्ञा,  | नार.,    | ७६६      | अनुशास्य स गुरुणा,     | नार.,    | ४९४          |
| अनिर्दिष्टस्तु साक्षित्वे, | "        | ११४      | अनुशिष्टौ विसर्गे च,   | नार.,    | २७५          |
| अनिर्दिष्टाश्च ये कुर्युः  | कात्या., | ३१       | अनुसत्य तु गृह्णीयात्, | ,,       | 490          |
| अनिर्दिष्टो वार्यमाणः      | बृह.,    | ३६०      | *अनूढायाः कन्यायाः,    | विष्गुा. | , ६७१        |
| अनिवृत्ते तु यद्यर्थे,     | कात्या,  | ३९       | अनृतं तु वदन् दाप्यः,  | मनु.,    | ७९१          |
| अनिवृत्ते सपिण्डत्वे,      | बृह.,    | १८९      | अनृतस्यापवादैश्व,      | नार.,    | १२६          |
| *अनिवेदितप्रवेशे,          | श. लि.,  | , ५८६    | अनृतस्यैनसस्तस्य,      | मनु.,    | १४७          |
| अनिवेदितविज्ञातं,          | याज्ञ.,  | ७९२      | अनृताख्यानशीलानां,     | कात्या   | , ४८४        |
| *अनिवेदितविज्ञातस्य,       | विष्णु., | ७९३      | *अनृताभिशंसने,         | हारी.,   | ४८०          |
| अनिवेद्य तु यो राज्ञे,     | नार.,    | ८२       | अनृतावृतुकाले तु,      | मनु.,    | ६२७          |
| अनिवेद्य नृषे दण्ड्यः      | याज्ञ.,  | ३५७      | अनृतेन तु युज्येत,     | यम.,     | २५७          |
| अनिश्चित्य भृतिं यस्तु,    | याज्ञ.,  | ४०१      | अनेकदोषदुष्टेऽपि,      | कात्या   | , ६३८        |
| अनिषिद्धा यथा कार्ल,       | कात्या , | ४५५      | अनेकधा कृताः पुत्राः,  | बृह.,    | ६४४          |
| अनिषेद्धा क्षयो यस्य,      | ,,       | ५७४      | अनेकघात्वभिहिता,       | ,,       | ३८२          |
| अनीशः पूर्वजे पिन्ये,      | बृह.,    | ७०५      | अनेकपदसंकीर्णः,        | कात्या   | , ४९         |
| ,,                         | ,,       | ७०६      | अनेकपितृकाणां तु,      | याज्ञ.   | ६६२          |
| अनु कुर्यादनुब्र्यान् ,    | कात्या,  | ४७१      | * ,,                   | विष्साु  | ., ७०९       |
| अनुकूलामवाग्दुष्टां,       | नार.,    | ६१५      | अनेकानि सहस्राणि,      | मनु.,    |              |
| *अनुज्ञानं वा,             | गौत.,    | ७७८      | अनेकार्थाभियुक्तेन,    | नार.     | , २६५        |
| अनुक्तं तत्र यो ब्र्यात्,  | कात्या,  | ७३       | अनेकार्थामियोगेऽपि,    | कात्या   | , ३१०        |
| *अनुक्तद्रव्याणामपहर्ती,   | विष्णु., | ५३७      | अनेन कर्मणा नैते,      | बृह      | २१           |
| अनुद्विग्नेन चित्तेन,      |          | , १३६    |                        | मनु.     | , ३६६        |
| अनुपन्नन् पितृद्रव्यं,     | मनु., वि | वे., ६७६ | *अनेन क्रमेणान्य,      | विष्णु   | , ७၁०        |
| अनुपस्थापयन्मूलं,          |          | , ३५६    |                        | मनु.     | , ७२६        |
| अनुभावी तु यः कश्चित्,     |          | ঀঀ৽      | 1                      | ,,       | ६२९          |
| अनुभूय सुदुःखांस्तान्,     | नार.,    |          | l.                     | याज्ञ    |              |
| अनुमानं च द्विविधं,        | बृह.,    | ९२       | 1                      | "        | , १२०<br>६४१ |
|                            |          |          | ,                      |          | 7.1          |

<sup>\*</sup> Star mark indicates Sūtras.

| अनेन विधिमा ज्ञेयं,          | कार्त्या,             | २४१         | अन्यत्र श्रावितं यत्स्यात्,            | 717              | 0.01.      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| अनेन विधिना दत्तं,           | •                     | ३७८         | अन्यत्र स्वामिसन्देशात्                | नार.,            | 994        |
| अनेन विधिना यत्त,            | 99                    | ७७४         | *अन्यत्रानुज्ञानाद्भुतुः,              | ),               | २७२        |
| अनेन विधिना राजा,            | <sub>ग,</sub><br>मनु, | ७६९         | अन्यथा कारिता वृद्धिः,                 | वसि.,            | ७३१        |
| अनेन विधिना छेख्यं,          | नसु,<br>कात्या.       | 360         |                                        | कात्या.,         | २८३        |
| •                            | कारका.<br>व्यास,      |             | अन्यया कियते यत्र,                     | बृह.,            | ७७१        |
| "<br>अनेन विधिना शास्यः,     | •                     | 946         | अन्यथा तुल्यदोषः स्यात्,               | कात्या.,         | ४८४        |
| अनेन सर्वेपालानां,           | मनु.,<br>नः           | ३५२         | अन्यथा न प्रकुर्वीत,                   | ,,               | ३७५        |
| अनेनासाविदं प्रोक्तं,        | नार.,                 | ४१७         | अन्यथा न भवेज्ञाभो,                    | बृह.,            | ४५०        |
| •                            | . j,                  | २२८         | अन्यथा न विशुद्धः स्यात्,              | पिता,नार         | ,२३९       |
| अन्तःप्रच्छन्नपापानां,       | हारीः,                | ৩৩৩         | अन्यथा नैव कर्तव्यम्,                  | कात्या.,         | ३८         |
| अन्तरं तु तयोईस्तौ,          | पिता.,                | <b>२</b> १४ | अन्यथा बाधनं यत्र,                     | ,,               | २६२        |
| <b>अ</b> न्तरा पतिते पिण्डे, | याज्ञ ,               | २३१         | अन्यथा मूल्तः कार्यं,                  | ,,               | १६९        |
| *अन्तरालाः षर् ,             | देव.,                 | ८१२         | अन्यथा वादिनो यस्य,                    | याज्ञ.,          | 940        |
| अन्तराला भवन्त्येवम् ,       | , ,,,                 | ८२०         | अन्यमुद्दिश्य यो वेश्यां,              | मत्स्यपु.,       | ४०९        |
| अन्तरिक्षगतांश्चेव,          | मनु,                  | ७९५         | *अन्यवर्णस्रीजा,                       | શં. જિ.,         | ७००        |
| अन्तरे तु तयोर्यः स्यात् ,   | याज्ञ.,               | ५६३         | *अन्यवर्णस्त्रीजातानां,                | •);              | ,,         |
| अन्तर्गतजलं सम्यक्त् ,       | पिता.,                | २३८         | अन्यवादी कियाद्वेषी,                   | नार.,            | ر ع        |
| अन्तर्गृहे बहिर्मामात् ,     | बृह, ,                | ३५५         | अन्यसंज्ञानुयोगी च,                    | कात्या.,         | ४७३        |
| अन्तर्वेश्मनि रात्रौ वा,     | कात्या.,              | 990         | अन्यस्य भुव्जतः पश्चात्,               | बृह.,            | 966        |
| अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा,      | बृह.,                 | ४९५         | अन्य <sup>र्</sup> समन् हि नियुङ्जाना, | मनु.,            | ६४२        |
| 59                           | मनु.,                 | ११७         | अन्यहस्तात्परिभ्रष्टं,                 | कात्या.,         | 480        |
| अन्तर्हितं हरन् शुद्धः,      | नृद्ध ,               | 233         | अन्यहस्तेन विकीतं,                     | याज्ञ.           | ४३२        |
| अन्तिमा स्वैरिणीनां या,      | नार.,                 | ३१९         | अन्याक्षरिनवेशेन,                      | नार.,            |            |
| *अन्त्यवृद्धौ प्रविष्टायां,  | विष्मु.,              | २८६         | अन्यापदेशवादी च,                       | ' <del>-</del> ' | <b>६</b> 9 |
| अन्त्यामिगमने त्वङ्कयः,      | याज्ञ ,               | 468         | अन्ययतो यियासन्तं,                     | कात्या.,         | ४७३        |
| अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या,     | ,,                    | ६६७         | अन्यायवादिनः सभ्याः                    | "                | ३५         |
| अन्धो मत्स्यानिवाश्राति,     | नार., हारी            |             | ं तारात्रास्याः सम्बा                  | बृह.             | ३९         |
| ,                            | मसु.,                 | १३२         | अन्यायेन तु यद्भुक्तं                  | "                | 439        |
| अन्नपानमहादानैः,             | नार.,                 | ५४६         | अन्यायेन पुनर्जाम,                     | नार.,            | १७९        |
| अन्नमेषां पराधीनं,           | मनु.,                 | ८३२         | अन्यायोपार्जितं न्यस्तं,               | <b>बृह.</b> ,    | 86         |
| अन्यं संश्रावयेत्तं तु,      | बृह.,                 | 900         | अन्यायापाजित न्यस्त,                   | कात्या,          | ८०६        |
| अन्यक्षेत्रेषु जातानां,      | रुरः,<br>कात्या.,     |             | अन्यायोपात्तवित्तत्वात्,               | <b>बृह</b> .,    | ५४१        |
| अन्यग्रामात्समाश्रित्य.      |                       |             |                                        | बृह.,            | ४९         |
| अन्यत्र ब्राह्मणान् किन्तु,  | व्या <b>स.</b> ,      |             | , , , , , , , , , ,                    | नारं.,           | Ę٩         |
| • ••                         | नार.,                 |             |                                        | व्यास.,          |            |
| अन्यत्र रजकव्याध,            | नार.,                 | ३१७         | अन्येन हारयेद्विव्यम्                  | कात्या.,         | • •        |
| *अन्यत्र वणिक्प्रव्रजित,     | श. छि.,               | ६२२         | अन्येन हि कृतः साक्षी,                 | ग्य(भार)         | २०७        |
| * Star mark indi             | cates Sūtra           | as.         | and did                                | "                | 998        |

| अन्येऽपि राङ्कया प्राह्या,      | याज्ञ.,      | ५४४   | अपराधानुपूर्वेण,             | बृह.,      | 986      |
|---------------------------------|--------------|-------|------------------------------|------------|----------|
| अन्ये पुनरानेर्दिष्टाः,         | नार-कात्या., | ९९    | *अपराधानुरूपं च,             | विष्णु.,   | ७:७९     |
| अन्येषामेवमादीनां,              | मनु.,        | ५३५   | अपराधानुरूपश्च,              | बृह.,      | २६५      |
| अन्येषां लग्नकोपेतं,            | बृह.,        | ३५९   | *अपराधेषु चैनं,              | आप.,       | ४९५      |
| अन्येष्वसह्यवादेषु,             | ,,           | ७५    | अपराधेषु नियतम्,             | कात्या.,   | ७९५      |
| अन्यैर्वापि व्यभीचारैः,         | नार,         | ५७८   | अपरेभ्यस्रयस्त्रिभ्यो,       | नार.,      | ८१५      |
| अन्यैश्च विविधैर्दीषैः,         | ,,           | ५७८   | *अपविद्धः पञ्च,              | वसि.,      | ७३३      |
| अन्यैस्तु साक्षिमिः साध्ये,     | व्यास;       | १२१   | अपविद्धः सहोढश्च,            | यम.,       | ७१४      |
| अन्योदर्यस्तु संसृष्टी,         | याज्ञ ,      | ৩५७   | *अपविद्धः सहे'ढो,            | ચં-ર્જિ.,  | ७१२      |
| अन्योन्यं त्यजतो रागः           | नार.,        | ६१६   | अपविद्धश्च ये पुत्राः,       | ब्रह्मपु., | ७३६      |
| अन्योन्यं परिगृहीताः,           | बृह.,        | ७६१   | *अपविद्धस्त्वेका,            | विष्णु.,   | ७३३      |
| अन्योन्यचक्ष्रागेण,             | <i>5</i> 5 ° | ५७७   | अपह्नवे तद्द्विगुणं,         | मनु.,      | 333      |
| अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च,          | मनु-विष्णु , | ८२०   | अपह्नवेऽधमर्णस्य,            | "          | 66       |
| अन्यो़न्यस्याव्यमिचारो,         | मनु.,        | ६१३   | अपाङ्गप्रेक्षणं हास्यं,      | बृह.,      | 406      |
| <b>अ</b> न्योन्यापहृतं द्रव्यं, | कात्या.,     | ६९५   | ,,                           | व्यास.,    | ५७७      |
| अन्यो वाऽसति दायादे,            | नार.,        | ३६१   | अपात्रे पात्रमित्युक्ते,     | नार.,      | ३८०      |
| अन्वाधेयं तदुक्तं तु,           | कात्या.,     | ६९४   | अपितान् घातयेद्राजा,         | नार.,      | ४९८      |
| अन्वाधेयं च यहत्तं,             | मनु.,        | ६८८   | अपित्र्यं तद्धनं प्राप्तं,   | कात्या.,   | ६६९      |
| अन्वारूढा जीवन्ती वा,           | बृह.,        | ५३५   | अपिवस्त्रान्नदातॄणां,        | ब्रह्मपु.  | ७३६      |
| अन्वाहितं च निद्येपः,           | दक्ष.,       | ३ॅ७४  | *अपीडयो हिं,                 | शं-लि.,    | ७८४      |
| अन्वाहितं याचितकं,              | नार.,        | ३७३   | अपुत्रकस्य कन्या स्वा,       | देव.,      | ६७०      |
| <b>अ</b> न्वाहितं हृतं न्यस्तं, | नार.,        | 964   | *अपुत्रधनं पत्न्य.,          | विष्णु.,   | ७४८      |
| अन्वाहितादि वाहृत्य,            | बृह.,        | ३२५   | *अपुत्ररिक्थस्य,             | ,,         | ७०३      |
| अन्वाहिते याचितके,              | ,,           | ३४७   | *अपुत्रस्य घर्नं,            | विष्णु.,   | ७५०      |
| अपकर्षन्ति तद्द्रव्यं,          | व्यास.,      | ५२०   | *अपुत्रस्य स्वर्यातस्य,      | पैठी.,     | ७४८      |
| अपकारक्रियायुक्ता,              | कात्या ,     | ६८७   | अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो,      | याज्ञ.,    | ६४७      |
| अपकारक्षमो यश्व,                | ,,           | ३०५   | अपुत्रा चेत्समूढा तु,        | बृह.,      | ६८८      |
| अपत्यं जडस्य भागाईम्,           | गौत.,        | ६६९   | अपुत्रा प्राष्नुयात्स्वर्गे, | यम.,       | ६३८      |
| अपत्यं धर्मकार्याणि,            | मनु.,        | ६०९   | अपुत्रायां मृतायां तु,       | मनु.,      | ६९१      |
| अपत्यलोभाचा तु स्त्री,          | ,,           | ६३७   | अपुत्रा योषितश्चैव,          | याज्ञ.,    | ६६८      |
| अपथ्या तु भवेत्परचात्,          | दक्ष.,       | ६०६   | अपुत्रा शयनं भर्तुः,         | कात्या.,   |          |
| अपदेशैश्व संन्यस्य,             | मनु.,        | ३४६   | <b>))</b> -                  | वृ-मनु.,   |          |
| अपदिश्योपदेशं च,                | मनु.,        | ८०    | ,,                           | ,,         | ७४९<br>- |
| *अपध्वंसजाः,                    | मेघाति.,     | ८३०   | अपुत्रेण च या कन्या,         | ब्रह्मपु., | ७२७      |
| अपपात्राश्च कर्तेव्याः,         | मनु.,        | ८३२   | अपुत्रेण परक्षेत्रे,         | बौधा.,     | ७२१      |
| *अपपात्रितस्य रिक्थ.,           | शं-लि.,      | € € € | अषुत्रेण सुतः कार्यो,        | बृह.,      | ७४३      |
| + 0                             |              |       |                              |            | -04      |

<sup>\*</sup> Star mark indicates Sütras.

| अपुत्रोडनेन विधिना,                     | मनु.,    | ७२६  | अप्सु प्रवेशने यस्य,           | कात्या.,                                  | २३९          |
|-----------------------------------------|----------|------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| अपुर्णे तु प्रकुर्यातां,                | बृह.,    | २९९  | अप्सु भूमिवदित्याहुः,          | मनु.,                                     | 133          |
| अपृष्टाः सत्यवचने,                      | . ,,     | १४४  | अबन्धलमकं चैव,                 | व्यास,                                    | ७७४          |
| अप्यन्योन्यं प्रवर्तन्ते,               | महाभा.,  | ६०७  | अवान्धवं शवं चैव,              | मनु;                                      | ८३२          |
| अप्रकाशस्तु विज्ञेया,                   | नार.,    | ५०९  | अवीजकमपि चेत्रं,               | ,                                         | ८२४          |
| अप्रकाशात् साक्षियुक्तं,                | व्यास.,  | १७२  | अबीजविक्रयी यश्च,              | ,,                                        | ८२४          |
| अप्रगल्भजडोन्मत्त,                      | बृह.,    | ७५   | *अबुद्धिपूर्वेमलंकृतो युवा,    | ्रापस्त;                                  | ६८७          |
| अप्रगल्भभयातीनां,                       | ٠        | १७४  | अञ्जेषु चैव रत्नेषु,           | मनु;                                      | १३३          |
| अप्रजां दशमे वर्षे,                     | बौधा,    | ६१७  | अब्दमासतदर्धाहो,               | न्यास;                                    | ७६८          |
| अप्रजायां हरेद्धर्ता,                   | देव.,    | ६९१  | अब्राह्मणः संग्रहणे,           | मनु;                                      | 468          |
| अप्रजायामतीतायां,                       | याज्ञ.,  | ६९१  | *अन्नाह्मणस्य प्रणष्टस्वामिकं, | बौधा;                                     | 3 6 3        |
| *अप्रज्ञायमानं वित्तं,                  | वसि.,    | ७९१  | *अब्राह्मणस्य शारीरो,          | "                                         | ५९०          |
| अप्रता दुहिता यस्य,                     | ,,       | ७२९  | अन्नवन् विन्नुवन्वापि,         | मनुः;                                     | <br>રૂપ      |
| अप्रत्यक्षं च यद्भुक्तं,                | नार.;    | 9.64 | अब्रुवन् हि नरः साद्ध्यं,      | ्रु <sup>,</sup><br>याश;                  | ७४३          |
| अप्रत्ययोदयश्च स्यात्,                  | वृह.,    | 3 €  | अमध्यमय चापेय,                 | मनु,                                      | ५६४          |
| अप्रपन्नापि सा दाप्या,                  | कात्या., | ३१८  | अभद्यभक्षणे चैव,               | कात्या <u>.</u>                           | . હપ         |
| अप्रमत्ता रक्षतु तम्,                   | मनु.,    | ६०३  | श्रमस्यस्याविकेयस्य,           | विष्णु;                                   | ५६६          |
| *अप्रमत्ता रक्षय तन्तुमेतं,             | आप.,     | ७३७  | श्रभच्यापेयकथनं,               | बृह;                                      | ४५३<br>१७३   |
| अप्रमोदात्पुनः पुत्रः,                  | मनु.,    | ६१३  | *अभच्येणं ब्राह्मणं,           | बिष्णु,                                   | ५६३          |
| अप्रयच्छन् पिताकाले,                    | बृह.,    | ६०४  | अभयस्य हि यो दाता,             | मनुः,                                     | 499          |
| अप्रयच्छंरतथा शुल्कं,                   | नार.,    | ४०९  | अभावयन् दमं दाप्यः             | न्यास,                                    | २ <b>१</b> २ |
| अप्रवृत्तं ऋतं यत्र,                    | कात्या., | २२   | अभावे ज्ञातयस्तेषां,           | याज्ञ.                                    | ६०२          |
| जप्रवृत्तौ स्मृतः काल,                  | नार.,    | ६४२  | अभावे दुहितृणां च,             | नार.,                                     |              |
| अप्रसिद्धं पुरद्विष्टं,                 | बृह.,    | ५٩   | अभावे बीजिनो माता,             | 411(1)                                    | ७५७          |
| अप्रसिद्धं सदोषं च,                     | ,,,      | 86   | अभावेऽर्थहरा ज्ञेया,           | ))<br>=================================== | २७५          |
| अप्रस्ता तु चत्वारि,                    | नार.,    | ६४३  | अभिगन्तास्मि भगिनीं,           | कात्या.                                   | ७५७          |
| अप्राणिमिर्यत्क्रयते,                   | मनु.,    | ७६१  | अभिघाते तथा मेदे,              | याज्ञ.,                                   | ४७६          |
| अप्राप्तव्यवहारं च,                     | याज्ञ.,  | ५६९  | अभिचारेषु सर्वेषु,             | "                                         | 446          |
| अप्राप्तव्यवहारश्च,                     | नार.,    | 48   | अमिज्ञानैश्व वल्मीकै:          | मनु,<br>नार.                              | ५६५          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | "        | ३१३  | *अमिमन्त्रितमम्भः,             | नार.<br>विष् <u>ग</u> ु.                  | ४४५          |
| अप्राप्तेऽर्थे कियाकारे,                | कात्या., | ४३१  | अभिमन्त्र्यास्यकर्योः          | ।वन्गु,                                   | २३५          |
| अप्राप्ते वां स काले तु,                | ,        | ३४८  | अमियुक्तं न चान्येन,           | . >>                                      | २२९          |
| अप्रियस्य तु यो वक्ता,                  | "        | ५६९  | अमियुक्तं प्रयत्नेन,           | याज्ञ.,                                   | <b>હર</b>    |
| अप्रियोक्तिस्ताडनं च                    | बृह.,    | ४७२  | अमियुक्तः प्रमीतश्चेत्,        | कात्या.,                                  | २४७          |
| अप्सु प्रवेश्य तद्दण्डं,                | मनु.,    | ७८७  | अभियुक्तश्च रुद्धश्च,          | बृह.                                      | ७६५          |
| अप्सु प्रवेश्य पुरुषं,                  | बृह.,    | २३५  | अमियुक्तस्तथान्येन,            | कात्या.                                   | ५५           |
| * Star mark indica                      |          |      | યુપાજાવાવન,                    | नार.                                      | ५४           |

<sup>\*</sup> Star mark indicates Sūtras.

| <b>अ</b> भियुक्ताय दातव्यं,   | पिता.,   | २१०         | *अम्बष्ठश्वायोगवश्चेति,       | े पैठी.,      | ८१८          |
|-------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| अमियुक्तेन वै भावं,           | नार.,    | . ८९        | अम्बष्ठात् प्रथमायां,         | बौधा.,        | ८२०          |
| अभियुक्तोऽभियोगस्य,           | बृह.,    | ६८          | *अम्बष्ठानां जाति.,           | શં. જિ.,      | ८३०          |
| अमियोक्ता दिशेहेशं,           | मनु.,    | 66          | *अम्बष्ठोप्रावेकान्तरा,       | ,,            | ८१५          |
| अमियोक्ता धनं कुर्यात्,       | कात्या,  | ३५४         | *अम्बष्ठोग्रौ                 | "             | "            |
| अभियोक्ता प्रगल्भत्वात्,      | बृह.,    | ६२          | अम्बष्ठोग्रौ तथा पुत्रौ,      | नार.,         | ८१६          |
| अभियोक्तामियुक्तानां,         | नार.,    | २११         | अम्बष्ठो ब्राह्मणाच्छूद्रयां, | याज्ञ.,       | ८१४          |
| अभियोक्ता शिरस्थायी,          | पिता.,   | २१०         | अयं द्विजैहिं विद्वद्भिः,     | मनु.,         | ६४२          |
| अमियोक्लभियुक्तानां,          | कात्या., | १६०         | अयःसन्दानगुप्तास्तु,          | कात्या.,      | ५४२          |
| अमियोगमनास्तीर्य,             | याज्ञ.,  | ७२          | अयथोक्तप्रदत्तं च,            | बृह.,कात्य    | <b>,</b> २१२ |
| अभियोगे च साक्ष्ये वा,        | ,,       | ७८          | अयशो महदाप्नोति,              | मनु.,         | ७९६          |
| अभियोगे न चेद्ब्यात्,         | मनु.,    | 60          | अयस्तं पाणिभ्यां,             | ॠ.,           | २३३          |
| अमिलेख्यात्मनो वंश्यान्,      | याज्ञ.,  | 946         | अयुक्तं चैव योब्रूयात्,       | कात्या.,      | ४२१          |
| अभिषिच्य तु यः कन्यां,        | मनु.,    | ६९७         | अयुक्तं रापथं कुर्वन् ,       | याज्ञ.,       | ५६१          |
| *अमिसन्धिमात्रान् ,           | गौत.,    | ७२७         | अयुक्तं साहसं कृत्वा,         | नार.,         | ५७४          |
| अभीक्ष्णं चोद्यमो यः,         | नार.,    | १९४         | अयुक्ते कारणे यस्मात्,        | कात्या.,      | ३२२          |
| अभूतमप्यभिहितं,               | ,,       | 9 ६         | अयोनौ गच्छतो योषां,           | याज्ञ.,       | ५९९          |
| अभूतैर्वाऽथ भूतैर्वा,         | कात्या., | ४७२         | अयोनौ यः समाकामेत्,           | नार.,         | ४०९          |
| अभोगभुक्तिः सीमा च,           | ,,       | ४३८         | अरक्षकांस्तु दिक्पालान् ,     | का.ना.,       | ५५२          |
| अभ्यन्तरे तु निक्षेपे,        | ,,       | १०३         | अरक्षिता गृहे रुद्धाः,        | मनु.,         | ६०८          |
| अभ्यादध्युस्तु काष्ठानि,      | मनु.,    | ५८७         | अरण्ये विजने रात्रौ,          | नार.,         | ९४           |
| अभ्युक्ष्य पश्चगव्येन,        | वृह.,    | २५४         | अरत्निद्वयमुत्सृज्य,          | कात्या.,      | ४५४          |
| *अभ्युपगम्य दुहि,             | बौधा.,   | ७२५         | अराजदैविकं नष्टं,             | याज्ञ.,       | ४०६          |
| अभ्युपेतादते यद्वा,           | नार.,    | ३१८         | अरिक्तभाजस्ते सर्वे,          | नार.,         | ७४४          |
| अभ्युपेत्य तु शुश्रूषां,      | ,,       | ३८२         | अरुद्धासु च दासीषु,           | याज्ञ.,       | 486          |
| अभ्रातृकां प्रदास्यामि,       | वसि.,    | ७२६         | अरुन्तुदः सूचकश्च,            | <b>बृह</b> ., | ४२५          |
| *अभ्रातृका हि पुंसः,          | ,,       | ७२४         | अर्धश्रेदपचीयेत,              | .नार.,        | ४२९          |
| अभ्रातृको हरेत्सर्व,          | याज्ञ.,  | ७०५         | अर्धस्य वृद्धिहासेन,          | व्यास.,       | ५१२          |
| अमतेनैव पुत्रस्य,             | काव्या., | ३२२         | अर्धस्य हानि वृद्धिं वा,      | याज्ञ.,       | ५१६          |
| अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं,        | मनु.,    | २४          | अर्घोऽनुग्रहकुत्कार्यः,       | व्यास.,       | ५१७          |
| अमात्याः प्राडिवाको वा,       | ,,       | २६९         | अर्ध्याकोशातिकमकृत् ,         | याज्ञ.,       | ५६०          |
| व<br>अभित्रान् भूयशः पश्येत्, | नार.,    | १२७         | अर्चियित्वा च तं देवं,        | नार.,         | २४६          |
| *अमुक्तहस्तासु                | विष्णु., | <b>६२</b> ५ | अर्जुनस्तिलकोऽशोक,            | नार.,         | <b>२१४</b>   |
| अमुमर्थं च पत्रस्थं,          | नार.,    | २२८         | अर्थकालबलापेक्षं,             |               |              |
| अमेध्यं शोधयित्वा तु,         | कात्या., |             | अर्थदण्डवधावुक्तौ,            | ))<br>बन      | १९७          |
| अमेध्यपार्षिणनिष्ठयूत,        | •        | 877<br>868  | अर्थवन्तो यतस्सन्तो,          | बृह.,         | ७८२          |
| •••                           | याज्ञ.,  | • ८ ५       | ् जववन्ता यत्तरसन्ता,         | कात्या.,      | 686          |
| २                             |          |             | •                             |               |              |

| •                                          |               |       |
|--------------------------------------------|---------------|-------|
| अर्थशास्त्रातु बळवत् ,                     | याज्ञ.,       | 93    |
| अर्थशास्त्रोक्तसुत्स् ज्य,                 | नार.,         | 98    |
| अर्थस्य संप्रहे चैनां,                     | मनु.,         | 800   |
| अर्थस्योपरि वक्तव्यं,                      | कात्या.,      | 933   |
| अर्थानथीं वुभा बुध्वा,                     | मनु.,         | 40    |
| अर्थानुरूपाः शपयाः,                        | व्यास.,       | २५८   |
| अर्थापकर्षणं दण्डः,                        | बृह.,         | ५४४   |
| अर्था वै वाचि निरता,                       | नार.,         | 936   |
| अर्थिकियां कियामेदैः,                      | बृह.,         | ९९    |
| अर्थिनस्तद्वचः कार्यं,                     | ं बृह.,       | ४८    |
| अर्थिनाभ्यर्थितो यत्र,                     | कात्या,       | 988   |
| अर्थिनामुपपन्नानां,                        | महाभार.       | , ૧૭  |
| अर्थिना लेखितो योऽर्थः,                    | बृह.,         | ६९    |
| अर्थिना संनियुक्तो वा,                     | कात्या-नार    | , હદ્ |
| अर्थिना सहितः सांक्षी,                     | कात्या ,      | 903   |
| अर्थिप्रत्यर्थिनोर्वाक्यं,                 | बृह, कात्या., | 409   |
| अर्थिप्रत्यर्थिवंचनं,                      | बृह.,         | 900   |
| अर्थिप्रत्यर्थिवाक्यानि,                   | ं कात्या.,    | 960   |
| अर्थिप्रस्यर्थिसान्निध्यात्,               | 1,            | 86    |
| अर्थिप्रत्यर्थिसान्निध्ये,                 | 11            | १२३   |
| अर्थी तु लेखयेतावत्,                       | नार.,         | ६२    |
| अर्थी यत्र विपन्नः स्यात्,                 | कात्या.,      | 994   |
| अर्थेऽपव्ययमानं तु,                        | मनु.,         | २६४   |
| 3)<br>- 2 - 3                              | मनु.,         | 339   |
| अर्थे वापहुते वादी,                        | नार.,         | १९३   |
| भर्येष्वधिकृतो यः स्यात् ,                 | नार.,         | ३८६   |
| अर्घ द्वयोरिप हतं तत्र,                    | बृह.,         | ₹4€   |
| अर्घक्षयातु परतः,                          | नार.,         | ५२६   |
| अर्धत्रयोदशायायाः,                         | याज्ञ.,       | 896   |
| अर्थानु वत्सरात्स्वामी,                    | 99.           | 448   |
| अर्थे।ऽथ येषु द्विगुणः,                    | . 95          | ጸያ    |
| अर्वीक् चतुर्दशादह्यो,                     | वाज्ञ.,       | २४८   |
| अवृक्ति शिरसमुख्यिप्य,                     | नार.,         | 448   |
| श्रुवीक् शिरास्तमस्यान्ते,                 | मनु.,         | 932   |
| सद्दिन भोजयन्वित्रो,<br>*अलंकारो भार्याया, | मनु.,         | ५५२   |
| ्यारकारा माथाया,<br>सर्वेक्टराज्या         |               | ६८४   |
| अलेकतामहरतकन्यां,                          | याज्ञ.,       | ५९६   |
|                                            |               |       |

| अलं धार्यितुं सर्वे,                  | नार.,           | <b>ક</b> .ફ.૪       |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
| अलब्धर्णे कृत लेख्ये,                 | कात्या.,        | 9.04                |
| अलाभात्षुर्वाणां हि,                  | महाभा.,         | £ 0.6               |
| अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात् ,              | व्यास.          | १५६                 |
| अञ्जब्धा धनवन्तश्च,                   | कात्या.,        | <b>ર</b> ૮          |
| अलेखेऽसाक्षिके दैवी,                  | •               | 34                  |
| अल्पं वा बहु वा कालं,                 | "               | ६५                  |
| अल्पधान्यापहरणे,                      | "<br>व्यास.,    | ५३७                 |
| अल्पपापसमो ज्ञेयो,                    | पिता.,          | <b>२२२</b>          |
| अल्पमूल्यं तु संस्कृत्य,              | बृह.            | ५२३                 |
| अल्पाक्षरः प्रभूतार्थो,               | कात्या-बृह.     | •                   |
| अल्पापराधः स्वल्पार्थो,               | बृह.,           | <br>                |
| अल्पेष्वपरिपूतेषु,                    | मनु.,           | ५३४                 |
| ,,                                    | यम.,            | ५३५                 |
| अवकुश्य च राजानं,                     | नार.,           | 808                 |
| अवगूरणनिस्सङ्ग,                       | नार,            | ४८५                 |
| अवघुष्य च सर्वत,                      | नार्.           | ५४७                 |
| *अवचने दोषिण: स्युः,                  | गौत.,           | ७४५                 |
| अवधित्यागभावेन,                       | बृह             | ۲8<br>ر             |
| अवधेनाथवा तन्वा,                      | नार.,           | ४९४                 |
| अवध्यं यस्तु बध्नाति,                 | याज्ञ.          | ५६९                 |
| अवध्याम् ब्राह्मणानाहुः,              | यम्.            | ५२३                 |
| अवध्या ब्राह्मणा गावो,                | यम,             | ५७३<br>५७३          |
| अवनिष्ठीवतो दर्पात् ,                 | मनु             | ४९ <b>१</b>         |
| अवमूलयतो मेढुं,                       | •               | ४९१<br>४९१          |
| अवलम्बौ च कर्तव्यौ,                   | ,,<br>पिता.,    | ००३<br>२ <b>१</b> ५ |
| *अवशिष्टं सर्वे,                      | विष्णु.,        | 063<br>113          |
| अवशेनेव दैवातु,                       | कात्या.,        | <u> ५</u> ९७        |
| अवस्यं तेन वक्तव्यं,                  | व्यास.          | 98.4                |
| अवश्यकार्याः संस्काराः,               | नार.            | ę v a               |
| अवष्टब्धस्योत्तरेण,                   | -               | •                   |
| अवष्ठम्भाभियुक्तस्य,                  | ,,<br>कात्या.,  | £ \$                |
| अवष्टमभामि युक्तानां,                 | _               | २४९                 |
| अवस्करस्थलश्वभ्र,                     |                 | २०९                 |
| अवहार्यो भवेचैष.                      |                 | ४५४                 |
| अवहायौं भवेतां तौ,                    |                 | ३५२                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>&gt;&gt;</b> | 966                 |
|                                       |                 |                     |

| अवग्रदुष्टानुकूला स्त्री,       | व्यास.,     | ६७४        | अशक्तस्तूर्णमाग्रत्य,      |
|---------------------------------|-------------|------------|----------------------------|
| अवाङ्नरकमाप्नोति,               | मनु.,       | ७४५        | अशक्तालसरोगार्त,           |
| अविकेयाणि विकीणन्               | नार-,       | 4.68       | ,,                         |
| अविज्ञातं तु यत्क्रीतं          | कात्या.,    | ४३७        | अशक्तितो न द्याचेत         |
| अविज्ञातकयो दोषः,               | बृह.,       | ३५६        | अशकित्तो न दोषः स्य        |
| अचिज्ञातिनेवेशत्वात्,           | मरीचि,      | ३५७        | अशान्तलामे च ऋणे           |
| अविज्ञात विश्लोषाश्च,           | व्यास,      | 409        | अशासंस्तस्करान् यत्तु      |
| अविज्ञातहृतस्याशु,              | याज्ञ.,     | الم 1214   | अशासनात्तु पापानां         |
| अविज्ञाताश्रयात्कीतं,           | नृह∙,       | ३.५६       | अशास्त्रविहितं यच,         |
| अविज्ञातोपलब्ध्यर्थं,           | कात्या.,    | 300 \$     | अशिरांसि च दिव्यानि        |
| अविद्यमाने तु गुरौ,             | नार.,       | ÉRO        | अशिराः पुरुषः कार्यो       |
| अचिद्यमाने पिच्येऽर्थे,         | ,,          | ०७३        | अशीतिभागं गृह्णीयात्       |
| अविद्यानां तु सर्वेषां,         | मनु,        | ६८२        | अशीतिभागो वर्षेत,          |
| अविभक्तविभक्तानां,              | देच.,       | ६६३        | अशीते तु विनारां वै,       |
| अविभक्ते निजे प्रेते,           | कात्या.,    | ६६३        | क्षशुद्धः कितवो नान्य      |
| अविभक्तेः कुटुम्बार्थे,         | याज्ञ.,     | ३१२        | अशुभं कर्म विज्ञेयं,       |
| अविभक्तेः कृतमृणं               | विष्णु.,    | ३१२        | अशुभं दासकर्मोक्तं,        |
| अविभज्य पृथग्भूतैः,             | कात्या.,    | 348        | अशुल्कोपनतायांच,           |
| अविभाज्यं सगोवाणां,             | व्यास,      | £ 10%      | अग्रुश्रूषकरीं चन्ध्यां,   |
| अविरोधेन धर्मस्य,               | कात्या.,    | ४२३        | अशुश्रूषाभ्युपेस्यैत्तत् , |
| अविष्ठुद्धागमो सोगः,            | नार.,       | 9८४        | "                          |
| अनिहोषेण सर्वेषां,              | "           | ५७३        | अश्मकूटास्तु दृश्यन्ते     |
| अवीचि नरके कल्पं,               | कात्या.,    | 984        | अश्मनोऽस्थीनि गोवा         |
| अवृत्तिकर्षिता हि,              | मनु.,       | ६११        | अश्रेयान् श्रेयसीं जाति    |
| अबेक्य बीजं कार्या स्यात्,      | कात्या.,    | ३९२        | अश्वमेधसहस्रं च,           |
| अनेक्ष्यंस्तु नष्टस्य,          | अन्तु.,     | ५५५        | अश्वमेधसहस्राद्धि          |
| अञ्ययाच्छन्नविकोशन् ,           | नार.,       | ४१६        | *अश्वसारथ्यं,              |
| अन्यचरिथतमर्यादं,               | ापिता.,     | २०४        | अश्वहर्ता हस्तपादौ,        |
| <b>अन्या</b> ख्यागम्यमित्येतत्, | नार्-प्रजा. | , ६८       | अष्टधा तु भवेत्कार्य,      |
| अव्याप्यसारं सन्दिग्धं,         | बृह.,       | જ ૧        | अष्टापाद्यं हि सूद्भह्य,   |
| अन्याहतं लेख्ययोग्यं,           | 19'9        | १८२        | अष्ठमिर्मङ्गलैरेवं,        |
| अव्याहता त्रिपुरुषी,            | :57)        | १८१        | अष्टमं पाल इत्युक्तं,      |
| अशक्य आगमो यत,                  | कात्या.,    | 909        | अष्टमं मण्डलं गत्वा,       |
| अशक्यो निर्णयो ह्यत,            | 1,          | ₹ <b>9</b> | <b>,</b>                   |
| अशक्तप्रेतनष्टेषु,              | नार.,       | 84.8       | अष्टमात्वत्सरात्सिद्धिः,   |
| अशक्तस्तु वदन्नेवं,             | याज्ञ.,     | ४७७        | *अष्टरातं सीताह्रव्याः     |
| - ,                             | · •         |            |                            |

| अशक्तर्णमागत्य,                 | नार.,          | 234                                       |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| अशक्तालसरोगार्च,                | बृह.,          | 380                                       |
| ,,<br>                          | **             | ३५८                                       |
| अशक्तितो न द्याचेत्,            | कात्या.,       | 8,48                                      |
| अशिकतो न दोषः स्यात्,           | <b>,,</b>      | .a. 6.                                    |
| अशान्तलामे च ऋणे,               | बृह.,          | २९२                                       |
| अशासंस्तस्करान् यत्तु,          | सन्तु.,        | 485                                       |
| अशासना चु पापानां               | कात्या.,       | ७९६                                       |
| अशास्त्रविहितं यच,              | नृह.,          | .હાહાહ                                    |
| अशिरांसि च दिव्यानि,            | नार.,          | 799                                       |
| अशिराः पुरुषः कार्यो,           | नार.,          | WE E                                      |
| अशीतिभागं गृह्णीयात्,           | याज्ञ.,        | ર. <u>७</u> ९                             |
| अशीतिभागो वर्षेत,               | चृह.,          | २.७९                                      |
| अशीते तु विनाशं वै,             | कात्या.,       | २०२                                       |
| अशुद्धः कितवो नान्यत्,          | नार.,          | v££                                       |
| अशुभं कर्म विज्ञेयं,            | 93             | ₹ ८.७                                     |
| अशुभं दासकर्मोक्तं,             | नार.,          | 306                                       |
| अशुल्कोपनतायांच,                | 27             | 79.88                                     |
| अग्रुश्रूषकरीं चन्ध्यां,        | बौघा.,         | Ę ŋ w                                     |
| अशुश्रूषाभ्युपेस्यैत्तत् ,      | नार.,          | ३८२                                       |
| ***                             | बृह.,          | 27                                        |
| <b>अ</b> श्मकूटास्तु दृश्यन्ते, | व्यास,,        | <i>388</i> 6                              |
| अश्मनोऽस्थीनि गोवालां,          | मनु.,          | 880                                       |
| अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं,       | 99             | الاعجالع                                  |
| अश्वमेधसहस्रं च,                | विष्णु-सार.,   | -                                         |
| अश्वमेधसहस्राद्धि               | ", ",          |                                           |
| *अश्वसारथ्यं,                   | विष्णु.,       | ***<br>********************************** |
| अश्वहर्ता हस्तपादी,             | व्यास,         | .A.S.A                                    |
| अष्टघा तु भवेत्कार्य,           | महाभार.,       |                                           |
| अष्टापाद्यं हि स्टूहरूय,        | म <u>नु.</u> , | A101.8                                    |
| अष्ठमिर्मङ्गलैरेवं,             | नार,           | <i>334</i>                                |
| अष्टमं पाल इत्युक्तं,           | चृह्न,         | 388                                       |
| अष्टमं मण्डलं गत्वा,            | नार.,          |                                           |
| •                               | पिता,          | २३१                                       |
| "<br>अष्टमात्वत्सरात्सिद्धिः,   |                | 7.9                                       |
| *अष्ट्रशतं सीताद्रव्यापहारे च,  | नार,,          | Jox                                       |
| ज्यदास तासाइव्यापहार च,         | લા. ∶છિ.,      | 443                                       |

| अष्टाङ्गुलं भवेद्दीर्घ,                  | ਕਰ               | 2112             |                                |                   |              |
|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| अष्टाङ्गोऽष्टदशपदः,                      | बृह,             | २५३              | असहायेन मूढेन,                 | ममु.,             | ७९४          |
| अष्टादशं क्षेत्रजाय,                     | नार.,<br>हारी.,  | 89               | असाक्षिकहते चिह्नैः,           | याज्ञ.,           | ४९६          |
| अष्टादरा क्षेत्रजाय,<br>अष्टादशपदो वादो, | ·=               | ७११              | असाक्षिके चिरकृते,             | बृह.,             | १९३          |
| अष्टादशसु मार्गेषु                       | बृह.,            | ४६               | असाक्षिणस्ते वचनात्,           | नार.,             | १०८          |
| પદાવરાલ માનવ                             | मनु.,            | હ                | असाक्षिणो यो निर्दिष्टा,       | ,,                | 996          |
| भ                                        | . ,,             | .000             | *असाक्षिप्रणिहिते,             | श. लि.,           | १९७          |
| अष्टाशीतिसहस्राणि,                       | यम,              | ६३८              | असाक्षिप्रत्ययास्त्वन्ये,      | नार.,             | १९५          |
| अष्टौ तु त्रपुर्स:सेषु,                  | याज्ञ ,          | ५२४              | असाक्षिप्रत्यया ह्येते,        | •,                | ,,           |
| असंतुष्टस्य कर्तव्यं,                    | कात्या.          | ३१               | असाक्षिमत्साक्षिमच,            | ,,                | १५३          |
| असंदिष्टं तु यत्कुर्यात्,                | नार.,            | ३६०              | असाच्यपि हि शास्त्रेषु,        | ,,                | 906          |
| असंबद्धकृतश्चेव,                         |                  | २७१              | असाधुजननं कूरं,                | कात्या.,          | ७६२          |
| असंभाव्यमसाध्यं तं,                      | बृह.,            | ४९               | असाध्यं वा विरुद्धं वा,        | बृह.,             | 86           |
| असंभाष्यस्तु कर्तव्यः,                   | नार,             | ७८६              | असिभिः शातयिष्यन्ति,           | नार.,             | १३४          |
| असंभाष्ये साक्षिमिश्र,                   | मनु.,            | ષ્               | असुतस्य प्रमीतस्य,             | बृह.,             | ७४६          |
| असंभोज्या असंयाज्या,                     | "                | . ७८४            | असुतास्तु पितुः पत्न्यः,       | व्यास.,           | ६६४          |
| असंभ्रान्तः शनैर्गच्छेत्,                | नार,             | २३१              | *अस्कन्नवेदयज्ञस्य,            | श. लि.            | ७४२          |
| असंमोहार्थमार्याणां,                     | कात्या ,         | ७६३              | अस्ति साक्षित्वमस्माकं,        | बृह.,             | 900          |
| *असंस्रष्टिविभाग,                        | गौत.,            | ७४८              | अस्पृश्यः कामकारेण,            | टूए.,<br>विष्णु., | <i>पद</i> ०  |
| असंसृष्ट्यपि वाऽऽदद्यात् ,               | याज्ञ.,          | ७५७              | अस्पृश्यधूर्तदासानां,          | कात्या.,          | ४९९          |
| असंस्कृता व संस्कायी,                    | याज्ञ.,          | ६७१              | ,,                             |                   | 600          |
| *असंकृतामनतिसृष्टां,                     | बौधा.,           | ७२९              | अस्मादकार्थसंसर्गात् ,         | कात्या.,          |              |
| *असति पितरि चतुर्णां वर्णानां,           | ,,               | ६५७              | अस्मारणं साक्षिणां च,          | -                 | 460          |
| असत्प्रलापो हास्यं च,                    | व्यास,           | ६२२              | अस्मार्तेऽनुगमाभावात् ,        | बृह.,<br>=======  | 966          |
| असत्यनिर्णये साक्षि,                     | बृह् ,           | 3 €              | अस्यां यो जायते पुत्रः,        | कात्या.,          | १७९          |
| असत्यास्सत्यसंकाशा,                      | नार.,            | 9 ६              | अस्वतन्त्रः स्मृतः शिष्यः,     | वसि.,<br>         | ७२६          |
| असत्सङ्गे विशेषेण,                       | बृह.,            | ६१९              | अस्वतन्त्रकृताः सिद्धिं,       | नार.,             | २७४          |
| असत्सु देवरेषु स्त्री,                   | नार.,            | ६४४              | अस्वतन्त्रजङोन्मत्तः,          | कात्या.,          | २७२          |
| *असत्स्वङ्गजेषु,                         | बौधा.,           | ७५१              | *अस्वातन्त्राः पितृमन्तः,      | ,,                | ६५           |
| असद्वयात् पूर्वचौर्यात् ,                | नार.,            | प४३              | अस्वतन्त्राः प्रजाः सर्वाः,    | श.लि.,            | ६५१          |
| असन्दितानां सन्दाता,                     | मनु.,            | ५२९              | अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः, | नार.,             | २७४          |
| असभ्याकारिणश्चेव,                        | मनु.,            | 406              | *अस्वतन्त्रा धर्मे स्त्री,     | म्तु.,            | ६०१          |
| *असमप्रदाने लेख्यासन्निधाने,             | _                | ३३६              | अस्वतन्त्रेण मूढेन,            | गौत.,             | ६१८          |
| असमाहार्यमूलस्तु,                        | कात्या.,         |                  | अर्यतन्त्रण सूहन,              | बृह.,             | ४३२          |
| असमीच्य प्रणीतस्त                        | गत्या.,<br>मनु., | उ<br>४<br>४<br>४ | अस्वार्या लोकनाशाय,            | कात्या.,          | 96           |
| असवर्ण प्रसतश्च.                         |                  |                  | *अस्वातन्त्र्यं पतिशुश्रूषा,   | देव.,             | ६२०          |
| असर्वण स्वानुलोम्ये,                     |                  | ६६९              | अस्वातन्त्र्यं मतस्तासां,      | नार.,             | <br>६०२      |
| ,                                        | यम.,             | 436              | अस्वामिकमदायादं,               | "                 | 363          |
|                                          |                  |                  |                                | ,,                | 4 4 <b>4</b> |

| अस्वामिना कृतो यस्तु,                       | मनुयमौ., ३५३         | आगमं चाप्यपां भिन्द्यात्, | मनु., ५६६      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| अस्वामिना तु यद्भक्तं,                      | बृह., १८९            | आगमं निर्गमं स्थानम् ,    | ु, ५१६         |
| अस्वामिविकयं दानं,                          | कात्या., ३५३         | आगमः प्रथमं कार्यो        | नार., ४५       |
| अस्वाम्यं हि भवेतेषां,                      | देव., ३९३            | आजमस्तु कृतो येन,         | याज्ञ., १८२    |
| अस्वाम्यं हि भवेदेषां,                      | देव., ६४८            | आगमानां विवदतां,          | बृह., ४६       |
| अस्वाम्यनुमाताद्दासात्,                     | नार., ३५५            | आगमेन विशुद्धेन,          | नार., १८४      |
| अस्वाम्यनुमतेनैव,                           | कात्या., ४५८         | आगमेनोपभोगेन,             | याज्ञ., ३५३    |
| *अस्वा हि पुरुषाः,                          | श.लि., ८००           | ,,                        | ,, ३५४         |
| अहंपूर्विकया यातौ,                          | बृह., ५८             | आगमेऽपि बलं नैव,          | ,, १८५         |
| अहमुद्देशतो विचम,                           | ,, १९८               | आगमोऽभ्यधिको,             | ,, 960         |
| अहश्च रात्रिश्च उमे च                       | नार., २२१            | आगर्भसम्भवाद्गच्छेत् ,    | ,, ६४१         |
| अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये,               | पिता., २१९           | आगामिभद्रनृपति,           | , 946          |
| अहिंसा सत्यमस्तेयं,                         | मनु., ८३४            | ~~~~                      | बृह-पिता. २२४  |
| अहीनकमचिहं च,                               | कात्या., १६१         |                           | यम., ८३१       |
| अहोरात्रोषिते स्नाते,                       | नार., २१३            |                           | कात्या., ६७२   |
| oleitianat tata,                            | ,                    | आचतुर्दशकादह्रो,          | ,, २५७         |
| आ                                           |                      | आचारकरणे दिव्ये,          | बृह , ८४       |
| आक्रन्दे चाप्यपहीति,                        | मनु., ५०९            | आचारहीनः पुनस्तु,         | ,, ६६६         |
| *आकरशुद्धिश्च,                              | वसि., ७९३            | ्रवाचानेपारवाच्योकतिः     | ,,  ६९         |
| अकर्राध्यप्तयो हि,                          | ,, ৬৭३               | அனர். இனித்தா             | नार., ३८४      |
| *आकरेभ्यः सर्वम् ,                          | विष्णु, ७९३          | आचायेपन्नीं स्वसुतां,     | याज्ञ., ५८७    |
| आकारकस्य सर्वत्र,                           | कात्या., ५५          | າລາກັນກຸ ຄົນກຸໂນ          | कात्या., ७८०   |
| आकारण रक्षणे च,                             | बृह., <b>२</b> ९     | अञ्चलका जानेजन्त्रे       | नार., ३८४      |
| आकारच्छ।द्यमानोऽपि,                         | रामाय., ७८           | भाजस्थानम्बाधस्यात        | बृह., १२४      |
| आकारेक्ष्रियमागाऽन,<br>आकारेक्षितचेष्टाभिः  | कात्या., ७८          | थाचाळेखः पटकः             | नार., ५९       |
| आकारीहत्तियशानः<br>आकारैरिङ्गितैर्गत्या,    | मनु., ७५             | आचार्यग्रहित हथां         | याज्ञ., ६१५    |
| आकाराराङ्गरागरमा,                           | कात्या, ३०३          | भारती विस्ता गणा हैसे     | बृह., ७३५      |
| आकारायम्बमाद्याद्यः,<br>आकुलं च क्रियादानं, | नार., ६९             | 1 STEPTE CONTRACTOR       | ,, ৭৬४         |
| आकृष्टस्तु समाक्रोशन् ,                     | बृह., ४ <b>९</b> ५   | ्रानाचाः सरचाधीय          | . देव., ७१५    |
| आकोशकस्तृ विप्राणां,                        | ~100                 | अस्यामाञ्चित्रसमार्थः ज   | पिता., २११     |
| आकोशे ब्राह्मणस्य,                          | ,,<br>श. लि. ४७८     |                           | अङ्गिरा , :८०५ |
| आक्षारयन् शतं दाप्यः                        | मनु., ४७५            |                           | मनु., ७३३      |
| आगःस च तथान्येषु,                           | वि <b>र</b> गु., ७७९ |                           | ,, 606         |
| आगःसु ब्राह्मणस्यैष,                        | मनु., ७८५            | ~ ~ ~                     | श.लि. ७२०      |
| आगस्ततु शरप्राही,                           | पिता-नार., २३०       |                           | कात्या., ४२८   |
| आगस्ततु शरप्राहा,<br>आगन्तुकाः कमायाताः     |                      |                           | •              |
|                                             | बृह., ३६१            | ्राज्याशास्त्र च समास्रम  | नार., १२८      |

| आत्मा वै पुत्रनामासि,           | £-                 |                   | 2                                       |               |                      |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|
| जात्ना व पुत्रनामास,            | राजि.,             | <b>७२</b> ०       | आधिमेकं द्वयोर्यत्र,                    | ,,            | ३०१                  |
| ,,                              | बौधा.,             | ,,                | आधिरन्ये ऽथवा कार्यो,                   | न्तार.,       | <b>૨</b> .૧ <i>૫</i> |
| आस्मैन आत्मानः साक्षी,          | मनु.,              | 13.0              | अधिर्बन्धः समाख्यातः,                   | बृह.,         | २९२                  |
| *आत्रेय्या वधः क्षत्रियवधेन,    | बौधा.,             | ५७३               | आधिश्वोपनिधिश्वौभौ,                     | सनु.,         | 960                  |
| आददानस्तु तल्लोभात्,            | मनु.,              | ७४७               | आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो,              | व्यास.,       | ३००                  |
| आददानो दद्वीव                   | भनु.,              | ४३०               | आधिस्तु भुज्यते तावत्,                  | याज्ञ.,       | २८५                  |
| आदरीताय षड्यागं,                | "                  | 4,04,04           | ,,                                      | "             | 399                  |
| आद्दीर्थमेवं तु                 | कात्या.,           | ३२४               | आधे:स्वीकरणात्सिद्धः,                   |               | 300                  |
| आदयाद्राह्मणीं यस्तु,           | לנ                 | ३९८               | आधौ प्रतिप्रहे कीते,                    | "<br>याज्ञ.,  | 19.00                |
| अदद्यात्तत्कथं न स्यात्,        | 95                 | ३०९               | आध्यादीनपि जीर्यन्ति,                   | नार.,         | 9.6                  |
| <b>आदानं</b> प्राप्य तस्यां तु, | <b>3</b> )         | 90,9              | आध्यादीनां निहन्तारं,                   | याज्ञ.,       | 989                  |
| <b>अदानकालादारभ्य</b> ,         | 9                  | '9 ७९             | *आध्युपभोगे वृद्धयभावः,                 | विष्णु ,      | <b>२</b> ९४          |
| आदाने वा विसर्गे वा,            | हारी.,             | २७५               | आनन्तर्यात्स्वयोन्यां च,                | सनु-विष्णु    |                      |
| ,,                              | कात्या.,           | ६७६               | आनीते मध्यमे चापे,                      |               |                      |
| आदाय दापगेच्छादम् ,             | बृह.,              | ७४६               | आनुकोम्येन तत्रैको,                     | <b>बृह</b> ., | २३८                  |
| आदिस्यचन्द्रावनिलानलौ च,        | नार.,              | <b>२२२</b>        | आनुलोम्येन वर्णत्वं,                    | नार.,         | ८१६                  |
| "                               | पिता.,             | 298               | •                                       | यम.,          | ८२३                  |
| आदौ तु कारणं दानं,              | <del>गा</del> र.,  | ৭ ওৎ              | "<br>आनुलोम्येन वर्णानां                | नार.,         | ८१६                  |
| अधि मध्येऽवसाने वा,             |                    | 800               | आनुण्यं कर्मणा गच्छेत् ,                | 25            | ८१६                  |
| आय्मयोत्तमाम् दण्डान्,          | ,,<br>व्यास.,      | ४८२               |                                         | मनु.,         | ८०२                  |
| आयौ तु विसंथे दाप्यौ,           | मृह.,              | 3.08              | आपञ्चमात्तथा वर्षात् ,                  | नार.,         | १०४                  |
| 'आधत पितरो गर्भ,                | <sub>ॅ</sub> श.लि. | ७२०               | आपत्कालकृता नित्यं,                     | कात्या.,      | २८३                  |
| आधर्यं पूर्वपक्षस्य,            | नार.,              |                   | आपत्काले लु कर्तव्यं,                   | 1.9           | ई ७५                 |
| आधाता यत्र च स्यातु,            |                    | 22                | आपत्कृतादते पुंस:,                      | नार.,         | એ ફ ફ્રે.            |
| आधानं विकयं चापि                | कात्या.,           | 300               | आपत्स्वपि न देयानि,                     | दक्ष,         | ३७४                  |
| आधीनं विकथो दानं,               | याज्ञ.,            | 438               | आपत्स्वपि हि कष्टासु,                   | नार ,         | ३७४                  |
| आधानमुपरुद्धो वा,               | क्षांखा.,          | \$0°9             | आपद्रतस्तथा बृद्धो,                     | समु.,         | ४५५                  |
| आधानसहितं यत्र,                 | 7,                 | ने <sup>फ</sup> ई | आपद्रतोऽभ्युपगतो,                       | यम,           | W9:6                 |
| अध्यानभूतः प्रचीपः,             | 33<br>Street       | ୩୯୩               | आपस्त्रिभागहीने तु,                     | कात्या "      | 3.03                 |
| आधिः प्रणस्ये द्विगुणे,         | सार.,              | 3.48              | आप्तभावेन तद्रक्यं,                     | नार "         | ४०३                  |
| अधिः साहसमाकम्य,                | याज्ञ ,            | 38.0              | आप्ताः शिष्टा विवुद्धा ये,              | कात्या.,      |                      |
|                                 | सार.,              | ५०६               | आभीरोऽम्बष्ठकन्यायां,                   | मनु-विष्णुः   | . Z 2 0              |
| maria                           | 22                 | 442               | आभीषणेन दण्हेन.                         | कात्या.,      | *\$%                 |
| आधिः सीमा बालधनं,               | मनु.,              |                   | आमन्त्रिता च नागच्छेत्,                 | बृह.,         |                      |
| आधिक्यं न्यूनता हांशे,          | कात्या.,           |                   | आमन्त्रितो द्विजो यस्त.                 |               |                      |
| अधिभोगस्तक्शेषो यो,             | याहो.,             | २८५               | आमन्त्र्य पूजयेन्मन्त्रैः               | सस्यपु.       |                      |
| आविभन्यं स कार्यः स्यात्,       | कात्या ",          | २९५               | आम्नाये स्मृतितन्त्रे च,                | चृह∙,         |                      |
|                                 |                    |                   | · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 39            | હસ્રફ                |
|                                 |                    |                   |                                         |               |                      |

| आयव्ययज्ञै: शुचिभि:,           | बृह.,                                   | ३५८  | आसंस्काराद्धरेद्धागं,     | शङ्ख,          | <b>७५</b> ६   |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------|
| आवव्ययेऽधंसंस्कारे             | ,,                                      | ६०८  | *आसनशयनवाक्पथिषु,         | गौत.,          | ४९२           |
| आयसं द्वादशफलं,                | ,,                                      | २५३  | आसन्नसैनिकः संख्ये,       | बृह.,          | 48            |
| आयसं लेलिहानस्य,               | पिता.,                                  | २२९  | आसां भोगं न दोषः स्यात् , | कात्या.,       | ६४७           |
| आयुधीयोत्तमस्तेषां ,           | <b>बृह.</b> ,                           | ३८६  | आसाधये द्विवादार्थी,      | नार्.,         | ५१            |
| आयुषेश्च प्रहरणं,              | ,,                                      | ४८५  | आसामन्यतमां गत्वा,        | नार.,          | 420           |
| आयुर्वीजहरी राज्ञां,           | कास्या.,                                | 96   | आसिद्धिस्तं परासेघं,      | ••             | ५३            |
| आयुर्हरति सा भर्तुः,           | विष्णु.,                                | ६२८  | आसीतामरणात्,              | मनु.,          | ६३७           |
| आयुष्कामेन वप्तव्यं,           | मनु.,                                   | थ्र  | आसीनः प्राङ्मुखो,         | कात्या.,       | 9             |
| <b>*आयोगवानामवस्करण</b> ,      | श. छि.,                                 | ८३०  | आसेघयंस्त्वनासेघ्यं,      | ,,             | ५३            |
| आरभ्यकृत्सहायश्व,              | बृह.,                                   | ५७३  | ,,                        | बृह.,          | ३३१           |
| ,,                             | कात्या.,                                | ५७४  | आसेधयेतां यदि वै,         | कात्या.,       | 48            |
| आरम्भात्सेत्रहं यावत् ,        | "                                       |      | आसेधयेदनासेधैः            | . 33           | ५३            |
| आरम्भारते तु निर्दिष्टाः       | ,,                                      | 460  | आसेघयोग्य आसिद्ध,         | 17             | 4 રૂ          |
| आरम्भे प्रथमं दद्यात् ,        | ,,                                      | ७९७  | आस्वेव तु भुजिष्यासु,     | नार.,          | ५९८           |
| आरामायतनग्राम,                 | याज्ञ.,                                 | ४५२  | आहरेन्मूलमेवासौ,          | कात्या.,       | ३५१           |
| आरुह्य संशयं यत्र,             | कात्या.                                 | ६७८  | आहर्ता भुक्तियुक्तोऽपि,   | "              | १६५           |
| आरूढपतिताज्जातो,               | यम,                                     | ८२७  | आहर्ता लभते तन्तु,        | विष्णु-कात्या, |               |
| आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः,      | मनु.,                                   | X6.R | आहर्ता बोधयेद्भुक्ति,     | बृह.,          | १८३           |
| आर्तातें मुदिते दृष्टा,        | बृह.,                                   | ६३०  | आहरकाले रात्रौ च,         | कात्या.,       | <b>રૂ</b> ગ્પ |
| आर्द्रवासाः शुचिश्चेव,         | हारी.,                                  | २२६  | *आहरमयं शरीरं,            | श.लि.,         | ६३०           |
| आर्यरूपमिवानार्थ,              | मनु.,                                   | ८२८  | आहार्यं वर्जयेत्तोयं,     | पिता.,         | २३६           |
| *आर्यस्त्र्यभिगमनलिङ्गोद्धारः, | गौत.,                                   | 490  | आहिण्डिको निषादेन,        | मनु-विष्णु     | ,८२२          |
| आहतसौगतानां तु,                | कात्या.,                                | 690  | *आहिताभिश्चेत् प्रमीयेत,  | हारी.,         | ६३५           |
| आवन्त्यवाटघानौ च,              | मनु.,                                   | ८२६  | आहितोऽपि धनं दत्वा,       | नार.,          | ३९१           |
| आवहेयुर्भयं घोरं,              | नार.,                                   | ४२४  | आहतः प्रपलायेत,           | बृह.,          | دع            |
| आवाहनं च देवानां,              | पिता.,                                  | २१९  | आहूतस्त्ववमन्येत,         | कात्या;        | 46            |
| आवाहनं तु देवानां,             | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | २२८  | आहूतो यः पलायेत,          | नार.,          | ٠.<br>دع      |
| आविद्याप्रहेणान्डिब्यः,        | नार.,                                   | ३८३  | आहूतो यस्तु नागच्छेत्,    | बृह.,          | 988           |
| आवेदयति चेंद्राज्ञे,           | याज्ञ.,                                 | ४५   | आहूय प्रपलायी च,          | नार.,          | ४८१           |
| आवेद्य तु नृपे कार्य,          | कात्या.,                                |      |                           | बृह.,          |               |
| आवेष्टनं चांशुकायैः,           | व्यास.,                                 | ४८५  | आहूय साक्षिणः पृच्छेत् ,  | नार. <u>.</u>  | १२३           |
| आग्रुद्धेः संप्रतीदयो हि,      | याज्ञ.,                                 | ६२८  | आहृत्य परतन्त्रार्थ,      | कात्या.,       |               |
| आश्रमेषु द्विजातीनां,          |                                         |      | आहत्य स्त्रीधनं तत्र,     |                |               |
| आश्रयः शस्त्रदाता च,           |                                         |      | आहत्य स्थापयेत्तत्र,      | ) 1<br>ਕਵਾ     |               |
| आसंवत्सरात् सिद्धिं तु,        |                                         |      | आहैकोहं दर्शयामि,         | बृह.           | 898           |
|                                | ,                                       | • •  | י ייצייע לאיזווידן        | 27             | ३०४           |

| आह्वायकादेशकराः,                                                                                                                                                                               | नार.,                                                                    | ५४९                                           | इह कीर्ति राजपूजां,                                                                                                                                                             | नृह.,                                                                     | 33                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÷ •                                                                                                                                                                                            | ·                                                                        | •                                             | इह कीर्तिमवाप्नोति,                                                                                                                                                             | <sup>20.,</sup><br>मनु.,                                                  | ६२९                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                               | 22                                                                                                                                                                              | गडा,<br>याज्ञ.,                                                           | ६२९                                                                                                                                           |
| इच्छतः श्रद्धानस्य,                                                                                                                                                                            | ं नारः,                                                                  | २४५                                           | इह चानुत्तमां कीर्ति,                                                                                                                                                           | गरः.,<br>मनु.,                                                            | 924                                                                                                                                           |
| इच्छतः स्वामिनश्राङ्गैः,                                                                                                                                                                       | नार.,                                                                    | ३८७                                           | इह यास्यस्यभव्यासु,                                                                                                                                                             | नार ,                                                                     | १३४                                                                                                                                           |
| इच्छन्ति पितरः पुत्रान्,                                                                                                                                                                       | नार.;                                                                    | ३१३                                           | इहैव तस्य देवत्वं,                                                                                                                                                              |                                                                           | 926                                                                                                                                           |
| इच्छन्त्यामागतायां च,                                                                                                                                                                          | व्यास.,                                                                  | 466                                           | ,,                                                                                                                                                                              | ,,<br>बृह.,                                                               | 38                                                                                                                                            |
| इतरा तु धनं वित्तं,                                                                                                                                                                            | दक्ष.,                                                                   | ६०६                                           | इहैव सा चरति क्षीणपुण्या,                                                                                                                                                       | <sup>ष्टुर</sup> ः,<br>वसि.,                                              |                                                                                                                                               |
| *इतरानौरसाय,                                                                                                                                                                                   | हारी.,                                                                   | ७११                                           | इहैव सा तिष्ठति हीनपूण्या,                                                                                                                                                      | यम.,                                                                      | ६३१                                                                                                                                           |
| इंतरे कृतवन्तस्तु,                                                                                                                                                                             | मनु.,                                                                    | ७८५                                           | इहैव सा शुनी गृधी,                                                                                                                                                              |                                                                           | ६३१                                                                                                                                           |
| इतरेण निधौ लब्धे,                                                                                                                                                                              | याज्ञ.,                                                                  | ७९२                                           | _                                                                                                                                                                               | याज्ञ.,                                                                   | ६३१                                                                                                                                           |
| इतरेषां तु देवानां,                                                                                                                                                                            | पिता.,                                                                   | २४६                                           | ्रे<br>इ                                                                                                                                                                        |                                                                           | •                                                                                                                                             |
| इंतरेषां तु वर्णानां.,                                                                                                                                                                         | मनु.                                                                     | 466                                           | ईदशं सिद्धिमाप्रोति,                                                                                                                                                            | कात्या.,                                                                  | १६९                                                                                                                                           |
| *इतरेषां वर्णानां,                                                                                                                                                                             | आप.,                                                                     | ७७८                                           | ईदशीं त्वनुरूपेण,                                                                                                                                                               | ·                                                                         | ६४७                                                                                                                                           |
| इतरोप्यभियुक्तेन,                                                                                                                                                                              | कात्या.,                                                                 | ७८५                                           | ईष्यीस्यासमुत्थे तु,                                                                                                                                                            | . "<br>नार.,                                                              | 49                                                                                                                                            |
| इति संचिन्सं नृपतिः,                                                                                                                                                                           | याज्ञ.,                                                                  | ७९६                                           | ईशः सर्वस्य जगतो,                                                                                                                                                               | मनु.,                                                                     | ७८७                                                                                                                                           |
| इत्युत्तव। साक्ष्यमहिन्ति,                                                                                                                                                                     | मनु.,                                                                    | 904                                           | ईशो दण्डस्य वरुणों,                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                               |
| इत्युक्त्वा हस्तयोगस्तस्य,                                                                                                                                                                     | नार.,                                                                    | २३०                                           |                                                                                                                                                                                 | 9>                                                                        | . "                                                                                                                                           |
| *इत्येते दायादा,                                                                                                                                                                               | वसि.,                                                                    | ७१३                                           | उ                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                               |
| इत्येते शपथाः प्रोक्ताः,                                                                                                                                                                       | नार.                                                                     | २५६                                           | उक्तं तुष्टिकरं यत्तु,                                                                                                                                                          | कात्या.,                                                                  | ३१६                                                                                                                                           |
| इत्येते संकरोत्पन्नाः,                                                                                                                                                                         | ∙यम.,                                                                    | ७१४                                           | उक्ता पञ्चगुणा शाके,                                                                                                                                                            | बृह.,                                                                     | 268                                                                                                                                           |
| इत्येवमादयो ज्ञेयाः,                                                                                                                                                                           | नार.,                                                                    | 406                                           | उक्तान्येतानि दिव्यानि,                                                                                                                                                         | नार.,                                                                     | 990                                                                                                                                           |
| इन्द्रस्थानेऽभिशस्तानां,                                                                                                                                                                       | कात्या ,                                                                 | २११                                           | उक्ता वाचो विब्रवंश्व,                                                                                                                                                          |                                                                           | ٠,٠<br>٧٦                                                                                                                                     |
| इन्द्रस्थाने सभायां च,                                                                                                                                                                         | पिता.,                                                                   | २१५                                           | उक्तेsपि साक्षिमिः साच्ये,                                                                                                                                                      | ,,<br>याज्ञ.,                                                             | १४९                                                                                                                                           |
| *इन्धनोदकामि,                                                                                                                                                                                  | श.लि.                                                                    | ८०४                                           | उक्ते ऽर्थे साक्षिणो यस्तु,                                                                                                                                                     | कात्या.,                                                                  |                                                                                                                                               |
| इमं मन्त्रविधि कुत्स्नम् ,                                                                                                                                                                     | पिता.,                                                                   | २१९                                           | उक्तेषु साक्षिणो राज्ञा,                                                                                                                                                        | 44(41.)                                                                   | १२२                                                                                                                                           |
| -2-2-                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                               | । ज गाउँ समिद्धानी होशी.                                                                                                                                                        |                                                                           | A 3                                                                                                                                           |
| इमें हि सर्वेवणीनां,                                                                                                                                                                           | मनु.,                                                                    | ६०३                                           | उक्तो नियोगो मनुना                                                                                                                                                              | ),<br>ਗਵ                                                                  | १३७                                                                                                                                           |
| इमानप्यनुयुज्जीत,                                                                                                                                                                              | मनु.,<br>,,                                                              |                                               | उक्तो नियोगो मनुना,                                                                                                                                                             | बृह.                                                                      | ६४३                                                                                                                                           |
| इमानप्यनुयुज्जीत,<br>इवपदेनाङ्कयित्वा तं,                                                                                                                                                      |                                                                          | ६०३                                           | उक्तो नियोगो मनुना,<br>उक्त्वाऽनृतं महाघोरं,                                                                                                                                    | बृह.<br>नार.,                                                             | ६४३<br>१३३                                                                                                                                    |
| इमानप्यनुयुज्जीत,<br>इवपदेनाङ्कयित्वा तं,<br>इषवस्तस्य नश्यन्ति,                                                                                                                               | ,,<br>दक्ष.,<br>नार.,                                                    | ६०३<br>४४४<br>३९०                             | उक्तो नियोगो मनुना,<br>उक्त्वाऽनृतं महाघोरं,<br>उक्त्वाऽन्यथा ब्रुवाणाश्च,                                                                                                      | बृह.<br>नार.,<br>कात्या.,                                                 | ६४३<br>१३३<br>१४१                                                                                                                             |
| इमानप्यनुयुज्जीत,<br>इवपदेनाङ्कयित्वा तं,<br>इषवस्तस्य नश्यन्ति,<br>इषुच प्रक्षिपेद्विद्वान् ,                                                                                                 | ,,<br>दक्ष.,                                                             | ४४४<br>इ०३                                    | उक्तो नियोगो मतुना,<br>उक्त्वाऽनृतं महाघोरं,<br>उक्त्वाऽन्यथा ब्रुवाणाश्च,<br>उम्रः पारशवश्चेव,                                                                                 | बृह.<br>नार.,<br>कात्या.,<br>नार.                                         | 483<br>933<br>989<br>694                                                                                                                      |
| इमानप्यनुयुज्जीत,<br>इवपदेनाङ्कयित्वा तं,<br>इषवस्तस्य नश्यन्ति,<br>इषूज्ञ प्रक्षिपेद्विद्वान् ,<br>इष्ट्रं स्यात् क्रतुमिस्तेन,                                                               | ,,<br>दक्ष.,<br>नार.,                                                    | ६०३<br>४४४<br>३९०<br>४५८                      | उक्तो नियोगो मतुना,<br>उक्त्वाऽनृतं महाघोरं,<br>उक्त्वाऽन्यथा ब्रुवाणाश्च,<br>उम्रः पारशवश्चैव,<br>*उम्राजातः,                                                                  | बृह.<br>नार.,<br>कात्या.,<br>नार.<br>बौधा.,                               | \$ 8 3<br>9 3 3<br>9 8 9<br>6 9 4<br>6 9 6                                                                                                    |
| इमानप्यनुयुज्जीत,<br>इवपदेनाङ्कयित्वा तं,<br>इषवस्तस्य नश्यन्ति,<br>इषुज प्रक्षिपेद्विद्वान् ,<br>इष्टं स्यात् कतुमिस्तेन,<br>इष्टकाङ्गारसिकताः,                                               | ,,<br>दक्ष.,<br>नार.,<br>पिता.,<br>याज्ञ.,<br>व्यास.,                    | ६०३<br>४४४<br>३९०<br>४५८<br>२३४               | उक्तो नियोगो मतुना,<br>उक्त्वाऽनृतं महाघोरं,<br>उक्त्वाऽन्यथा ब्रुवाणाश्च,<br>उम्रः पारशवश्चेव,<br>*उम्राजातः,<br>* उम्राणां कुझर.                                              | बृह.<br>नार.,<br>कात्या.,<br>नार.<br>बौधा.,<br>श. छि.                     | \$ 8 3<br>9 3 3<br>9 8 9<br>6 9 4<br>6 9 6<br>6 8 6<br>6 8 6<br>6 8 7<br>6 8 8<br>7 8<br>8 8<br>8 8<br>8 8<br>8 8<br>8 8<br>8 8<br>8 8<br>8 8 |
| इमानप्यनुयुज्जीत,<br>इवपदेनाङ्कयित्वा तं,<br>इषवस्तस्य नश्यन्ति,<br>इषुज प्रक्षिपेद्विद्वान् ,<br>इष्टं स्यात् कतुमिस्तेन,<br>इष्टकाङ्गारसिकताः,<br>इष्टकासस्मपाषाण,                           | ,,<br>दक्ष.,<br>नार.,<br>पिता.,<br>याज्ञ.,                               | ६०३<br>४४४<br>३९०<br>४५८<br>२३४<br>७९५        | उक्तो नियोगो मतुना,<br>उक्त्वाऽनृतं महाघोरं,<br>उक्त्वाऽन्यथा ब्रुवाणाश्च,<br>उम्रः पारशवश्चेव,<br>*उम्राजातः,<br>* उम्राणां कुझर,<br>*उम्राद्दितीयायां.                        | बृह.<br>नार.,<br>कात्या.,<br>नार.<br>बौधा.,<br>श. लि.<br>वौधा             | 484<br>944<br>989<br>696<br>696<br>640<br>640                                                                                                 |
| इमानप्यनुयुज्जीत,<br>इवपदेनाङ्क्षयित्वा तं,<br>इषवस्तस्य नश्यन्ति,<br>इषुच प्रक्षिपेद्विद्वान् ,<br>इष्टं स्यात् कतुमिस्तेन,<br>इष्टकाङ्गारसिकताः,<br>इष्टकाभस्मपाषाण,<br>इष्टकोपलकाष्ठैस्तु., | ्र<br>दक्ष.,<br>नार.,<br>पिता.,<br>याज्ञ.,<br>न्यास.,<br>पिता.,<br>नृह., | ६०३<br>४४४<br>३५०<br>४५८<br>२३४<br>७९५<br>४४९ | उक्तो नियोगो मतुना,<br>उक्तवाऽनृतं महाघोरं,<br>उक्तवाऽन्यथा ब्रुवाणाश्च,<br>उम्रः पारशवश्चेव,<br>*उमाजातः,<br>* उम्राणां कुझर,<br>*उम्राद्दितीयायां,<br>उम्रान्देवान्समभ्यर्च्य | बृह.<br>नार.,<br>कात्या.,<br>नार.<br>बौधा.,<br>श. लि.<br>वौधा<br>विष्णु., | \$ 8 3 9 8 9 6 8 9 8 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                |
| इमानप्यनुयुज्जीत,<br>इवपदेनाङ्कयित्वा तं,<br>इषवस्तस्य नश्यन्ति,<br>इषुज प्रक्षिपेद्विद्वान् ,<br>इष्टं स्यात् कतुमिस्तेन,<br>इष्टकाङ्गारसिकताः,<br>इष्टकासस्मपाषाण,                           | ,,<br>दक्ष.,<br>नार.,<br>पिता.,<br>याज्ञ.,<br>व्यास.,                    | ६०३<br>४४४<br>३९०<br>४५८<br>२३४<br>७९५<br>४४९ | उक्तो नियोगो मतुना,<br>उक्त्वाऽनृतं महाघोरं,<br>उक्त्वाऽन्यथा ब्रुवाणाश्च,<br>उम्रः पारशवश्चेव,<br>*उम्राजातः,<br>* उम्राणां कुझर,<br>*उम्राद्दितीयायां.                        | बृह.<br>नार.,<br>कात्या.,<br>नार.<br>बौधा.,<br>श. लि.<br>वौधा             | 484<br>944<br>989<br>696<br>696<br>640<br>640                                                                                                 |

|                                           |               |     | :- £                                               |                  | 3 - 54         |
|-------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------|
| *उप्रेणाद्यासु.,                          | 1)            | ८१९ | उत्तरी च विसंवादे,                                 | 1)               | ३०४            |
| उच्छेयाः सर्व एवैते,                      | कात्या.,      | ४२५ | उत्पत्तिजातिसंज्ञां च,                             | •                | १५६            |
| उज्जामपत्रं तत्त्रोक्तं,                  | बृह.,         | 948 | उत्पद्यते गृहे यस्य,                               |                  | ७३०<br>२००     |
| उज्जाममुदयादानात् ,                       | ,, .          | १६७ | उत्पन्नसाहसाऽन्यस्मै,                              | नार.,            | ३१९            |
| उज्जामादिकमादाय,                          | ,,            | ३१४ | ,,<br>उत्पन्न त्वौरसे पुत्रे,                      | ***              | ६४५            |
| उत्कर्षं चापकर्षं च,                      | मनु,          | ८२४ | उत्पन्न त्वारस पुत्र,                              | कात्या.,         | ७१०            |
| उत्कर्ष योषितश्चाप्ताः,                   | 21            | ६०९ |                                                    | "                | ७१३            |
| उत्कर्षापकर्षात् ,                        | उशना.,        | ८१४ | उत्पन्ने स्वामिने भोगः,                            | याज्ञ.,<br>      | ४५७            |
| *उत्कर्षापकर्षाद्वर्णाः                   | "             | ,,  | उत्पादनमपत्यस्य,                                   | मनु.,            | ६०९            |
| उत्कृत्य लिङ्गवृषणौ,                      | बृह.,         | 464 | उत्पादयति यो हिंसां,                               | कात्या.,         | ५२             |
| उत्कुष्टजातिशीला <b>नां</b> ,             | कात्या.,      | ३२  | उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा,                             | मनु. <b>,</b>    | ७२८            |
| उत्कोचकाः सोपाधिकाः                       | मनु.,         | ५०८ | उत्पादिता भवेयुस्ते,                               | देवल.,           | ८२७            |
| ,,                                        | नार.,         | ,,  | उत्सेवकः सन्धिमेत्ता,                              | ्व्या <b>स.,</b> | 490            |
| उत्कोचजीवीनो द्रव्य,                      | याज्ञ.,       | ५२१ | उदकं चैव दाराश्व,                                  | कात्या.,         | <b>६८०</b>     |
| ,,                                        | ,,            | ५६८ | उदकं च प्रदातन्यम्,                                | पितामह.,         | २१७            |
| उत्क्रम्य तु वृत्ति यः,                   | नार.,         | ४६३ | "                                                  | "                | 27             |
| उत्क्षेपकप्रन्थिमेदौ,                     | याज्ञ ,       | ५३१ | उद्ह्यः प्राङ्मुखो वा,<br>मु                       | श.नार.,          | २४२            |
| **                                        | व्यास.,       | "   | उद <b>ङ्मुखान्</b> प्रा <mark>ङ्</mark> मुखान्वा., | मनु.,            | 928            |
| उत्क्षेपकाः सस्यहरा,                      | बृह.,         | ५०९ | उदरस्थो हि भूतानां,                                | पिता,            | २२८            |
| उत्तमं चेति शास्त्रषु,                    | नार.,         | ५५६ | उदितः स्यात् स तेनैव,                              | कात्या.,         | ६८०            |
| *उत्तमणेश्चेदाजानमियात्,                  | विष्णु.,      | ३३४ | उदितोऽयं विस्तरेण,                                 | मनु.,            | ত<br>ত         |
| उत्तमणीधमणीभ्यां,                         | ्नार.,        | ३१३ | उदित्यृचा च वारण्या,                               | मनु.,            | 980            |
| उत्तमणीधमर्थीभ्यः,                        | बृह.,         | ६६६ | उदुद्यते दाक्षिणात्यैः,                            | बृह.,            | ं २ १          |
| उत्तमश्रास्थिमेदेतु.                      | , , ,         | 866 | उद्गूरणे तु हस्तस्य,                               | कात्या.,         | ४८६            |
| उत्तमश्चेति शास्त्रेषु,                   | व्यास.,       | ६७७ | उद्गूर्ण प्रथमो दण्डः,                             | याज्ञ.,          | ४९०            |
| *उत्तमसाहसं दण्डनीयो,                     | विष्णु.,      | ५२० | उद्गूर्णे हस्तपादे तु,                             |                  | <b>.</b> 860   |
| उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र.,                   | बृह. <b>,</b> | ३८६ | उद्धरन्ति ततो यस्मात्,                             | कात्या.,         | 886            |
| उत्तमां सेवमानस्तु,                       | मनु.,         | ५९५ | उद्धरेल्लेख्यमाहर्ता,                              | बृह.,            | १६५            |
| उत्तमाधममध्यानां,                         | बृह.,         | 39  | उद्धारं ज्यायसे दत्वा,                             | मनु.,            | 900            |
| उत्तमायां वधस्त्वेव,                      | नार <b>.,</b> | ५९६ | उद्धारे <b>ऽनु</b> द्धते तेषां,                    | ,,,              | ६६०            |
| उत्तमस्यार्धिकः प्रोक्तो,                 | बृह.,         | ४७४ | उद्धारो न दशस्वस्ति,                               | **               | ६५९            |
| उत्तमेषु तु सर्वेषु,                      | कात्या.,      | ९६  |                                                    | बृह.,            |                |
| उत्तमेभ्यस्त्रयस्त्रिभ्यः,                | नार.,         | ८१५ | 1 6                                                |                  |                |
| उत्तरं तत्र तज्ज्ञेयं,                    | व्यास.,       | ৩০  | उद्यतेऽश्मशिलाकाष्ठे,                              | वृह.,            |                |
| उत्तर तम तज्ज्ञन,<br>उत्तरान्तर्गतं चापि, | कात्या.,      |     | उद्युक्तः कर्षकः सस्ये,                            | कात्या.,         |                |
| उत्तरे मद्यपा नार्यः,                     |               | 29  | *उद्वसतः कीनाशस्य,                                 |                  | ુ ૪ <b>૧</b> % |
| उत्तर नयग नायः,<br>उत्तरोत्तरबन्धेन,      | बृह.,         | ७७२ | 1.                                                 |                  |                |
| ઝ લવા લર્ચન્લન,                           | 2.2           | 334 | ्रशासार कामासार्थः,                                | . , ,,           | ४०३            |

| 737377 G                        |                 |            |                                                  |                         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>उद्घाहकारिणं</b> ,           |                 | ९३         | उपायैः शास्त्रविहितै:,                           | नार., ७७५               |
| उद्विजेत तदैवास्याः,            | महाभा., ६३      | २१         | उपायैः साममेदाद्यैः                              | बृह., ७७५               |
| <b>चद्वेजनकरैर्दण्डैः</b> ,     | मनु., ५८        | ८४         | <b>उपायैर्विविधैरेषां</b> ,                      | नार, ५०६                |
| उन्मत्तं पतितं क्षीबं,          | ٠,, ६           | 94         | <b>उपेक्षको</b> ऽानेयुक्तश्च,                    | कात्याः, ५७४            |
| <b>उन्म</b> त्तकुद्वछुब्धार्ता, | बृह.,           | २९         | उपेक्षिता यथा धेनु:,                             | व्यास., १८५             |
| उन्मत्तजङबालानां,               | •               | ৬४         | उपोषितं तथा स्नानं,                              | कालिकापुरा , २२१        |
| उन्मत्तजडमूकास्तु,              |                 | ६६         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | विध्सा., २२०            |
| उन्मत्तमत्तिन्धूता,             |                 | ڊي         | उभयानुमतः साक्षी,                                | •                       |
| उन्मत्तार्ताः साहसिका,          |                 | 92         | उभयाभ्यचितेनैतान् ,                              | याज्ञ., १०३             |
| उपकारिकया केलिः,                |                 | ७९         | उभयोः प्रतिभूर्याह्यः                            | याज्ञ., १५५             |
| उपक्षया विनश्यन्ति,             |                 | 00         | उभयोः संमतः साधुः,                               | ,, 40                   |
| उपघातेषु मध्यस्थान् ,           | मनु., ५०        |            | उभयोरपि संदिग्धौ,                                | बृह., १००               |
| उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या,      | ,, ६٦           |            | उभयोरप्यसाध्यं चेत्,                             | ,, ७६९<br><sup>()</sup> |
| उपचारस्तथैवास्य,                | नारं., २९       |            | उभयोरप्यसी विक्रशी.                              | याज्ञ., ४०१             |
| उपच्छनानि चान्यानि,             | मनु., ४४        | ,          | उमयोरियसा (रक्या,<br>उमयोर्लिखिते वाक्ये,        | ,, ৩২৭                  |
| उपजीव्यदुमाणां तु,              | याज्ञ., ५०      | 1          | उभवालाखत वाक्य,<br>उभाभ्यां यस्य विश्वस्तं,      | कात्या., ७३             |
| उपजीव्य धनं मुखन् ,             | ر.<br>به برو    | <b>ξ</b> 8 | उभान्या यस्य ।वर्वस्त,<br>उभावपि त्वसंस्कार्यौ,  | बृहः,का, १००            |
| उपधामिस्तु यः कश्चित् ,         |                 | 84         | उभी चार्थानुसारेण,                               | मनु., ८२४               |
| *उपधिदेविनां कर,                | विष्गु., ७९     | <b>46</b>  | उमी तौ नाहिंती भागं,                             | बृह., ७७२               |
| उपधौ कूटसाच्ये च,               |                 | Ę 0        | उमी वा श्रोत्रियौ ख्यातौ,                        | मनु., ७४३               |
| उपन्यस्ते च यहन्धं,             |                 |            | उत्ता पा जात्रवा ख्याता,<br>उल्कामिदायकाश्चीराः, | बृह., १०२<br>—          |
| उपपन्नो गुणैः सर्वैः,           | मनु., ७३        | ۱ ۹        | *उल्काहस्तोऽमिदः                                 | यम, ५६७                 |
| उपपातकयुक्ते तु,                | याज्ञ., ४८      | - 1        | उल्काहस्ताऽामदः<br>उल्काहस्तोऽमिदो ज्ञेयः,       | श. लि., ५९५             |
| उपस्वनिमित्तं च,                | कात्या, ३१      | · 1        | वरमादरताआसदा ज्ञयः,                              | नार., १९५               |
| <b>उपर्युपरि बुद्धीनां</b> ,    |                 | ۹۹         | <u>उ</u>                                         | •                       |
| <b>उ</b> पलिघकियालब्धं,         |                 | 36         | •                                                |                         |
| उपलब्धे लगेरंस्ते,              | در در           | ४७         | ऊढया कन्यया वापि,                                | कात्या., ६८४            |
| डपश्रवणसंभोग,                   | , Y             | x C        | ऊढया कन्यया वापि<br>करं कर्म                     | ,, ६७५                  |
| उपसर्जनं प्रधानस्य,             | मनु., ७०        | ٠٩         | ऊनं वाप्यधिकं वापि,                              | ंयाज्ञ., ५७०            |
| उपस्थमुदरं जिह्वा,              | ,,, ا           | ८२         | ऊनाधिकं पूर्वपक्षं,                              | बृह., ६२                |
| उपस्थितस्य मोक्तव्य,            | याज्ञ, २०       | ९६         | ऊर्ष्व पितुश्च मातुश्च,                          | मनु., ६४८               |
| रुपस्थिताः परीच्याः स्युः,      | बृह., १३        | ३८         | कृष्व यस्य द्विसप्ताहान्                         | नार., २८८               |
| उपस्थितान् परीक्षेत,            | कारया., १३      | ३८         | ऊ <sup>ध्</sup> व मासत्रयात्तस्य                 | कात्या., २८६            |
| खपहन्येत वा पुण्यं,             | नार, ४:         |            | कर्षे लब्धं तु यतिकचित् ,                        |                         |
| उपांशु येन विकृतं,              | बृह., ३५        | 10         | ऊध्वे विभागाज्ञातस्त                             | ,, ६९४                  |
| जपानयेदरण्याय,                  | नार., ४९        | 18         | <b>अ</b> र्घ संवत्सरादेनां,                      | मनु., नार., ७०५         |
| उपायश्रोद्यमानस्तु,             | <b>बृह</b> ., ५ | 5 8        | जन्म सम्बद्धाः<br>जन्म मूचिकव्याः                | ्मनुः, नन् ६१५          |
|                                 | · .             | ,          | स्त्रक्षात्रम्                                   | बृह्ः. १६९              |

| <b>5</b>                    | · .•          |             | ऋणानां सार्वभौमोऽयं                       | नार.,                   | ما د د     |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>~.</b>                   | :             |             | ऋणानुरूपं परतो,                           | •                       | <b>२८५</b> |
| ऋक्थं प्रीतिदत्तं तु ,      | कात्या ,      | ६७२         | ऋणार्थमाहरेत्ततु,                         | <b>बृह.</b> ,           | ३२९        |
| ऋक्थं मृतायाः कन्याया,      | बौधा. मनुः,   | ६९२         | त्रकृणायमाहरत्तपु,<br>ऋणिकः संघनो यस्तु., | कात्या,                 | 333        |
| ऋक्थप्राह ऋणं दाप्यो,       | याज्ञ ,       | ३२१         | । म्हालकः सवना यस्तुः,                    | नार.,                   | ३३४        |
| *ऋक्थमूलं हि कुटुम्बम्      | श. लि.,       | ६५१         | ,,                                        | यम.,                    | ,,         |
| ऋक्थिमिर्वा परैईव्यं,       | बृह ,         | 966         | ऋणिकेन तुया बुद्धिः,                      | कात्या.,                | २८३        |
| ऋग्वेदवादान् साध्वी स्त्री, | ब्रह्मपुरा.,  |             | ऋणिको दाप्यते यत्र.,                      | बृह.,                   | ३२५        |
| ऋज्वी घटतुला कार्या,        | नार.,         | २१५         | ऋणिसाक्षिलेखकानां,                        | "                       | 9 ६ ६      |
| ऋणं तद्धर्मसंयुक्तं,        | हारी.,        | ३७७         | "                                         | "                       | 944        |
| ऋणं तयोः पतिकृतं,           | नार.,         | ३१९         | ऋणि स्वहस्तसन्देहे,                       | कात्या.,                | 986        |
| ऋणं तु दापयेत्पुत्त्रं,     | कात्या ,      | ३२१         | ऋणे धने च सर्वस्मिन् ,                    | मनु.,                   | ६९५        |
| ऋगं तु सोदयं दत्वा,         | नार.,         | ३९          | ऋतुत्रयस्योपरिष्टात् ,                    | कात्या,                 | २८७        |
| ऋणं दमं च दाप्यः स्यात् ,   | -             | 988         | ऋतुस्नाता तु या नारी,                     | यम.,                    | ६१७        |
| ऋणं दद्यात्पतिस्तासां,      | याज्ञ.,       | ३१७         | ऋतौ तु तस्यां स्नातायां,                  | यम.,                    | ६४०        |
| ऋणं दद्यात्पितृव्ये वा,     | नार्.,        | ३११         | ऋत्विक् च त्रिविघो दष्टः,                 | नार.,                   | ३६८        |
| ऋणं दातुमशक्तो यः,          | मनु.,         | ३१८         | ऋत्विक्षुरोहितामात्य,                     | याज्ञ.,                 | 960        |
| ऋणं देयमदेयं च,             | नार.,         | २७७         | ऋत्विग्यदि वृत्ते यज्ञे,                  | मनु.,                   | 368.       |
| ऋणं देये प्रतिज्ञाते,       | मनु ,         | 333         | ऋत्विग्याज्यमदुष्टं यः,                   | नार.,                   | ३६८        |
| ऋणं पुत्रकृतं पित्रा,       | कात्या.,      | ३१५         | ऋत्त्रिग्वादे नियुक्तश्व,                 | बृह ,                   | ७६         |
| ऋणं पैतामहं पौत्रः,         | व्यास,        | ३०६         | ऋतिबङ्न्यायेन यञ्जब्धं,                   | कात्या.,                | ६७७        |
| ऋणं तेख्यं गृहं क्षेत्रं,   | बृह.,<br>न्यः | <b>000</b>  | ऋत्विजं यस्त्यजेद्य।ज्यो,                 | मनु.,                   | ३६८        |
| ऋणं सेख्यं साक्षिणो वा,     | कात्या.,      | ९२          | ऋत्विजां व्यसनेऽप्येवं,                   | नार.,                   | 3          |
| ऋंग लेख्य ऋतं देयं,         | याज्ञ.,       | <b>३</b> 99 | *ऋषभोऽधिको जेष्ठस्य,                      | गौत.,                   | ६५९        |
| ऋणं वोद्धः स भजते,          | नार.,<br>     | ३१९         | * ,,                                      | श.लि.,                  | ७१२        |
| ऋणं सलाभं संशोध्य,          | व्यास.,       | २९४         | *ऋषभोऽधिको ज्येष्ठाय,                     | •                       | •          |
| *ऋणमस्मिन् सन्नयति          | विष्गु वसि.,  |             | 10471314111 04014,                        | "                       | ६५९        |
| ऋणमात्मीयवत्पित्र्यं,       | बृह.,         | ३१०         | <b>ए</b>                                  |                         |            |
| ऋणमेवंविधं देयं,            | कात्या.,      | ३१८         | एकं भवेद्विभक्तानां,                      |                         |            |
| ऋणमेवंविधं पुत्रान् ,       | ,,            | ३११         | एकं दृषभमुद्धारं,                         | बृह.,<br>               | ६५१        |
| ऋणमेवंविधं शोध्यं,          | "             | ६७३         | एकं शास्त्रमधीयानी                        | मनु.,                   |            |
| ऋणात्पिता मोचनीयो,          | नार,          | ३१३         | एकं शहरः,                                 | कात्या.,                |            |
| ऋणादानं प्रयोगादि,          | बृह ,         | २०७         | ्र एक एवं प्रमाणें स                      | विष्णु.,                |            |
| ऋणादानादिकार्येषु,          | ,,,           | १९९         | एक एव प्रमाण स्यात्,                      | कात्या.,                |            |
| ऋणादिकेषु कार्येषु,         | ,             | ७७३         | एक एवं सवर्णः स्यात् ,                    | बृह.,<br><del>≥</del> - |            |
|                             |               | ९३          | एक एव सुहद्धमीं,                          | देव.,<br>—              |            |
| ,,<br>ऋणादिषु परीक्षेत,     | ))<br>FETSOTT |             | एक एवौरसः पुत्रः,                         | मनु.,                   |            |
| न्द्रमास्य गरादात्,         | गारभा•,       | 110         | ं एक एपारतः पुत्रः,                       | <b>ब्ह.,म</b> नु.       | , ७०८      |

| एंककियानिबन्धेन,            | कात्या., ३०१      | एकैंक तु त्रिधा मिन्ने,       | बृह.,         | ४७२         |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| एकच्छायाकृतं सर्वे,         | बृह., <b>३</b> १२ | एकैकं वादयेत्तत्र,            | कात्या.,      | १३७         |
| एकच्छायाश्रितेष्वेषु,       | याज्ञ., ३०७       | एकैकः पुनरेतेषां,             | बृह.,         | ३८२         |
| एकजातिर्द्विजातिस्तु,       | मनु ,नार., ४८०    | *एकैकमितरेषाम् .              | श.लि.,        | ७१२         |
| एकत्र कूलपातं तु,           | बृह., ४५१         | एकैकानेकधा मित्रा,            | बृह.,         | <b>९</b> 9  |
| एकत्र शिक्ये पुरुषं,        | नार., २१६         | एकैको द्विविधः,               | प्रोक्तः.,    | २५८         |
| एकदेशोपभोगेऽपि              | बृह., १८१         | एकैव हि भवेद्भार्या,          | महाभार.,      |             |
| एकद्वित्रिचतुर्भागान् ,     | कात्या., ३७१      | *एकोनविशं                     | हारी,         | ৩৭৭         |
| *एकधनेन ज्येष्ठं तोषयित्वा, | आप., ६५५          | एको छुब्धस्तु साक्षी स्यात् , | मनु.,         | 996         |
| एकपाकेन वसतां,              | वृह , ६५१         | *एकोऽश्नीयादुत्पन्नं,         | विष्णु.,      | ३०१         |
| एकपात्रेऽथ पङ्क्तयां वा,    | क'त्या., ४२६      | एकोऽहमस्मीत्यात्मानं,         | मनु.,         | 939         |
| एकमेवाद्वितीयं तत्,         | नार., १२७         | एकोद्यनीशः सर्वतः ,           | बृह.,         | ७६०         |
| एकयोनय एवाद्याः,            | यमः,, ८१७         |                               | -             | ३७६         |
| एकरूपा द्विरूपा वा,         | कात्या., ७६५      | "<br>एतं सामासिकं धर्मं,      | " .           |             |
| एकवासा घृताकाङ्गो,          | यम., ६४०          | एतत्तु कर्तरि धनं             | मनु.,         | ८३४         |
| एकत्रतस्कनभावात् ,          | हारी , ६०२        | एतत्संग्रहणं प्रोक्तं,        | नार.,         | 968         |
| एकशय्यासनं कीडा,            | बृह., ५७८         | द्रातित्रहण माता,             | बृह.,         | ५७८         |
| एकश्चेदुच्चयेत्सीमां,       | ् नार. ४४५        | ,,                            | "             | ६०१         |
| एकस्थानासनाहारः,            | कात्या., ५८०      | एतत्सर्वे प्रदातव्यं,         | कात्या.       | ३१५         |
| एकस्थाली सहायारि,           | नार., १०९         | एतद्शाङ्गं करणं,              | बृह.,         | २७          |
| एकस्य चेत्स्याद्व्यसनं,     | ,, ३६१            | एतवयाक्षरं लेख्ये,            | कात्या ,      | १६०         |
| एकस्य बहवो यत्र             | बृह , ५७२         | एतद्वयं समाख्यातं,            | बृह.,         | ३५६         |
| एकस्य बहुमिस्सार्धं,        | बृह.ना., ५०       | एतद्विद्याधनं प्रादुः,        | कात्या.,      | ६७७         |
| एकस्यापि सुते जाते,         | बृह., ७४०         | एतद्विधानमाख्यातं,            | बृह.,         | १७७         |
| एकस्मिन् तोलयेनमःयं,        | पिता., २१७        | एतद्विधानमातिष्ठेत्,          | मनु.,         | 218         |
| एकस्मिन् यत्र दश्येते,      | बृह-यग., ६८१      | एतद्विभागं विज्ञेयं,          | मनु,,         | ६९६         |
| एकां स्त्री कारयेत्कर्म,    | बृह., ६८१         | एतांश्रारैः सुविदितान् ,      | बृह.,         | ७७५         |
| एका चेत्पुत्रिणी तासां,     | ,, ৩४৭            | एतान।हुः कूटसाक्ष्ये,         | मनु.,         | 989         |
| एकादशगुणं दाप्यो,           | मनु., ४२७         | एतान् द्शापराधांस्तु.,        | बृह.,         | ७७५         |
| एकादश पृथग्गोत्राः,         | ब्रह्मपुरा., ७३७  | एत।न् दोषानवेक्षस्व,          | मनु.,         | 933         |
| ,                           | ,, ७३६            | एतान्येव प्रमाणानि,           | नार ,         | २७३         |
| एकादशिवधः साक्षी,           | नार., ९८          | एतावानेव षुरुषो,              | मनु.,         | <b>७३</b> ८ |
| एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः       | मनु., ६६ <b>१</b> | एताश्चान्याश्वलोकेऽस्मिन् ,   | मनु.,         | ६०९         |
| एकान्तरस्तु दौष्यन्तो,      | नार., ८१६         | एतासां यान्यपत्यानि,          | इ।री.,        |             |
| एकाहत्र्यहपञ्चाह,           |                   | रण गणगरा शया,                 | नार.,         | 3 < 3       |
| एकाहद्वयहापेक्ष्यं,         | बृह., ६४          | ्र ५० छ रापयाः प्रक्ताः,      | <b>बृह</b> ., | <b>२५</b> ६ |
| •                           | कात्या., ५७       | रे वारराउनार्यु,              | देव.,         | ७१५         |
| एकाहे लिखितं यच,            | ,, ३३५            | एतेनैव प्रकारेण               | नार.,         | ५५७         |
|                             |                   |                               | 11/19         | 773         |

| एतेऽप्यनभिसम्बन्धः,       | उशना.,                   | 996        | एवं पृष्टः स यद्ब्रूयान् ,                          | कात्या.,                  | ५१          |
|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| एते राष्ट्रे वर्तमाना.,   | मनु,,                    | ५२७        | एवं प्रत्यर्थिनोक्तं तु,                            | 29                        | 986         |
| एते षर् सदशान् वर्णान्,   | मनु-वि <sup>ष्</sup> णु. | ८२१        | *एवं बहूनां निघ्नतां                                | विष्णु,                   | ४९२         |
| एतेषां निग्रहो राज्ञः,    | मनु.,                    | <b>६००</b> | एवं योनिरेव बलवती,                                  | श.िं ,                    | ६०७         |
| *एतेषां पूर्वः पूर्वः     | विष्गुः.,                | ७१६        | *एवं वर्णभेद:,                                      | ,,                        | ८२९         |
| एतेषां समवेतानां,         | बृह.,                    | ५०         | एवं वादिकृतान् वादान् ,                             | बृह.,                     | ७६९         |
| एतेषामपराधे तु,           | कात्या.,                 | ७८०        | एवं विदिरवा तत्साक्षी,                              | ,,                        | १२६         |
| एतेष्वेव यदा देयः,        |                          | २६६        | एवंविधस्तु यो भोगः,                                 | ,,                        | १ <i>७७</i> |
| एतेष्वेवाभियोगे तु,       | ,,                       | 990        | एवंविधानि कालानि,                                   | नार.,<br>_                | २१४         |
| एतेष्वेवाभियोगेषु.,       | ,,                       | २०८        | एवं विश्वान्तृपो देशान् ,<br>एवं शास्त्रोदितं राजा, | मतु.,                     | 488         |
| एते सनाभयस्तूक्ताः,       | ,,                       | 993        | एवं स बन्धनात्तस्मात् ,                             | बृह.,                     | ૧હે         |
| एते सर्वे पृथग्ज्ञेया,    | मनु.,                    | ७८४        | एवं समुद्धृतोद्धारे,                                | नार.,<br>                 | १२७         |
| एते साधरणा मासा,          | पिता,                    | २०३        | एवं सह वसेयुवी,                                     | मनु<br>                   | ६६०         |
| *एते हि धर्मप्रतिकरा.     | शं-लि,                   | ७८०        | एवं स्वभाव ज्ञात्वासां,                             | मनु.,                     | ६५१         |
| एतैः समापराधानां,         | कास्या.,                 | ८०२        | एवं हि विनयः प्रोक्तो,                              | "                         | ६०५         |
| एतेरुपाययोगैस्तु,         | मनु.,                    | ६०८        | एव हि विनयः प्राक्ता,<br>एवमन्येऽपि विज्ञेयाः,      | नार.,<br>                 | ४६७         |
| एतरेव नियुक्तानां,        | कात्या ,                 | २०८        | एवमन्यऽाप । वश्याः,<br>एवमादीन्विज्ञानीयात् ,       | नार.,<br>                 | ७१९         |
| एते लिङ्गेनयेत्सीमां,     | मनु.,                    | ४४१        | 1                                                   | मनु.,                     | 409         |
| एनश्च श्रावयित्वा,        | नार.,                    | २४६        | एवमुक्तवा विषं शार्ङ्ग,<br>एष एव विधिज्ञेंयो,       | याज्ञ.,                   | २४३         |
| एनो गच्छति कर्तारं,       | मनु,,                    | ३५         | एष एव ।वायज्ञया,                                    | **                        | ४५२         |
| एभिरेवगुणैर्युक्ता        | दक्ष.,                   | ६१४        | "                                                   | "                         | ७६३         |
| एमिश्च व्यवहर्ता यः,      | याज्ञ.,                  | 494        | एष एव विधिर्देष्टः,                                 | नार.,                     | ९५          |
| एमिश्चिह्नैः सदा ज्ञेया,  | कात्या.,                 | 400        | ,,                                                  | ,,                        | ३४७         |
| एमिस्तूत्कृष्टमूल्यानां,  | नार.,                    | ५३३        | एष एवोदितो धर्मी,                                   | बृह.,                     | ३४७         |
| एवं कार्याणि सर्वाणि,     | मनु.,                    | ७७०        | एष दण्डः समाख्यात:,                                 | बृह.,                     | ४८३         |
| एवं कियाप्रपन्नानां,      | बृह.,                    | ३६३        | एष दण्डः समेणूक्तः,                                 | बृह.,                     | ४८६         |
| एवं क्षत्रियविट्शूदाः,    | देव.,                    | ८१२        | एष दण्डो हि दासस्य,                                 | कात्या.,                  | 600         |
| एवं भ्रतां बहूनां तु,     | य।ज्ञ.,                  | ४९२        | एष धर्मः समाख्यातः,                                 | बृह.,                     | ३७०         |
| एवं चरेत्सदा युक्तो,      | कात्या.,                 | ८०६        | एव धर्मः समासेन,                                    | मनु. <b>,</b>             | ६१३         |
| एवं तत्रर्शिको ब्रुते,    | बृह.,                    | ३३१        | एत्र धर्मो गवाक्षस्य,                               | मनु.,                     | ७३९         |
| एवं तत्र विधिना प्रोक्तं, | कात्या.,                 | २६२        | एष नौयायिन।मुक्तो,                                  | मनु.,                     | 490         |
| <b>*ए</b> वं तयोर्द्विघा  | श.लि ,                   | ७४०        | एष वादिकृतः प्रोक्तो,                               | बृह.,                     | ६७७         |
| एवं दण्डविधिं कुर्यात् ,  | मनु.,                    | ४२४        | एष वृद्धिविधिः प्रोक्तः,                            | नार.,                     | •           |
| एवं धर्म विजानीमः,        | मनु.,                    | ८३८        | एषां मूर्घा नृपोऽङ्गानां,                           | बृह.,                     | <b>२</b> ६  |
| एवं धर्मो दशाहातु,        | कात्या.,                 | ४३१        | 1                                                   | <sub>रू</sub> र,<br>मनु,, | ६१९         |
| एवं परस्पराज्ञाने,        | बृह.,                    | ४४१        | एषामग्रे निश्चितस्य,                                | बृह.,                     | <b>30</b>   |
| एवं परीक्षितं सभ्यैः,     | ,,                       | ५१         | 1                                                   | <sub>2र</sub> .,<br>मनु., |             |
| ,                         |                          |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             | 13.,                      | १४१         |

|                             |             | ,              |                              |           |                                              |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| एषामन्यतमाभावे,             | याज्ञ.,     | ९२             | कयं तत्र विभागः स्यात् ,     |           | ६५८                                          |
| एषामन्यतमो यत्र,            | कात्या.,    | १९५            | कदन्नं च कुवासश्च,           | नार.,     | ६१९                                          |
| एषामपतितान्योन्य,           | याज्ञ.,     | ५६१            | कनिष्ठो वाविभक्तस्वः,        | कात्याः,  | २७५                                          |
| एषामभावे पूर्वस्य,          | याज्ञ.,     | ७६०            | कन्यकानां त्वदत्तानां,       | कात्या.,  | ६७१                                          |
| एषामेव प्रमेदोऽन्यः,        | नार.,       | ४२             | कन्धराबाहुसक्थ्नां च,        | याज्ञ.,   | ४८९                                          |
| एषु कोशः प्रदातव्यो,        | पिता.,      | २०९            | कन्यां भजन्तीमुत्कृष्ट,      | मनु ,     | ५९७                                          |
| एषु वादेषु दिव्यानां,       | कात्या.,    | २०८            | कन्यागतं तु तद्वित्तं,       | कात्या.,  | ५७८                                          |
| एषु स्थानेषु भूयिष्ठंः      | मनु.,       | ४ है           | कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यं,     | देव.,     | हं ७०                                        |
| एषोऽखिलेनाभिहितो,           | मनु         | ५०५            | कन्याया दूषणे स्तेये,        | कात्या.,  | ६७                                           |
| एषोदिता घातकानां,           | बृह.,       | ५७५            | कन्यायामसकामायां,            | नारं.,    | ५९६                                          |
| एह्येहि भगवन् धर्म,         | पिता        | २१९            | कन्यायामसकामायां,            | श.लि ,    | ५९६                                          |
| पे                          |             |                | कन्या वैवाहिके चैव,          | कात्या.,  | ३१५                                          |
|                             |             |                | कन्यैव कन्यां याः कुर्यात् , | मनु.,     | ५९७                                          |
| ऐन्द्रजालिकलुब्ध,           | नार ,       | 990            | कन्यैवाश्नतयोनिर्या,         | नार.,     | ६४४                                          |
| ओ                           |             |                | कन्यैवाक्षतयोनिर्वा,         | नार.,     | ३१९                                          |
| ,                           |             |                | कम्पः स्वेदोऽथ वैवर्ण्यं,    | कात्या.,  | 96                                           |
| ओघवाताहतं बीजं,             | मनु.,       | ७३९            | करणं कारयेद्वापि ,           | बृह.,     | ३६८                                          |
| ओषधीर्मन्त्रयोगांश्व,       | पिता.,      | २४०            | करपाददन्तभङ्गे,              | याज्ञ.,   | ४८९                                          |
| *औरसः क्षेत्रजः.            | श. लि.,     | ७१२            | कराग्रं न धुनेद्यस्तु,       | पिता.,बृह | .,२५ <b>२</b>                                |
| औरसः क्षेत्रजश्चैव,         | मनु.,       | ७१५            | करीवास्थितुषाङ्गारः,         | बृह.,     | ४४१                                          |
| 22 21 22                    | नार.,       | ७१६            | करीषमिष्टकाङ्गारान्,         | मनु.,     | ४४०                                          |
| औरसं पुत्रिकापुत्रं,        | मनु.,       | ७१५            | करा प्रमादिंतत्रीहेः,        | विष्णु.,  | २२६                                          |
| औरसक्षेत्रजी पुत्री,        | 1,          | ७१०            | कर्णनासाकरच्छेदे,            | बृह.,     | 866                                          |
| औरसाः क्षेत्रजास्तेषां,     | याज्ञ.,     | ६६७            | कर्णी चर्म च वालांश्व,       | मनु.,     | 896                                          |
| औरसा अपि नैतेंऽगं,          | नार.,       | ६६८            | कर्णीष्ठघ्राणपादाक्षि,       | कात्या.,  | 866                                          |
| औरसे पुनरूत्पन्ने,          | देव.,       | ় ७१६          | 33                           | ·         | ८०२                                          |
| औरसो धर्मपत्नीजः            | याज्ञ., ७१५ | <b>र, ७२</b> ६ | कर्तव्यं वचनं तेषां.         | "<br>**** | •                                            |
| औरसो नाम पुत्रः सः,         | देव.,       | ७१९            | गताच्य प्रया तथा,            | बृह.,     | ४२०                                          |
| औरसो यदि वा पुत्रः,         | ब्रह्मपु.,  | ७३६            | ,, ,,                        | याज्ञ.,   | ४२१                                          |
| औरसो विभजन् दायं,           | मनु.        | , ७१०          | कर्तव्या न प्रदुष्टास्तु     | कात्या.,  | ४४३                                          |
| ·<br>क                      |             |                | कर्तव्या भ्रातृमिस्तेषां,    | नार.,     | ६७०                                          |
| •                           |             |                | कर्तव्यो मध्यमो दण्डः,       | बृह.,     | 866                                          |
| कक्षच्छेदे तुलाभन्ने,       | व्यास.,     |                |                              | अङ्गि.,   | ७९५                                          |
| कक्षास्थाने यदा तुल्यं      | नार.,       |                | .,,                          | नार.,     | ३७९                                          |
| कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः, | मनु.,       |                | 1 7                          | पितां.,   |                                              |
| कण्ठकेशाम्बरप्राही,         |             | 460            |                              | बृह ,िपत  | 122×                                         |
| कण्ठेऽक्षमालामासज्य,        | नार.,       |                | 6                            | नार.,     | '', \ \ \<br>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| "                           | ,,          | ७६७            | कर्म कुर्यात्प्रतिज्ञातं,    | बृह.,     | ३८५                                          |

| कर्मणा क्षत्रविट्च्छूद्रान् ,         | कात्या.,      | ३२७    |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| कर्मणापि समं कुर्यात् ,               | मनु.,         | ३२६    |
| कर्मणा व्यवहारेण,                     | कात्या.,      | ३२४    |
| कर्भ तरस्वामिनः कुर्यात् ,            | बृह.,         | ३८५    |
| कर्माकुर्वन् प्रतिश्रुत्य,            | नार,          | ४०३    |
| कर्माणि तु करिष्यामि,                 | बृह ,         | १५४    |
| कर्मानुरूपं निर्वेशं,                 | बृह ,         | ३७०    |
| कर्मापि द्विविधं प्रोक्तं,            | नार.,         | ३८६    |
| कर्मारम्भं तु यः कृत्वा,              | काःया.,       | ४०३    |
| कर्मोपकरणं चैषां,                     | नार.,         | ४०२    |
| कलहापकृतं देयं,                       | याज्ञ.,       | ४९२    |
| कस्पितो यस्य यो दण्डः,                | कात्या.,      | ७९७    |
| कवाटबीजसंयुक्तां                      | पिता.,        | २१६    |
| कश्चित्कृत्वात्मनश्चिहं,              | नार ,बृह      | ,४९६   |
| कश्चिचेत्संचरन् देशान् ,              | नार.,         | ३६२    |
| का्किणी तु चतुर्भागं,                 | नार,,         | ८०९    |
| काकिण्यादिस्तु यो दण्डः,              | नार.,         | ७९८    |
| काकिण्यादिस्त्वर्थदण्डः,              | नार,          | ७९८    |
| काकिण्यो वधिकाश्चैव,                  | मनु,          | ७६१    |
| काङ्क्षन्ति पितरः पुत्रान् ,          | <b>बृह.</b> . | ७४३    |
| काणं खर्ज च नादद्यात्,                | बृह ,         | ३७०    |
| काणं वाप्यथवा खब्जं,                  | मनु.,नार.     | ,४७५   |
| *कानीनः पश्चमः,                       | वसि.,         | ७२९    |
| कानीनं च सहोढं च,                     | मनु,          | ७१५    |
| कानीनश्च सहोढश्च,                     | नार.,         | ७१६    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,,            | ० इं ७ |
| , , ,                                 | बृह.,         | ७१७    |
| ,,,,,                                 | मनु,          | ७१५    |
| *कानीनसहोढ,                           | गौत.,         | ७१२    |
| कान्तारकास्तु दशकं,                   | याज्ञ ,       | २८३    |
| काम तदपि गृह्णीयात्,                  | कात्या.,      | ४९     |
| कामं तु क्षपयेद्देहं,                 | मनु.,         |        |
| *कामं वरोयरेक,                        | श.लि.,        |        |
| कामकोधामिभूतार्थ,                     | नार.,         |        |
| कामकोधास्वतन्त्रार्थ,                 | कात्या.,      |        |
| कामकोधौ तु संयम्य,                    | मनु.,         | 99     |
| कामतस्तु भजेदेनं,                     | नार्.,        | ६४५    |
| Nervice Contactib                     | 31/11         | 407    |

कामतो नामिनन्देत. नार. ६१६ कामयेत्तत्र सा दण्ड्या. बृह. ५९३ कामात्कोधाच लोभाच. नार, ४१ कामात्तु संश्रितां यश्र, कात्या., 386 कामाद्दशगुणं प्रोक्तं, मनु., 989 कामारपुरीषं कुर्यात्स, कात्या., ४५५ कामात्मविषयः चुद्रो, मनु., ७९४ कामात्समाश्रयेदन्यं, नार., ६४५ कामानामपि दातारं, महाभा., ६०८ कामार्ता स्वैरिणी वा तु, कात्या., 496 कामिनीषु विवादेषु, मनु., २५७ कामी तु संस्थितो यत्र, कात्या., 469 कायाविरोधिनी शश्वत्. व्यास,, २८२ नार. 263 कायिका कालिका चैव. नार. २८२ कारणं कारणोपेते. बृह., **E9** कारणं भुक्तिरेवैका, नार., 909 कारणप्रतिपत्तौ तु. नार., 68 कारणात्पूर्वपक्षेऽपि. कात्या.. ८७ कारणे विधिरेव स्यात, व्यास.. 339 कारयित्वोत्तरं सम्यक् बृह., 60 कारयेदायसं पात्रं, पिता, २५२ कारयेत्तद्वहृत्वं चेत्. कात्या., **६9**२ कारयेद्दासकर्माणि. कात्या, 388 कारयेद्वा ऋणी लेख्यं. बृह., ३२७ कारयेत्प्रत्ययायेव. कात्या., ३०५ कारयेत्सज्जनैस्तानि. कात्या., २०८ कारयेत्सर्वदिव्यानि. विष्यु याज्ञ.,२१३ कारयेनिष्कृतिं कृच्छं, वृह., 498 कारयेन्मण्डलान्यब्टी. बृह ,पिता.,२२४ कारावरो निषादात्तु, मनु. विष्णु.८२२ कारिता च शिखा वृद्धिः. बृह , २८२ कारूषश्च विजन्मा च, मनु. ८२६ कार्मिकं रोमबद्धं च, याज्ञ. 424 कार्यः क्षतानुह्रपस्तु, बृह., 866 कार्यः परीक्षकेर्नित्यं, पिता 290 कार्य तु साधयेखो वै. कात्था.,

|                              |                   |                  | •        |
|------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| कार्यं तु कार्यिणामेवं,      | ं कात्या,         | ३८               | <b>有</b> |
| कार्यगौरवमासाद्य,            | नार.,             | 996              | क        |
| कार्यवाधावहीनस्तु,           | बृह.,             | ४९               | का       |
| कार्यमुह्श्य पीडां य:,       | <b>उश.</b> ,      | ४६               | क        |
| कार्यस्य निर्णयं सम्यक्,     | कात्या ,          | ع د              | का       |
| कार्याणां निर्णयार्थेषु,     | कात्या,           | २५९              | का       |
| कार्यातिपातव्यसनि,           | कात्या,           | ५५               | का       |
| कार्यार्थे कार्यनाशः स्यात्, | कात्या,           | ८०६              | कि       |
| कार्ये चाधर्मसंयुक्ते,       | बृह.,             | ३७९              | किं      |
| कार्येष्वभ्यन्तरो यश्च,      | नार, कात्र        |                  | किं      |
| कार्यो बल्लेन महता,          | प्रजा. ,          | 946              | किं      |
| कार्यौ द्वितीयापराधे,        | याज्ञ.,           | ५३१              | किं      |
| कार्षापणं भवेद्ण्डयो,        | मनु.,             | ७९९              | *f       |
| कार्षापणप्रमाणं तु,          | नार,              | ८०९              | कि       |
| कार्षापणस्तुः विज्ञेयः,      | मनु.,             | 606              | कि       |
| कार्षापणाद्या ये प्रोक्ताः,  | नार.,             | ७९९              | की       |
| कार्षापणान्ता सा दिव्ये,     | बृह.,             | 988              | की       |
| कार्षापणावराद्यस्तु,         | नार.,             | ७९९              | की       |
| कार्षापणोः दक्षिणस्यां,      | नार.,             | ८०९              | *3       |
| कार्षांपणोऽब्दिका ज्ञेया,    | नार.,             | ८०९              | कुड      |
| काष्णीयसमलंकारः,             | मनु.,             | ८३२              | कुटु     |
| ,,                           | यम:.,             | ८३२              | कुटु     |
| कालं देशं च विज्ञाय,         | कात्या,           |                  | कुटु     |
| कालं प्रार्थयते यत्र,        | बृह.,             | . <b>&amp;</b> & | कुटु     |
| कालं विवादे याचेत ,          | व्यः,<br>कात्या., |                  | कुटु     |
| काल संवत्सरादर्वाक,          | कात्या, ६         |                  | कुटु     |
| कालकूटमलाबुं च,              | नार.,             |                  | कुड      |
| कालं तत्र न कुर्वीत,         | कात्या ,          |                  | कुसं     |
| काळदेशविरोधे तु,             | कात्या ,          |                  | कुद्     |
| कालमासाय कार्यं च,           |                   |                  | कुन      |
| कालशक्ती विदित्वा तु,        | कात्या.,          | Ęų               | कुम      |
| कालहीने दददण्डं,             | कात्या.,          |                  | कुर      |
| कालाकृतिवयोद्रव्य            | व्यास.,           |                  | कुर्य    |
| कालातिहरणाद्भुक्तिः,         |                   | 963              | कुय      |
| कालातीतेषु वा कालं,          | कात्या.,          | · 68             | कु य     |
| काले कार्यार्थिन पृच्छेत् ,  | कात्या.,          | ४७               | कुय      |
| काले कालकृतो नश्येत् ,       |                   | २९७              |          |
| ••                           |                   | . 170            | कुय      |

| कालेऽदाता पिता वाच्यो,         | मनु.,                      | ६०४     |
|--------------------------------|----------------------------|---------|
| कालेन विधिना देयं,             | कात्या.,                   | ३१३     |
| कालेऽपूर्णे त्यजन्कर्म,        | नार.,                      | ४०५     |
| काले व्यतीते प्रतिभू:,         | कात्या.,                   | ३०४     |
| काष्ठमःण्डतृणादीनां,           | नार.,                      | ५३६     |
| काष्ठलोष्टेष्टपाषाण,           | याज्ञ.                     | 409     |
| कासत्यकस्माच भृशं,             | नार.                       | 980     |
| किं कार्यकाचते पीडा,           | कात्या.                    | ४७      |
| किंचिद्नं प्रदाप्यः स्यात्,    | व्यास.,                    | ३४४     |
| किंश्चिदेव तु दाप्यः स्यात् ,  | मनु.,                      | ५८३     |
| किं तु राजा विशेषेण,           | नार.,                      | 9 €     |
| किंत्वलंकृत्य सत्कृत्य,        | नार.,                      | ५९६     |
| *किण्वकार्पाससूत्र,            | विष्णु.,                   | २९०     |
| कितवान् कुशीलवान् केरान्.      | मनु.,                      | ५२७     |
| कितवेष्वेव तिष्ठेरन्,          | नार.,                      | ७६८     |
| कीर्तिते यदि मेदः स्यात्,      | कांत्या.,                  | ४४६     |
| कीनाशाः कारुकाः शिल्पि,        | बृह.,                      | ३१      |
| कीनाशो गोत्रुषो यानं,          | मनु                        | ६९७     |
| *कुक्रुटानां प्रहर,            | श. लि.                     | ८३०     |
| कुटुम्बं बिभृयाद्घातुः,        | नार.                       | ६८२     |
| कुटुम्बभक्तवसना,               | बृह,                       | ३७५     |
| कुरुम्बार्थमशक्तेन,            | कात्य।,,                   | ३१४     |
| कुरुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि,       | मनुः,                      | ३१४     |
| कुरुम्बार्थेषु यो युक्तः,      | नार.,                      | ६६५     |
| कुडम्बिनायका यस्य,             | व्यास.,                    | 940     |
| कुटुम्बिनोऽथ कायस्थ,           | व्यास.,                    | 940     |
| कुड्यव्यवहितो यस्तु,           | बृह.,                      | 900     |
| कुसीदात्सीदतश्चेव,             | बृह,,                      | २७७     |
| <b>कुद्दालपाणिर्विज्ञेयः</b> , | नार.,                      | १९५     |
| कुनखी श्यावदिच्छ्रित्र.        | नार.,                      | 990     |
| कुमार्यो तु स्वान्यादाय,       | आप.                        | te e te |
| कुरुते दानहरणं.                | बृह.,                      |         |
| <b>क्तर्युरर्ध यथा पण्य</b> ,  | <sup>२ूद</sup> ः,<br>मनु., |         |
| क्यांच सदशं लेख्यं.            | व्यास.                     |         |
| कुर्याच्छास्त्रमाणेन           |                            |         |
| कुर्याच्छ्रुश्चरयोः पाद,       | कात्या<br>गान              | 88      |
| व<br>कुर्योत्प्रत्यमियोगं च,   | याज्ञ ,                    | ६२•     |
| च रक्षाचामाच च,                | याज्ञ.,                    | ७२      |
|                                |                            |         |

| कुर्यादलमकौ रक्षेत्,        | बृह.,             | २७    | कुल्यायननिरोधश्च,                     | बृह.,     | ४२३   |
|-----------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------|-----------|-------|
| कुर्योन्न्यूनाधिकं तुल्यं,  | बृह.,             | ७७१   | कुष्ठिनीं पतितां वन्ध्यां             | देवल.,    | ६१६   |
| कुर्युः कर्माणि नृपतेः,     | कात्या.,          | ५४२   | *कुसीदं पशूप,                         | गौत.,     | २८९   |
| कुर्युभयाद्वा लोभाद्वा,     | कात्या,           | ४४६   | कुसीदपशुवाणिज्ये,                     | बृह.,     | २७६   |
| कुर्युर्यथेष्टं तत्सर्वं,   | नार.,             | ७६०   | कुसीदपथमाहुस्तं,                      | मनु,      | २८६   |
| कुर्युस्तेऽव्यमिचारेण,      | नार.,             | ३५९   | कुसीदवृद्धिद्वैगुण्यं,                | मनु,      | २८८   |
|                             | ,,                | ३६१   | कुसीदवृद्धिंघम्यां,                   | गौत.,     | २७८   |
| कुर्वन्ति चेत्रिणामधं,      | मनु.,             | ७३८   | कुसीदादिवि <b>धि</b> स्त्वेव,         | बृह.,     | २९७   |
| कुर्वन्ति सदृशं लेख्यं,     | बृह.,             | 955   | कुसीदायैः पदैहाँनो,                   | बृह.,     | ४९    |
| कुर्वन्त्युत्कोचकास्ते तु,  | ट्यास.,           | ५२१   | कुहकः प्रत्यवसितः,                    | नार.,     | 990   |
| कुर्वन्त्यौपाधिकाश्चान्ये,  | व्यास,            | 492   | कुहकाशङ्कया राजा                      | पिता,     | २४४   |
| कुर्वात चैषां प्रत्यक्षं,   | मनु.,             | ५१७   | *कूटतुलामान,                          | श. लि.,   | ५१५   |
| कुर्वात जीवनं येन,          | कात्या.,          | ६६३   | कूटलेख्यं तु तत्त्रोक्तं,             | बृह.,     | १६४   |
| कुर्वीत पुनराह्वानं,        | व्यास.,           | હ દ્  | *कूटशासनकर्तॄंश्च,                    | विष्णु.,  | ५७०   |
| कुर्वीत शासनं राजा,         | मनु.,             | ५१०   | कूटशासनप्रयोगे,                       | श. लि.,   | ५७०   |
| कुलं काण्डमिति ख्यातं       | यमः,              | ७१८   | कू <b>ट</b> सभ्यः कूट <b>सा</b> क्षी, | वृह. ,    | १२६   |
| कुलजे वृत्तसंपन्ने,         | मनु,              | ३३९   | *कूटसाक्षिणां,                        | विष्णु,३९ | ९,१४२ |
| कुलधर्म तु तं प्राहुः,      | कात्या.,          | २०    | कूटसाक्षी स विज्ञेयः.                 | नार.,     | 980   |
| कुलशीलवयोवृत्त,             | कात्या.,          | ३०    | कूटसाक्ष्यं तु कुर्वाणः,              | मनु.,     | १४२   |
| कुलश्रेणिगणादीनां,          | बृह.,             | १७०   | कूटसाक्ष्यपि निर्वास्यः,              | कात्या    | ८०२   |
| कुलश्रेणिगणाध्यक्षाः,       | बृह., ३०          | ,४२५  | कूटस्वर्णव्यवहारी,                    | याज्ञ.,   | ५२२   |
| कुलादिभ्योऽधिकाः सभ्याः,    | बृह.,             | ३०    | कूटाक्षदेविनः चुद्राः,                | बृह.,५२९  | १,७६७ |
| कुलादिमिर्निश्चितेऽपि,      | बृह.,नार          | , २६८ | क्टाक्षदेविनः पापात्,                 | नार.,     | ५२०   |
| कुलादीनां समक्षं चेत्,      | कात्या.,          | 998   | कूटोक्तौ सान्निणां वाक्बात्,          | कात्या.,  | 986   |
| कुलानि जातीः श्रेणीश्व,     | याज्ञ.,           | ७७५   | *कूपपथस्थानं,                         | हारी.,    | ६२४   |
| कुलीनदक्षानलसैः,            | बृह.,             | ३५८   | कूष्माण्डैर्वापि जुहुयात्,            | मनु.,     | १४७   |
| कुलीना रूपवत्यश्च,          | महाभा.,           |       | *कृच्छ्रमदण्डने,                      | वसि.,     | ७९६   |
| कुलीनार्यविशिष्टेषु,        | कात्या.,          | ८०१   | कृतः पञ्चविधस्तेषां,                  | नार.,     | ९८    |
| कुले ज्येष्ठस्तया श्रेष्ठः, | नार.,             | २७३   | कृतं चेदेकदिवसे,                      | बृह.,     | ७७२   |
| कुले तदवशेषे च,             | नार.,             | ६३९   | कृतं तद्धमंतो विद्यात् ,              | मनु.,     | २६७   |
| कुले मुख्येऽपि जातस्य       | मनु.,             | ८२८   | कृतं रूपार्थलोभेन,                    | बृह.,     |       |
| कुले विनीतविद्यानां,        | कात्या.,          |       | कृतकार्यसहायाश्व,                     | नार.,     |       |
| कुलैश्व यत्कृतं कार्यं,     | कात्या.,          | ३१    | कृतकालव्युपरमात् ,                    | नार.,     | •     |
| कुल्याः कुलविवादेषु,        | नार.,कात्य        |       | कृतकाष्ठाश्मकौलालः                    | श. लि.,   |       |
| कुल्याः संबन्धिनश्चैव,      | कात्या.,          |       | कृतमस्वामिना यच,                      | कात्या.,  |       |
| कुल्या दुहितरो वापि,        | देव.,             |       | कृताकृता वा पुत्रस्य,                 | बृह.,     |       |
| कुल्याभावे स्वधादाता,       | देव.,             |       | कृतानुसाराद्धिका,                     | -         |       |
| उल्लामान रनवादाता,          | المراجعة المراجعة | 1     | 1. Carrell And Art                    | ं मनु.,   | २८६   |

| कृतात्रं चाकृतात्रेन,     | बृह.,                    | ६४१                          | कमादेते प्रवर्तन्ते,                     |                             | _          |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| कृते कर्मणि यः स्वामी,    | <sup>२७.,</sup><br>बृह., | ४०८                          | कमापत अयतन्त,<br>कयं शिल्पिषु निक्षिप्तं | नार.,                       | ७१७        |
| कृतेऽकृते विभागे वा.      | ृष्.,<br>वृह.,           | ७०७                          | कयः प्रोषितनिक्षिप्तं,                   | कात्या.,                    | 989        |
| कृत्रिमः पञ्चभागं तु,     | वृत्यः,<br>ब्रह्मपु.,    | ७११                          |                                          | "                           | ३३९        |
| कृत्वा चौरस्य हन्तुर्वा,  | याज्ञ.,                  | 486                          | क्रयविकयधर्मेषु,<br>क्रमविक्रयसम्बद्ध    | नार.,                       | ४२९        |
| कृत्वा मृषा तु शपथं,      | यम:,                     | ३५७                          | कयविकयानुशये                             | बह.,                        | ४३८        |
| कृत्वोद्धारमदत्वा यो,     | कात्या.,                 |                              | क्रयविकयानुशयो,                          | मनु.,                       | ४३         |
| कृतस्नमेव लभेतांशं,       | मार्गाः,<br>मनुः,        | २८६                          | क्रयेण स विशुद्धस्तु,                    | ,,                          | ३५२        |
| कृमिचौरव्याघ्रभयात् ,     |                          | ₹ <i>६४</i><br>∨ <i>९</i> 1• | कयो वा निःस्रवस्तस्मात्,                 | याज्ञ.                      | ५१७        |
| कृशातिवृद्धं शूद्धं च,    | बृह.,<br>वट              | ४१५                          | कियते धर्मतत्त्वज्ञैः,                   | नार.,                       | २३७        |
| कृष्णलैश्रोत्तमेव स्यात्, | वृह.,<br>कात्या,         | ३७०                          | क्रियते निर्णयस्तत्र,                    | बृह.                        | २६१        |
| केदाराराममार्गैश्च,       | कात्या,<br>नार.,         |                              | कियमाणे तु कर्तव्ये,                     | ,,                          | 900        |
| केन कस्मिन्कदा कस्मात् ,  | गार.,<br>कात्या.,        | ४४५                          | कियां बलवतीमुक्त्वा.,                    | कात्या.,                    | ९०         |
| केवलं शास्त्रमाश्रित्य,   |                          | ४७                           | कियाकारेषु सर्वेषु,                      | ,,                          | ૧૨૪        |
| *केशाकेशिग्रहण।त् ,       | वृह.,<br>श.लि.,          | १५                           | कियाणां सर्वनाशः स्यात्,                 | रंग्<br>संवर्ते.,           | १७३        |
| केशाकेशिगृहीतश्च,         | रा.ाल.,<br>नार.,         |                              | कियापादस्तथा चान्यः,                     | वृह.,                       | ४५         |
| केशाकेशियहैश्वापि,        | गार.,<br>व्यास,          | १९५                          | कियापादश्च तेनायं,                       | टल.,<br>कात्या,             | 86         |
| केरोषु गृह्णतो हस्तौ,     | मनु.,                    | ५७९<br>४९ <b>१</b>           | किया बलवती पूर्वी,                       | बृह.,                       | ७७२        |
| कैवर्तिमिति यं प्राहुः,   |                          |                              | क्रियाभेदो मनुष्याणां,                   | नार.,                       | ४२         |
| कोऽर्थस्तेन तु पुत्रेण,   | मनु.,विष्गुः,            |                              | कियाभ्युपगमादेतत्,                       | मनु,                        | ७२२        |
| कोशः प्राज्ञैर्न दातन्यो, | बृह <i>.</i> ,           | ६६६<br>-                     | कियाणीदिषु सर्वेषु,                      | नार.,                       | ७७२        |
| कोशपानं तदर्धं वा,        | पिता.,                   | २०७                          | कियार्थिनावरुद्धः,                       | कात्या.,                    | ५२         |
| कोशेन लेख्यकियया,         | कात्या.,                 | २०२                          | क्रियावधारणीपेतं,                        | गारपा <b>.,</b><br>बृह.,    | १५९<br>१५९ |
| कोष्ठागारायुधागार,        | बृह∙,                    | ४२०                          | कियावसन्नोऽप्यहेंत्तु,                   | <sup>रु</sup> ु∘,<br>न।र्., |            |
| कौमारं पतिमुत्सुज्य,      | मनु.,<br>                | ५३०                          | किया वा दैविकी प्रोक्ता,                 |                             | २६३        |
| कौशेयं चोत्तमद्रव्यं,     | नार.,                    | ६४४                          | कियासमृहकर्तृत्वे,                       | कात्या.,                    | ९३         |
|                           | वृह.,                    | ५५७                          | कियास्थित्यनुरूपस्तु                     | कात्या,                     | २०९        |
| कौरोयवल्कलादीनां,         | नार.,                    | ५२६                          | कीडते पतिना सार्ध,                       | ,,<br>0                     | ६५         |
| क्रमशः कथ्यते वादो,       | वृह.,                    | ३८२                          | नगडत पातना साथ,                          | अङ्गि.,                     | ६३३        |
| कमशः संप्रवक्ष्यामि,      | ,,                       | २७७                          | "                                        | व्यास.,                     | ६३४        |
| क्रमागतः शासनिकः,         | ,,                       | 9 ৩ ৩                        | कीडाशरीरसंस्कार,                         | याज्ञ ,                     | ६३१        |
| क्रमात् पितॄणां नामानि,   | कात्या.,                 |                              | कीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थे,                 | मनु.,                       | ७३२        |
| कमादभ्यागतं द्रव्यं       |                          | Ę٥                           | कीतं तत्स्वामिने देयं,                   | कात्या.                     | -          |
| कमादन्याहतं प्राप्तं,     | याज्ञ,.                  |                              | कीतानुशय इत्येत् ,                       | नार.,                       | •          |
| क्रमाहते तु धर्मोंsयं,    | नार.,                    |                              | कीत्वागच्छन्ननुशयं,                      | कात्या.,                    |            |
|                           | कात्या.,                 |                              | कीत्वात्वनुशयात्पण्यं,                   |                             |            |
| कमायाते होष धर्मी,        | नार.,                    |                              | कीत्वा नानुशयः कार्यः,                   | ))<br>Tr                    | "          |
| क्रमेणाचार्यसच्छिष्य,     | याज्ञ.,                  | ७५४                          | कीत्वा नानुशयं कुर्यात् ,                | याज्ञ.,                     | ४३६        |
|                           |                          |                              | San Sant                                 | नार.,                       | ४३६        |

| कीत्वा प्राप्तं न गृह्णीयात् ,    | कात्या.,           | 839          | *&    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------|
| कीत्वा मूल्येन यः पण्यं,          | नार.,              | ४३५          | क्ष   |
| कीत्वा विकीय वा किंचित्,          | मनु.,              | ४३०          | *8    |
| मुद्धः शत्रुगृहं गछेत् ,          | ,,                 | १३२          | क्षर् |
| कुद्धहष्टप्रमत्तार्त,             | बृह.,              | ३७९          | क्षर  |
| कूरं धनुः सप्तशतं,                | नार.,              | २३४          | क्षरि |
| केता पण्यं परीक्षेत,              | नार.,              | ४३६          | *8    |
| केतारश्चेव भाण्डानां,             | कात्या.,           | 488          | *8    |
| केतुराज्ञोर्मूलदमी,               | बृह.,              | ३५१          | *8    |
| केत्रे मूल्यं प्रदाप्यस्ते,       | ,,                 | ५२४          | क्ष   |
| कोधादिना निमित्तेन,               | ,,                 | ५७२          | *;    |
| *कोशतस्तथाधिकृतान् ,              | श.लि.,             | ४७७          | *     |
| क्चान्तसाहसिकाश्रान्त.,           | नार.,              | 990          | क्ष   |
| क्षीवं विहाय पतितं,               | कात्या.,           | ७२,८         | क्ष   |
| क्षीबातुरान्सत्त्वहीनान् ,        | नार.,              | २०५          | क्ष   |
| क तद्ददतु साक्षित्वम् ,           | नार.,              | ११५          | *     |
| क्षतं भङ्गोपमादौ वा,              | कात्या.,           | ५५९          | *     |
| क्तस्यारुगमहत्वं च,               | बृह.,कात्य         | ,५७३         | *     |
| क्षतारं क्षत्रिया श्र्दान् ,      | नार.,              | ८७६          | 1     |
| *क्षुः प्रतीह।र,                  | रा.लि.,            | ८३०          |       |
| क्ष्तुर्जातस्तथोग्रायां,          | मनु.,विष्णु        |              | 8     |
| *क्ष्तृवेदेहकयोः,                 | बोधा.,             | ८१८          | 8     |
| *क्षृत्वेदेहको,                   | शङ्ख ,             | ८१५          | 8     |
| क्षत्रविर्शूद्रधर्मस्तु,          | कात्या.,           | ३९६          | 1     |
| क्षत्रविट्शूद्रयोनिस्तु,          | मनु.,              | ८०२          | 8     |
| क्षत्रशूदवपुजन्तुः,               | मनु.,              | ८१३          | ;     |
| क्षत्रियं चैव वश्यं च,            | मनु.,              | ३९७          | ;     |
| क्षत्रियं मध्यमं वैश्यं,          | याज्ञ.,            | ५६४          | 1     |
| क्षत्रियं मध्यमं चेव              | बृह.,              | ४७९          |       |
| *क्षत्रियवर्ज सप्तथा,             | विष्णु.,           | ६१९          |       |
| *क्षत्रियवैश्यानु,                | वसि.,              | ८२३          |       |
| 11                                | श.लि.,             | , ,,         |       |
| *क्षत्रियवैश्यानुलोमान्तर,        | वसि.,              | ,,           | 1     |
| *क्षत्रियवैश्यानुलोमान्तरोत्पन्ने |                    |              |       |
| *क्षत्रियवैश्यो राज,              | , सासा,<br>विष्णु. |              | .     |
| ·                                 | 14-9.              | , "ે<br>હવુ: |       |
| क्षत्रियश्चतुर्थमंशं,             | ,,                 | 97.          | `     |

| <sup>*</sup> क्षत्रियस्य क्षत्रिया, | ,, ६५९       |
|-------------------------------------|--------------|
| वित्रयस्यापि भार्ये हे,             | महाभार., ६९८ |
| *क्षत्रियाचेतुत्य,                  | गौत , ७०१    |
| क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां,           | मनु., ८१३    |
| क्षत्रियाजातमेवं तु,                | मनु., ८२५    |
| क्षित्रयाजायते स्तो,                | यम., ८१८     |
| *क्षत्रियादीनां व्राह्मणवधे,        | बौधा., ५७२   |
| *क्त्रियाद्राह्मण्यां,              | ,, ८१८       |
| *क्षत्रियापुत्रस्त्रीन् ,           | विष्णु., ६९९ |
| क्षत्रियायां तु वैश्येन,            | यम., ८१८     |
| *क्षत्रियायां मागधः,                | श.लि., ८१५   |
| *क्षत्रियायां वैश्यशूद्रौ,          | हारी., ८१८   |
| क्षत्रियायामगुप्तायां,              | मनु., ५९१    |
| क्षत्रियाया हरेत्पुत्रः,            | महाभार , ६९८ |
| क्षत्रिया षट् समास्तिष्ठेत् ,       | नार., ६४२    |
| *क्षत्रियेण,                        | पैठीन., ८१९  |
| *क्षत्रियेण कृष्णायां,              | ,,           |
| *क्षित्रेयेण क्षता,                 | पैठीन., ८१९  |
| *क्षत्रियेण वैश्यायां               | उशना., ८१४   |
| ,,                                  | श. लि. ,,    |
| क्षत्रुप्रपुलकसानां तु,             | मनु ८२९      |
| क्षत्र्यां तथोग्रजः पुत्रः,         | देव., ८२०    |
| क्षत्र्यामुग्रसंगे,                 | श. लि., ८१९  |
| क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं,          | मनु., ४७     |
| क्षमालिङ्गानि चान्यानि,             | कात्या., ६०  |
| क्ष्यं वृद्धिं च जानीयात्           | ,, ४३६       |
| क्षयं वृद्धिश्च वणिजा,              | य।ज्ञ. ,,    |
| क्ष्यः संस्कियमाणानां,              | नार., ५२४    |
| क्षयोदयेन चाल्पा सा,                | बृह., ४५१    |
| क्षयोदयौ जीवनं च,                   | ,, ४५०       |
| क्षयो हानिर्यदा तस्य,               | ,, ३६०       |
| क्षिपन् स्वस्नादिकं दद्यात्,        | ,, ४७८       |
| क्षिप्तेस्तु मज्जनं कार्यं,         | कात्या., २३५ |
| क्षुद्रकाणां पशूनां च,              | मनु., ५०२    |
| *त्तुद्रपशवः सर्वथा,                | श. लि., ४६९  |
| चुद्रमध्यमहाद्रव्य,                 | याज्ञ., ५३०  |
|                                     |              |

| चुद्रमध्यमोत्तमानां तु,              | नार.,                       | ५०६          | खसजाताः प्रगृह्धन्ति,           | बृह ,          | २१०         |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| त्तेत्रं गृहीत्वा यः कश्चित्,        | व्यास,                      | ४६१          | खादयेद्वा सारमेयैः,             | ,,             | ५९३         |
| चेत्रं चेद्रिकृषेत्कश्चित्,          | नार.,                       | ४५९          | खादिरां कारयेत्तत्र,            | नार.,          | <b>२</b> 9४ |
| चेत्रं त्रिपुरुषं यत्स्यात्,         | नारं.,                      | ४५९          | खिलोपचारं तत्सर्वं,             | ,,             | ४८९         |
| चेत्रं ससस्यमुह्न <sup>ङ्</sup> घ्य, | बृह.                        | ४५१          | ख्यापितं चेद्द्वितीयेsह्रि,     | कात्या,        | १६२         |
| चेत्रकूपतडागानां,                    | मनु.,                       | ४५२          | ग                               |                |             |
| 99                                   | कात्या.                     | ,,           | İ                               | Α              |             |
| चेत्रंजादीन् सुतानेतान्,             | मनु.,                       | ७३५          | गच्छेत्परमया श <del>त</del> या, | पिता-नार.<br>- |             |
| <b>चेत्रजायाः सुताश्चान्ये</b> ,     | <b>बृह</b> .,               | <b>৩</b> 9 9 | *गजाश्वोष्ट्रवाती,              | विष्गु.,       | ४९९         |
| चेत्रजो गर्हितः सद्भिः               | ,,                          | ७१७          | गणको गणयेदर्थ,                  | बृह.,          | २७          |
| त्तेत्रजेषु च पुत्रेषु,              | नार.,                       | ६६१          | गणको लेखकश्चैव,                 | कात्या.,       | ३०          |
| *चेत्रवीजभक्त,                       | श लि.,                      | 60           | गणद्रव्यं हरेद्यस्तु,           | याज्ञ.,        | ४२४         |
| *चेत्रमर्यादाभेदेऽष्टशतं             | ·                           | ४५६          | गणनावञ्चकाश्चेव,                | बृह.,          | ७६७         |
| चेत्रमेकं द्वयोर्बन्धे.              | "<br>बृह.,                  | ३०१          | गणपाषण्डपूगाश्च,                | कात्या.,       | ८१०         |
| चेत्रवास्तुतडागेषु                   | ट०.,<br>कात्या.             | ४४३<br>४४३   | गणवृद्धादयस्त्वन्ये,            | नार.,          | ४४७         |
| चेत्रवेश्मग्रामवन                    | याज्ञ.,                     | ००२<br>५६७   | गणानां वश्वकाश्चैव,             | बृह.,          | ५२१         |
| चेत्रसीमाविरोधेषु,                   | नार.,                       | 288<br>260   | गणानां श्रोणिवर्णानां,          | कात्या.,       | ४२८         |
| चेत्रस्य इरणे दण्डा                  | याज्ञ.,                     | ४५६          | गणिमं तुलिमं मेयं,              | नार.,          | ४२९         |
| चेत्राधिकं यदा भुक्तं,               | बृह.,                       | २९७          | गणैश्च श्रेण्यविज्ञातं,         | बृह ,          | ३०          |
| चेत्रादीनां तथैव स्यात् ,            | <sub>टर</sub> .,<br>कात्या. |              | गन्धमाल्याम्बरैश्चापि,          | कात्या.,       | 460         |
| चेत्राधिक रो यत्र स्यात्             | नार.,                       | ર હ <b>પ</b> | गमने त्वागमः कार्यः,            | ,,             | २३५         |
| चेत्रारामविवीतेषु,                   |                             | ४३८          | गम्याः स्युरानुलोम्येन,         | नार.,          | ५९८         |
| चेत्रिकस्य मतेनापि.,                 | कात्या.,                    | ४७०          | गम्या अपि हि नोपेया             | ,,             | 496         |
| चेत्रिकस्यात्यये दण्डो,              | "                           | ७२२          | गम्यास्विप पुमान् दाप्यः,       | याज्ञ.,        | 496         |
| चेत्रिकस्याविज्ञानेन,                | मनु.,                       | ५३२          | गयां यास्यति यः कश्चित्,        | बृह.,          | ७४३         |
| चेत्रिकानुमते बीजं,                  | <b>,</b>                    | ७३९          | गरदामिद कीनाश.,                 | नार.,          | 908         |
| *चेत्रिणः पुत्रो जनः,                | नार.,<br>-ि                 | ७२२          | गर्तानूपं सुसेकब,               | <b>बृह</b> .,  | ३७०         |
| शाननः चुत्रा जनः,                    | वसि.,                       | ० ६ ०        | गर्दभाजाविकानां तु,             | मनु.,          | ५०२         |
| *चेत्रियः पारदारि,                   | गौत.,                       | ७३९          | *गर्भव्रीमधोवर्णगाम्,           | हारी.,         | ६१८         |
| च्चेत्रेष्वन्येषु तु पशुः,           | मनु.,                       | ४६४          | गर्भपातो नखानां च,              | •              |             |
| चेत्रोपकरणं सेतुं,                   | वृह.,                       | ५५७          | गर्भभर्तृवधे तासां,             | कात्या.,       | 460         |
| चेपं करोति चेद्द्वः                  | याज्ञ.,                     | ४७५          | नगमपुषय ताला,                   | याज्ञ.,        | ६१८         |
| *चेपेsष्टशतं यथानुह्नपं,             | श.त्ति.,                    |              | गर्मस्थैः सदशो ज्ञेयः,          | नार.,          | २७४         |
| चेंग्ता च चत्रियः कार्यः,            | पिता.,                      | २३४          | गर्भिणी तु द्विमासादिः,         | मनु.,          | ७८९         |
| *चेमकृद्राजा यस्य,                   | आप.,                        | 499          | *गर्भिणी या संस्कियते,          | विष्णु.,       | ७३०         |
| ख                                    |                             |              | गवत्रं गोमिनां देयं,            | नार.,          |             |
| खरगोमहिषोष्ट्रादीन् ,                |                             |              | गवां क्षीरभृतो यस्त             | मनु. <b>,</b>  | ४१३         |
| जरगानाह्याष्ट्रादान् ,               | कास्या.,                    | 400          | गवां प्रचारे गोपालः,            | नार.,          |             |
|                                      |                             |              | ,                               | ر ۱۱۲۰۰        | 48          |
|                                      |                             |              |                                 |                |             |

|                              |              | 1   |
|------------------------------|--------------|-----|
| गवां शताद्वत्सतरी,           | "            | ४१३ |
| गवादिषु प्रणष्टेषु.          | ,,           | 488 |
| गर्ह्य: स पापी दण्ड्यश्र,    | कात्या.,     | ४२३ |
| गात्रं च कम्पते यस्य,        | बृह, कात्या. | २५१ |
| गावः पादं प्रदण्ड्याः स्युः, | नार.,        | ४६६ |
| गुडे मधुनि चैनोक्ता,         | बृह.,        | २८९ |
| गुणमुद्दिश्य यैः किंचित् ,   | कात्या.,     | ४२८ |
| गुणहीनस्य पारुष्ये,          | वृह.,        | ४७९ |
| गुणाधिकाय वा दत्ता,          | ,,           | ४५१ |
| गुणिर्देधे कियायुक्ताः       | "            | १४८ |
| गुणिहेंधे तु वचनं,           | याज्ञ.,      | १४९ |
| गुप्तायाः संप्रहे दण्डो,     | व्यास.,      | 466 |
| गुप्ते तु बन्धने वध्वा,      | यम,          | ५७३ |
| गुरुकार्येषु दण्डः स्यात ,   | कात्या.,     | ५६  |
| गुरुतल्पे भगः कार्यः         | नार.,        | ७८६ |
| <b>39</b>                    | मनु.,        | ७८४ |
| गुरुतल्पे सुरापाने,          | नार ,        | ७८५ |
| गुरुत्वादस्य कार्यस्य,       | ,,           | ४४५ |
| गुरुभि यें न शास्यन्ते,      | हारी.,       | ७७७ |
| गुरुरात्मवतां शास्ता,        | ,,           | ,,  |
| गुरुशिष्यौ पितापुत्रौ,       | बृह.,        | 40  |
| गुरून् पुरोहितान् पूज्यान्,  | ,,           | ७८० |
| गुर्वाचार्यनृपादीनां,        | कात्या.,     | ४५५ |
| गुल्मगुच्छक्षुपलता,          | याज्ञ.,      | 403 |
| गुल्मान् वेणूंश्च विविधान्,  | मनु ,        | ४४० |
| गूढजं चापविदं च,             | ,,           | ७१५ |
| गूढद्रव्याभिशङ्कायां,        | कात्या.ृ     | ६७३ |
| गूढसाहसिकानां तु,            | ,,           | ९५  |
| गूढास्तु प्रकटाः सभ्यैः,     | ,,           | १२० |
| गूढश्चोत्तरसाक्षी च,         | नार.,        | ९९  |
| गूढोत्पन्नश्च कानीनः,        | व्रह्म.पु.,  | ७३६ |
| गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च,       | मनु.,        |     |
| गूहमानस्तु दौश्शील्यात् ,    | नार.,        | ५७४ |
| गृहं क्षेत्रं च हृष्टे हे,   | ,,           | ४६० |
| गृहं गृहस्य निर्दिष्टं,      | कात्या.,     |     |
| गृहं तडागमारामं,             | मनु., ं      | ४५६ |
| •                            |              |     |

| गृहं द्विजातयः सर्वे,                   | बृद्धमनु.,        | ७०२         |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|
| गृहं पत्नी न ह्यपत्नीकं,                | हारी.,            | ६२३         |
| *गृहं यवीयसे,                           | श.लि.,            | ६५९         |
| गृहं वायपिणं धान्यं,                    | बृह.,             | ₹00         |
| *गृह कुडयाबुपभेता,                      | विष्णु ,          | पंपष        |
| *गृहक्षेत्रयोर्विरोधे,                  | श.लि.,            | ४४४         |
| गृहक्षेत्रादिकं कीत्वा,                 | बृह ,             | १५४         |
| गृहचारी स विज्ञेयः,                     | बृह. कात्या.,     | 900         |
| गृहजातस्तथा क्रीतो,                     | नार.,             | ३८७         |
| गृहद्वारशुचिस्थान,                      | ,,                | ३८६         |
| गृहप्रासादवसथेः,                        | कात्या.,          | ४५२         |
| गृहमागत्य या नारी,                      | बृह.,             | ५९३         |
| गृहमेधा भवेन्नित्यं,                    | ऋस्यशृङ्गः.,      | ६२२         |
| गृहवायापणादीनि,                         | कात्या.,          | ४११         |
| गृहवासः सुखार्थो हि,                    | दक्ष.,            | ६१४         |
| गृहात्स्तोमः सदः चित्रात् ,             | बृह.,             | २८५         |
| गृहिणः पुत्रिणो मौलाः,                  | मनु.,             | १०५         |
| गृहीतं पालयेद्यत्नात् ,                 | वृह.,             | ३४०         |
| यहीतं स्त्रीधनं भर्ता,                  | याज्ञ.,           | ६८७         |
| गृहीतः शङ्कया चौर्य,                    | याज्ञ.,           | ५४७         |
| गृहीतः शङ्कया यस्तु,                    | बृह.,             | ५७५         |
| गृहीतप्रहणो न्यायो,                     | कात्या.,          | 40          |
| गृहीतदोषान्नष्टश्चेत् ,                 | व्यास.,           | २९४         |
| *गृहीतधनप्रवेशार्थमेव,                  | विष्णु.,          | २९७         |
| *गृहीतमूल्यं यः केतुः,                  | ,,                | ४३०         |
| गृहीतमूल्यो गोपालः,                     | ब्रह्मपु.,        | ४१६         |
| गृहीतवेतनः कर्म,                        | बृह ,             | ४०३         |
| "                                       | याज्ञ.,           | ,,          |
| गृहीतशिल्प: समये,                       | नार.,             | ३८५         |
| गृहीतानुकमाद्दाप्यो,                    | याज्ञ.,           | ३३५         |
| गृहीता यदि नष्टः स्यात् ,               | मनु.,             | 393         |
| गृहीता सह योऽर्थेन,                     | नार.,             | <b>३</b> ४२ |
| गृहीतुराभवेद्भग्नं,                     |                   | ४१२         |
| गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं,                 | ः,<br>कात्या.,    |             |
| गृहीत्वा निह्नुते यत्र,                 | बृह.,             | ३४६         |
| गृहीत्वा बन्धकं यत्र,                   | व्यः,<br>कात्या., |             |
| गृहीत्वा वाहयेत्काले,                   |                   |             |
| G = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | बृह.,             | ४६०         |

|                                           | •              |             |                                                |                      |      |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------|------|
| गृहीत्वा वेतनं वेश्या,                    | मत्स्यपु.,     | ४०९         | गोभूहिरण्यस्त्रीस्तेय,                         | नार.,                | ६७   |
| गृहीत्वोपगतं दद्यात् ,                    | नार.,          | ३३८         | गोमयेन कृतानि स्युः,                           | वृह-पिता.,           | २२४  |
| गृहे च गूढ उत्पन्न:,                      | यम∴,           | ৬৭४         | गोमिनामेव ते वत्साः,                           | मनु.,                | 5 Ev |
| गृहेषु मूषितं राजा,                       | कात्या.नार.    | ,५५२        | गोरक्षकान् वाणिजकान् ,                         | कात्या.,             | २०५  |
| गृहोद्यानतडागानां,                        | कात्या.,       | ४५८         | ,,                                             | ,,                   | १३५  |
| गृहोप <del>स</del> ्करवाह्या <b>नां</b> , | ,,             | ६९५         | गोरसेज़ुविकाराणां,                             | ,,<br>नार.,          | ५३६  |
| गृहो <b>पस्</b> करवाह्यास्तु,             | ,,             | ६७३         | गोवद्रजतवस्त्रेपु,                             | मनु,                 | 933  |
| गृह्मन्ति छदाना चार्थ,                    | व्यास.,        | ५२१         | *गोऽश्वखरोष्ट्र,                               | विष्णु,              | ५३१  |
| गृह्णात्यदत्तं यो मोहात्,                 | नार.,          | ३८०         | गोषु त्राह्मणसंस्थासु,                         | नार.,                | ५३०  |
| गृह्णीयात् तत् स्वयं नष्टः                | कात्या.,       | ५५३         |                                                | गरः,<br>मनु.,        | 14.  |
| गृजीयात्तु ततः शुद्धम् ,                  | नार.,          | ७९१         | ''<br>गोस्वाम्यनुमते मृत्यः,                   | મછુ.,                | "    |
| गृह्षीयाद्धूर्तकितवात् ,                  | याज्ञ ,        | ७६४         | गोहर्तृनीसिकां छित्वा,                         | "                    | ४१३  |
| गुह्याङ्गस्पर्शनोन्छिष्ठ,                 | नार.,          | ३८६         | गोहर्नुगासका छित्वा,<br>गोहर्नुनीसिकां छित्वा, | बृह.,                | ५३०  |
| गोकुमारीदेवपश्रून् ,                      | मनु.,          | ५००         |                                                | <b>,</b> 1           | ,,,  |
| गोचरे यस्य मुष्येत,                       | नार.,          | ५५२         | गौः प्रस्ता दशाहं तु,<br>गौतमानामनिष्टं तत्,   | नार.,                | ४६९  |
| *गोचर्यमात्र साचीणी,                      | विष्णु.,       | ३०१         | 1 -                                            | कात्या ,             | ५४१  |
| *गोचर्यमात्राधिकां भुवं,                  | ,,             | `,,         | गौरवानुकमादस्य,<br>प्रसितारः स्वयं कार्या,     | नार.,                | ४७१  |
| गोचोरस्य प्रदातव्यम् ,                    | गृह.,          | ,,<br>२००   | प्रहणं तत्प्रविष्टानां,                        | मनु.,<br>            | ५६४  |
| गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो,                   | यूर.,<br>मनु., | ७३१         | ग्रहणं लक्षणं लाभं,                            | कास्या.,             | 800  |
| गोत्ररिक्थे जनयितुः,                      | मनु.,          | ७३१         | प्रामक्षेत्रगृहादीनां,                         | "                    | ३३५  |
| गोत्रसाधारणं त्यक्त्वा.,                  | बृह.,          | ७०७         | प्रामघाते हिलाभङ्गे,                           | बृह∶,                | ४३८  |
| गोत्रस्थितिस्तु या येषां,                 | कात्या.,       | २०          | यामचारी नृपैर्वध्यः,                           | मनु.,<br>            | 440  |
| गोपशणिङकशैलूष,                            | याज्ञ          | ३१७         | त्रामचारा च्यवव्यः,<br>त्रामजातिसमृहेषु,       | त्रह्मपु.,<br>       | ४१६  |
| गोपस्ताड्यश्च गोमी तु                     | याज्ञ.,        | ४६७         | प्रामणातसमूह्यु,<br>प्रामयोहभयोः सीम्नि,       | मनु.,                | ४२४  |
| गोपाः शाकुनिका व्याधाः,                   | नार.,          | ४४४         | प्रामयोरुभयोर्यतः,                             | व्यास <sub>ः</sub> , | ४४९  |
| गोपालहस्ते संस्था,                        | वहापु.,        | ४१७         | त्रामचारमयायत,                                 | बृह.,                | ४५१  |
| गोप्यभोग्यकियायुक्तं,                     | नुह. <b>,</b>  | 948         | 33                                             | व्यास ,              | ४४९  |
| गोप्याधिभोगे नो बृद्धिः,                  | याज्ञ.,        | <b>२</b> ९३ | प्रामश्च प्राड्विवाकश्च,,                      | नार-कात्या.,         | ९९   |
| गोप्याधिद्विंगुगादूध्वै,                  | बृह.,          | २९९         | ग्रामश्रेणिगणानां च,                           | वृह.,                | ४२०  |
| गोप्रचारश्च रथ्या च,                      | कात्या.,       |             | ग्रामसीमासु च तथा,                             | कात्या.,             | ४४३  |
| गोबीजकाञ्चनैर्वेश्ये,                     | नार.,          | 939         | ग्रामसीमासु बहिर्ये,                           | नार.,                | ४४४  |
| ·                                         | मनु.,          |             | त्रामादयश्च लिख्यन्ते,                         | कात्या.,             | ३०२  |
| "                                         |                | ))<br>31.6  | यामान्ते तु हृतं द्रव्यं,                      | ,,                   | ५५३  |
| "<br>गोत्राह्मणजिधांसा च,                 | "              | २५६         | श्रामेच्छाया गोप्रचारो,                        | याज्ञ.,              | ४६१  |
|                                           | वृह.,          | ७७६         | प्रामेयकूकुलानां च,                            | मनु.,                | ४४२  |
| गोमिर्विनाशितं धान्यं,                    | उशना,          | ४६३         | 1                                              | नार.,                | ५४५  |
| गोमिस्तु मक्षितं सस्यं,                   | नार.;          | ४६७         | *प्रामेषु नगरेषु च,                            |                      |      |
|                                           |                |             | <b>5</b> .,                                    | आप ,                 | ५५१  |

| 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | 1                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यामेष्वन्वेषणं कुर्युः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नार.                                                                                     | ५४५                                                 | *चण्डालानामेकान्त,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श. लि.,                                                                                    | ८३३                                                                                            |
| प्रामेष्वपि च ये केचित्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मनु.,                                                                                    | ५४८                                                 | चण्डालेन तु सोपाको,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मनु-विष्णु ,                                                                               | ८२२                                                                                            |
| त्रामो त्रामस्य सामन्तः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कात्या.,                                                                                 | ४४७                                                 | चण्डालेनाननुज्ञातो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मार्कण्डे.पु.,                                                                             | ३८९                                                                                            |
| श्रामो देशश्च यः कुर्यात् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बृह.,                                                                                    | १५४                                                 | चण्डालो जायते शूद्रात् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | ८१६                                                                                            |
| यामोपान्ते च यत्क्षेत्रं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नार.,                                                                                    | ४६२                                                 | चतस्तु परिलाज्याः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वसि.,                                                                                      | <b>६</b> 9८                                                                                    |
| या <b>स</b> ।च्छादनमत्यन्तं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कात्या.,                                                                                 | ६६९                                                 | चतुःशतेऽभियोगे तु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · ·                                                                                        | •                                                                                              |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मनुं,                                                                                    | ६६६                                                 | चतुःशालं स्यन्दनिकाः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वृह.,                                                                                      | 988<br>W. 3                                                                                    |
| ग्रासाच्छादनवासानां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कात्या.,                                                                                 | ६८७                                                 | चतुःसुवर्णिको निष्को,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ))<br>TE                                                                                   | ४५३                                                                                            |
| य्राहकं सर्वमेव स्यात् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,                                                                                       | 460                                                 | चतुरङ्गुलखातं तु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मनु.,<br>पिता.,                                                                            | 202                                                                                            |
| ग्राहकस्य च यहोषात् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,                                                                                       | ३४३                                                 | चतुरस्रा त्रिभिः स्थानैः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नार.,                                                                                      | २५२                                                                                            |
| <b>ब्राहकैर्गृह्यते चौरो</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | याज्ञ.,                                                                                  | ५४४                                                 | चतुरोंऽशान् हरेद्विप्र,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गार.,<br>मनु.,                                                                             | २१५                                                                                            |
| ग्राह्यं स्याद्विगुणं द्रव्यं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कात्या.,                                                                                 | ३२८                                                 | *चतुरोंऽशान् बाह्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नसुः,<br>विष्णु.,                                                                          | ६९७<br>७००                                                                                     |
| ग्राह्यस्तूपनिधिः काले,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कात्या.,                                                                                 | ३४५                                                 | चतुरोंऽशान् तथा मुख्यः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वृह.,                                                                                      |                                                                                                |
| ब्रीवा पादार्घसंदंश,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बृह.,                                                                                    | ७८२                                                 | चतुर्गुणं वाष्टगुणं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                          | ३७१                                                                                            |
| ग्रीष्मे सलिलमित्युक्तं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नार.,                                                                                    | २०३                                                 | चतुर्गुणोत्तमानां च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,                                                                                         | २७७                                                                                            |
| ग्लह: प्रकाश: कर्तव्यो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बृह.,                                                                                    | ५२०                                                 | चतुर्णां करणादेषां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,<br>नार.,                                                                                | २००                                                                                            |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | ७६८                                                 | चतुर्णामपि चैतेषां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गार.,<br>मनु.,                                                                             | ४१                                                                                             |
| ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | याज्ञ.,                                                                                  | ७६४                                                 | चतुर्णामपि वर्णानां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नयु.,<br>नार्,                                                                             | ७८४                                                                                            |
| Ğ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                     | '3'''''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1111                                                                                       | ४१                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₩-                                                                                         |                                                                                                |
| <b>घ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                     | ,,<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मनुः,                                                                                      | ५८४                                                                                            |
| घातितेऽपहते दोषो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | याज्ञ.,                                                                                  | ५५२                                                 | चतुर्णामाश्रम।णां च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मनुः,<br>,,                                                                                | ५८४<br>७९४                                                                                     |
| घातितेऽपहृते दोषो,<br>घातयेद्विविधैद्ग्डः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | याज्ञ.,<br>मनु.,                                                                         | ५५२<br>५६८                                          | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातेषां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                |
| घातितेऽपहते दोषो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                        |                                                     | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थं एकजातिस्तु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27<br>73<br>23                                                                             | ७९४                                                                                            |
| घातितेऽपहृते दोषो,<br>घातयेद्विविधैद्ग्डः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मनु.,                                                                                    | ५६८                                                 | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थं एकजातिस्तु,<br>चतुर्थेन यदा दत्तं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97<br>73                                                                                   | ७९४<br>७४८                                                                                     |
| घातितेऽपहृते दोषो,<br>घातयेद्विविधेदेण्डैः,<br>घृतेन योजितं स्लक्ष्णं,<br>घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मनु.,<br>कात्या.,                                                                        | ५६८<br>२४२                                          | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थ एकजातिस्तु,<br>चतुर्थेन यदा दत्तं,<br>चतुर्था निर्णयः प्रोक्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27<br>73<br>23                                                                             | ७९४<br>७४८<br>८ <b>१</b> १                                                                     |
| घातितेऽपहृते दोषो,<br>घातयेद्विविधेर्दण्डैः,<br>घृतेन योजितं इलक्ष्णं,<br>घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,<br>च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,                                                               | ५६८<br>२४२<br>६३९                                   | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थं एकजातिस्तु,<br>चतुर्थेन यदा दत्तं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,<br>,,<br>,,<br>कात्या,                                                                  | ७९४<br>७४८<br>८११<br>३१०                                                                       |
| घातितेऽपहृते दोषो,<br>घातयेद्विविधेर्दण्डः,<br>घृतेन योजितं स्लक्ष्णं,<br>घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,<br>च<br>चकत्रुद्धिं समाह्ह्छो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,<br>मनु.,                                                      | ५६८<br>२४२<br>६३९<br>३२८                            | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थं एकजातिस्तु,<br>चतुर्थेन यदा दत्तं,<br>चतुर्धा निर्णयः प्रोक्तः<br>*चतुर्विंशतिरेकनवतिः,<br>चतुर्विंशतिराख्याता,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,<br>,,<br>कात्या ,<br>बृह.,                                                              | ७९४<br>७४८<br>८११<br>३१०<br>५९<br>८०६                                                          |
| घातितेऽपहृते दोषो,<br>घातयेद्विविधेर्दण्डः,<br>घृतेन योजितं स्टक्षणं,<br>घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,<br>च<br>चकत्रुद्धं समारूढो,<br>चकरुद्धः कालरुद्धः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>मनु.,                                             | ५६८<br>२४२<br>६३९<br>३२८<br>२८१                     | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थः एकजातिस्तु,<br>चतुर्थेन यदा दत्तं,<br>चतुर्था निर्णयः श्रोक्तः<br>*चतुर्विशतिरेकनवितः,<br>चतुर्विशतिराख्याता,<br>चतुर्विशावरः पूर्वः,                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,<br>,,<br>कात्या ,<br>बृह.,<br>श.लि.,                                                    | ७९४<br>७४८<br>८११<br>३१०<br>५९                                                                 |
| घातितेऽपहृते दोषो, घातयेद्विविधेर्दण्डः, घृतेन योजितं स्त्रश्णं, घृतेनाभ्यज्य गात्राणि, च्य चक्रवृद्धिं समारूढो, चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः, चक्रवृद्धिस्तु शास्त्रेषु,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>मनु.,<br>नार.,                                    | 4                                                   | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थ एकजातिस्तु,<br>चतुर्थेन यदा दत्तं,<br>चतुर्था निर्णयः प्रोक्तः<br>*चतुर्विंशतिरेकनवितः,<br>चतुर्विंशतिराख्याता,<br>चतुर्विंशावरः पूर्वः,<br>चतुर्विंथः कर्मकरः,                                                                                                                                                                                                                                     | ,,<br>,,<br>कात्या ,<br>बृह.,<br>श.लि.,<br>नार.,                                           | ७९४<br>७४८<br>८११<br>३१०<br>५९<br>८०६<br>२२५                                                   |
| घातितेऽपहृते दोषो,<br>घातयेद्विविधेद्ण्डः,<br>घृतेन योजितं स्टक्ष्णं,<br>घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,<br>च<br>चक्रवृद्धिं समारूढो,<br>चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः,<br>चक्रवृद्धिस्तु शास्त्रेषु,<br>चक्रवृद्धिस्तु शास्त्रेषु,                                                                                                                                                                                                                                              | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>मनु.,                           | 4 \$ C                                              | चतुर्णामाश्रमाणां च, चतुर्थः संप्रदातैषां, चतुर्थः एकजातिस्तु, चतुर्थेन यदा दत्तं, चतुर्थां निर्णयः प्रोक्तः *चतुर्विशतिरेकनवतिः, चतुर्विशतिराख्याता, चतुर्विशावरः पूर्वः, चतुर्विधः कर्मकरः, चतुर्विधः पूर्वपक्षः,                                                                                                                                                                                                                                         | ,,<br>,,<br>कात्या ,<br>बृह.,<br>श.लि.,<br>नार.,                                           | ७९४<br>७४८<br>८११<br>३१०<br>५९<br>८०६<br>२२५                                                   |
| घातितेऽपहृते दोषो, घातयेद्विविधेद्ण्डः, घृतेन योजितं स्लक्ष्णं, घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,  च  चक्रवृद्धिं समारूढो, चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः, चक्रवृद्धिस्तु शास्त्रेषु, चजुर्नासा च कणीं च, चण्डालदास्यतां प्राप्स्ये,                                                                                                                                                                                                                                                | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>मनु.,<br>मनु.,<br>मनु.,<br>मार्कण्डे. पु.         | 4                                                   | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थं एकजातिस्तु,<br>चतुर्थेन यदा दत्तं,<br>चतुर्था निर्णयः प्रोक्तः<br>*चतुर्विशतिरेकनवितः,<br>चतुर्विशतिराख्याता,<br>चतुर्विशावरः पूर्वः,<br>चतुर्विधः कर्मकरः,<br>चतुर्विधः पूर्वपक्षः,<br>चतुर्विधःस्रयादासेधः,                                                                                                                                                                                      | ,,<br>,,<br>कात्या ,<br>बृह.,<br>श.लि.,<br>नार.,                                           | 988<br>986<br>699<br>390<br>696<br>696<br>696<br>698<br>698<br>698<br>698<br>698<br>698<br>698 |
| घातितेऽपहृते दोषो, घातयेद्विविधेर्दण्डः, घृतेन योजितं स्लक्ष्णं, घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,  च  चक्रवृद्धिं समारूढो, चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः, | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>मनु.,                           | 4                                                   | चतुर्णामाश्रमाणां च, चतुर्थः संप्रदातैषां, चतुर्थः एकजातिस्तु, चतुर्थेन यदा दत्तं, चतुर्थां निर्णयः प्रोक्तः *चतुर्विशतिरेकनवतिः, चतुर्विशतिराख्याता, चतुर्विशावरः पूर्वः, चतुर्विधः कर्मकरः, चतुर्विधः पूर्वपक्षः, चतुर्विधा सभा प्रोक्ता,                                                                                                                                                                                                                 | ,,<br>,,<br>कात्या ,<br>बृह.,<br>श.लि.,<br>नार.,<br>,,<br>बृह.,<br>नार,                    | 988<br>989<br>999<br>999<br>999<br>999<br>999<br>999<br>999                                    |
| घातितेऽपहृते दोषो, घातयेद्विविधेद्ण्डः, घृतेन योजितं स्टक्षणं, घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,  च  चक्रवृद्धिं समारूढो, चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः, *चण्डालवृद्धेहक,                                  | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>मार्कण्डे. पु.                  | 4 \$ 2 \$ 8 \$ 8 \$ 8 \$ 8 \$ 8 \$ 8 \$ 8 \$ 8 \$ 8 | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थं एकजातिस्तु,<br>चतुर्थंन यदा दत्तं,<br>चतुर्थां निर्णयः प्रोक्तः<br>*चतुर्विंशतिरेकनवतिः,<br>चतुर्विंशतिराख्याता,<br>चतुर्विंशावरः पूर्वः,<br>चतुर्विंथः कर्मकरः,<br>चतुर्विंधः पूर्वपक्षः,<br>चतुर्विंधः समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विंधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्वेस्ता तुला कार्या,                                                                                                                     | ,,<br>,,<br>कात्या ,<br>चृह.,<br>श.लि.,<br>नार.,<br>,,<br>चृह.,<br>नार,                    | 9 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                        |
| घातितेऽपहृते दोषो, घातयेद्विविधेद्ण्डंः, घृतेन योजितं स्लक्ष्णं, घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,  च्य चक्रवृद्धिं समारूढो, चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः, चक्रवृद्धिः शास्त्रेषु, चजुर्नासा च कणीं च, चण्डालदास्यतां प्राप्स्ये, *चण्डालवेदेहक, *चण्डालवेदेहक, चण्डालक्षपचानां तु,                                                                                                                                                                                               | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>मार्कण्डे. पु.<br>विष्णु.,      | 4                                                   | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थं एकजातिस्तु,<br>चतुर्थेन यदा दत्तं,<br>चतुर्थान निर्णयः प्रोक्तः<br>*चतुर्विशतिरेकनवतिः,<br>चतुर्विशतिराख्याता,<br>चतुर्विशावरः पूर्वः,<br>चतुर्विधः कर्मकरः,<br>चतुर्विधः पूर्वपक्षः,<br>चतुर्विध समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विश्वा स्था                                                                               | ,,<br>,,<br>कात्या ,<br>बृह.,<br>श.लि.,<br>नार.,<br>,,<br>बृह.,<br>नार,<br>बृह.,<br>पिता., | 988<br>989<br>999<br>999<br>998<br>998<br>998<br>998<br>998<br>998                             |
| घातितेऽपहृते दोषो, घातयेद्विविधेद्ण्डः, घृतेन योजितं स्ट्रश्णं, घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,  च  चक्रशृद्धिं समारूढो, चक्रशृद्धिः कालशृद्धिः, चण्डालदेदेहक, *चण्डालवेदेहक, चण्डालश्वपचानां तु, चण्डालाश्याण्डुसोपाकः,                                                  | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>मार्कण्डे. पु.<br>विष्णु.,      | 4                                                   | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थं एकजातिस्तु,<br>चतुर्थेन यदा दत्तं,<br>चतुर्थान निर्णयः प्रोक्तः<br>*चतुर्विशतिरेकनवतिः,<br>चतुर्विशतिराख्याता,<br>चतुर्विशावरः पूर्वः,<br>चतुर्विधः कर्मकरः,<br>चतुर्विधः पूर्वपक्षः,<br>चतुर्विध समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विश्वा स्था                                                                               | ,,<br>,,<br>कात्या ,<br>बृह.,<br>श.लि.,<br>नार.,<br>,,<br>बृह.,<br>नार,<br>बृह.,<br>पिता., | 988<br>989<br>998<br>998<br>998<br>998<br>998<br>998<br>998<br>998                             |
| घातितेऽपहृते दोषो, घातयेद्विविधेद्ण्डः, घृतेन योजितं स्ट्रश्णं, घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,  च  चक्रशृद्धिं समारूढो, चक्रशृद्धिः कालशृद्धिः, चण्डालदेदेहक, *चण्डालवेदेहक, चण्डालश्वपचानां तु, चण्डालाश्याण्डुसोपाकः,                                                  | मनु.,<br>कात्या.,<br>नार.,<br>मनु.,<br>सनु.,<br>मार्कण्डे. पु.<br>विष्णु.,<br>मनु-विष्णु | 4                                                   | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थं एकजातिस्तु,<br>चतुर्थंन यदा दत्तं,<br>चतुर्था निर्णयः प्रोक्तः<br>*चतुर्विंशतिरेकनवतिः,<br>चतुर्विंशतिराख्याता,<br>चतुर्विंशावरः पूर्वः,<br>चतुर्विंथः कर्मकरः,<br>चतुर्विंधः पूर्वपक्षः,<br>चतुर्विंधः समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विंधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विंधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विंधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विंद्या सुर्वां कार्या,<br>चतुर्विंद्या सुर्वां कार्या,<br>चतुर्विंद्या सुर्वां, | ,, ,, ,, कात्या , चृह., शा.िल., नार., चृह., नार, चृह., पिता., नार.,                        | 984<br>999<br>999<br>999<br>999<br>999<br>999<br>999<br>999<br>999                             |
| घातितेऽपहृते दोषो, घातयेद्विविधेद्ण्डंः, घृतेन योजितं स्लक्ष्णं, घृतेनाभ्यज्य गात्राणि,  च्य चक्रवृद्धिं समारूढो, चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः, चक्रवृद्धिः शास्त्रेषु, चजुर्नासा च कणीं च, चण्डालदास्यतां प्राप्स्ये, *चण्डालवेदेहक, *चण्डालवेदेहक, चण्डालक्षपचानां तु,                                                                                                                                                                                               | मनु., कात्या., नार., मनु., नार., मनु., मार्कण्डे. पु. विष्णु., मनु., मनु.विष्णु          | 4                                                   | चतुर्णामाश्रमाणां च,<br>चतुर्थः संप्रदातैषां,<br>चतुर्थं एकजातिस्तु,<br>चतुर्थंन यदा दत्तं,<br>चतुर्था निर्णयः प्रोक्तः<br>*चतुर्विंशतिरेकनवतिः,<br>चतुर्विंशतिराख्याता,<br>चतुर्विंशावरः पूर्वः,<br>चतुर्विंथः कर्मकरः,<br>चतुर्विंधः पूर्वपक्षः,<br>चतुर्विंधः समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विंधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विंधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विंधा समा प्रोक्ता,<br>चतुर्विंद्या सुर्वां कार्या,<br>चतुर्विंद्या सुर्वां कार्या,<br>चतुर्विंद्या सुर्वां, | ,,<br>,,<br>कात्या ,<br>बृह.,<br>श.लि.,<br>नार.,<br>,,<br>बृह.,<br>नार,<br>बृह.,<br>पिता., | 988<br>989<br>999<br>999<br>998<br>999<br>998<br>998<br>998<br>998                             |

| चतुष्पादकृते दोषो,           | याज्ञ.,             | ५०१                 | चैत्रो मार्गशिरश्चव,                       | पिता.,           | २०३         |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|
| चतुष्पाद्वयवहारोऽयं,         | नार.,               | २६१                 | चैत्यद्रुमश्मशानेषु,                       | मनु.,            | ८२९         |
| **                           | ,,                  | ४१                  | ,                                          | ,,               | ८३२         |
| चतुष्प्रकारः प्रतिभूः,       | बृह.,               | ३०४                 | चैत्यरमशानसीमासु,                          | याज्ञ.,          | ५०३         |
| चतुष्प्रकारोऽभिहितः,         | ,<br>9)             | २५८                 | चोदना प्रतिकालं च,                         | नार.,            | १९३         |
| चतुस्सुवर्णाः षण्णिष्काः,    | वृह.,               | ४२३                 | चोदना प्रतिघाते तु,                        | ,,               | १९४         |
| चतुस्सुवर्णान् षष्णिष्कान् , | मनु.,               | ४२४                 | चोदने चोत्तमो दण्डः,                       | कात्या.,         | 866         |
| *चत्वारिंशता,                | गौत.,               | ७८३                 | चोरत: सिललादग्ने:,                         | ,,               | ३६१         |
| चत्व।रिंशत्पणो दण्डः,        | याज्ञ.,             | ५९९                 | चोराणां मुख्यभूतस्तु,                      | ,,               | ३७२         |
| चरवारि तु घटादीनि,           | पिता,               | २ <b>१</b> ०        | चौरं प्रदाप्यापहतं,                        | याज्ञ.,          | ५४०         |
| *चत्वारो वर्णाः              | आप.,                | ر<br>د ۹۹           | चौरदण्डेन तं पापं,                         | नार.,            | १८५         |
| •                            | देव.,               |                     | चौरदण्डेन तं राजा,                         | यम.,             | 98          |
| ''<br>चन्दार्कसमकालीनं,      |                     | ,,                  | चौरहस्तान्नदीवेगात् ,                      | कात्या.,         | ६४७         |
| चरत्रलचितैर्वापि,            | व्यास.,<br>काव्या., | १५७                 | *चौरापहृतं धनमवाप्य,                       | विष्णु.,         | ५५३         |
| चरित्रं पुस्तकरणं,           | काष्या.,<br>नार.,   | ५१३<br>४१           | चौरापहृतविक्रीता,                          | नार.,            | ३९१         |
| चरित्रं पुस्तकरणे,           | नार.,<br>नार.,      | 9 1<br>2 <b>६</b> 0 | चौरेण वा परिक्षिप्त,                       | कात्या.,         | ५४७         |
| चरित्रं बन्धककृतं,           | याज्ञ.,             | 399                 | चौरेर्हतं प्रयत्नेन,<br>चौरेर्हतं जलेनोढं, | नार-कात्या.      |             |
| चेरयुः पृथिवीं दीनाः,        | मनुः,               | ७८४                 | चौरोऽचौरः साध्वसाधुः,                      | मनु.,<br>        | ३४२         |
| चर्मकाष्ठेष्टकासूत्र,        | व्यास.,             | ४३६                 | च्युतः स्वधर्मात्कुलिकः                    | बृह.,<br>        | १५          |
| चर्मचार्मिकभाण्डेषु,         | मनु,,               | ५५९                 | ्युतः स्पयमात्कालकः<br>                    | नार.,            | 999         |
| चर्मसस्य।सवचूत,              | कात्या.,            | २९१                 | छ                                          |                  |             |
| चाटचै।रभये बाधा,             | बृह.,               | ४२०                 | छद्मना कामयेयम्तु,                         | वृह.,            | ५८५         |
| चाण्डालश्वपचादीनां,          | कात्या,,            | ८१०                 | छद्मना गृहमानीय,                           | ,,               | ६७७         |
| चातुर्वर्ण्यस्य या सृतिः     | ,,                  | ,,                  | छद्मना याचितं चार्थ,                       | ,,               | ३२५         |
| चारा ह्युत्साहयेयुस्तान् ,   | नार.,               | ५४६                 | छर्दिम्त्रपुरीषाद्यै:,                     | कात्या.,         | ४८६         |
| चारितान्यतिजीर्णानि,         | पिता.,              | २४०                 | छलं निरस्य भूतेन,                          | याज्ञ.,          | ૧ હ         |
| चारैश्वानेकसंस्थानैः,        | मनु.,               | 490                 | *छागवृषभा अनिर्दशाहा,                      | श. लि.,          | ४६८         |
| चिकित्सा निर्णयश्चेति,       | नार.,               | ४५                  | छाय।निर्वेशिनो रच्यो                       | नार.,            | <b>२</b> ४३ |
| चिन्तापनयनं चैव,             | कात्या.,            | <b>ዓ</b> ९४         | छित्वा तु यज्ञियं वृक्षं,                  | पता.,            | <b>२</b> 9४ |
| चिरकालप्रोषितोऽपि,           | बृह.,               | ७०७                 | छित्वा लिङ्गं वधस्तस्य,                    | याज्ञ.,          | ५८७         |
| चिरकालोपभोगेऽपि              | कात्या ,            | १८३                 | ्रिंखात्तत्त्वप् <b>रतस्य</b>              | कात्या.,         | ५३७         |
| चिरन्त नोपांशुकते,           | बृह ,               | ९६                  | छिन्ननासौष्ठकणीं तु,                       | नगरना.,<br>बृह , |             |
| चिरस्थाने द्वेगुण्यं,        | गौत.,               | २८८                 | छिन्ननास्येन यानेन,                        | -                | ५९३         |
| चिरावसन्ने दशमं,             | व्यास.,             | ४६१                 | छिन्ननास्ये मिन्नयुगे,                     | याज्ञ.,<br>——    | ५०२         |
| चीर्णाः पीताश्च ता गोपः,     | नार.,               | ४१४                 | छिन्नभोगे गृहचेत्रे,                       | मनु.,            | 409         |
| चेष्टाभोजनवाग्रोधे,          | याज्ञ.,             | ४८९                 | छ्रेतव्यं तत्तदेवास्य                      | <b>बृह.</b> ,    | १९२         |
|                              |                     |                     | । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।      | मनु.,            | ४९१         |
|                              |                     |                     |                                            |                  |             |

| छेदने चैव यन्त्राणां,    | मनु.,            | ५०१   | जातो नार्यामनार्यायाम्,       | मनु.,        | ८२४   |
|--------------------------|------------------|-------|-------------------------------|--------------|-------|
| छेदने चोत्तमं दवात्,     | कात्या.,         | ८०२   | जातोऽपि दास्यां शूद्रेण,      | याज्ञ.,      | ७०५   |
| <b>छेदवर्जप्रणय</b> नं,  | मनु,             | ४८२   | जायते Sम्बष्ठः शूद्रायां,     | ,,           | ८१३   |
| <b>ज</b>                 |                  |       | जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः,    | ,,           | ८२५   |
|                          |                  |       | जात्यैव लोहकारो यः,           | नार.,        | २२७   |
| जगत्सर्वेमिदं हन्यात् ,  | यम.,             | ७८३   | जानीयादस्थिरां वाचम् ,        | मनु.,        | 998   |
| जघन्यं सेवमानानां,       | मनु.,            | ५९७   | जितमुद्राहयेज्जेते,           | याज्ञ.,      | ७६५   |
| जघन्यकर्मभाजस्तु,        | नार.,            | ३८६   | जिह्मं त्यजेयुनिंहींभ,        | ,, ३६१,      | ३६४   |
| जघन्यजाश्च ये तेषां,     | बृह.,            | ७०५   | *जिह्व।च्छेदनं शू,            | आप.,         | 860   |
| जघन्यासनशायित्वं,        | ,,               | ६२०   | *जीवति क्षेत्रज,              | हारी.,       | ७२३   |
| जघन्यास्तेऽपि प्रत्येकं, | नार.,            | ४४६   | जीवतोर्न स्वतन्त्रः स्यात् ,  | नार.,        | २७५   |
| जङ्गमं स्थावरं बन्धं,    | बृह.,            | १५४   | जीव दान।दिकैर्मन्त्रैः,       | बृह.,        | २५४   |
| जङ्गमं स्थावरं हैमं,     | ,,               | ७४६   | *जीवन्नेव वा प्रवि,           | हारी.,       | ६५३   |
| जङ्गमः स्थावरश्चैव,      | ,,               | २९२   | *जीवसंजीवकर,                  | बौधा.,       | ८२५   |
| *जडक्रीबों भ,            | गात.,            | ६६९   | जेतुर्दद्यात्स्वयं द्रव्यं,   | कात्या.      | ७६४   |
| जडातिवृद्धा बालाश्च,     | बृह.,            | ७३    | ज्ञातं मयेति लिखितं,          | व्यास.,      | 946   |
| जनन्यां संस्थितायां तु,  | मनु.,            | ६८८   | ज्ञातिभिर्भागलेख्येन,         | नार.,        | ७५८   |
| जनापरक्ति भेवति,         | बृह.,            | २०    | ज्ञातिसंबन्धसुहृदाम् ,        | बृह.,        | ३६९   |
| जन्मकर्मश्रुतोपेता,      | विष्णु.,         | २८    | ज्ञातिसंबन्धिसस्वेते,         | मनु.,        | ७८५   |
| जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं,  | मनु.,            | ६६०   | ज्ञात्वा द्रव्यवियोगं तु,     | कात्या.,     | ३४३   |
| जन्मनामपरिज्ञाने,        | बृह.,            | ७०७   | ज्ञारवा निसृष्टं यत्त्रीत्या, | ,,           | ६८६   |
| जन्मप्रमृति यत्किचित् ,  | मनु-नार.         | , १३१ | ज्ञात्वामियोगं येऽपि स्युः,   | ,,           | ५६    |
| जन्मविद्यागुणज्येष्ढो,   | बृह.,            | ६६२   | ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णस्य,   | वृद्धकात्या. | ,२०२  |
| जयपत्रं ततो दवात्,       | व्या <b>स.</b> , | २६६   | ज्ञात्वा सम्यग्धनं हत्वा,     | बृह.,        | ५७१   |
| जातदुमाणां द्विगुणो,     | याज्ञ.,          | ५०३   | ज्ञात्वैताननृते दोषान्,       | नार.,        | १३४   |
| जाता जनिष्यमाणाश्च,      | बृह.,            | ७०७   | ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन,     | याज्ञ.,      | ६५४   |
| जातिः संज्ञा निवासश्च,   | कात्या.,         | Ęο    | ज्येष्ठः कुलं वर्ययति,        | मनु.,        | ६५०   |
| जातिकर्मऋतस्तूक्तो,      | नार.,            | ३८३   | ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके,       | ,,           | ६५०   |
| जातिजानपदानर्थान् ,      | मनु.,            | 98    | ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्,     | ,,           | ६४९   |
| जातिभ्रंशकरस्याभ,        | विष्गु           | ५३४   | ज्येष्ठपुत्त्रप्रसूतस्य,      | श. लि.       | ७४२   |
| जातिभ्रंशकरी वाथ,        | कात्या.,         | ४७२   | ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च,       | मनु.,        | ६५६   |
| जातिनामामिलिखितं,        | बृह.,            | ९९    | ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां, | ,,           | ६५८   |
| जातिमात्रोपजीवी वा,      | मनु.,            | २९    | ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः,      | ,,           | ६५५   |
| जातिर्वर्णानुलोम्येन,    | लक्ष्मी.,        | Ę     | *ज्येष्ठांशहीन,               | गौत.,        | ७०१   |
| जातिशुद्धाः कर्मशुद्धाः, | बृह.,            | ७१७   | ज्येष्ठायांशोऽधिको देयः,      | नार.,        | ६६१   |
| जातिसस्यात्तथा क्षीरात्  | ,,               | ३८६   | ज्येष्ठेन जातमात्रेण.         | मनु.,        | ६५०   |
| जातिसस्यात्रिभागं तु,    | ,,               | ४०२   | ज्येष्ठे मासि नयेदेनां,       | ,,           | ४३९   |
| ų.                       | •                |       |                               | 3,           | - 4 3 |

| ज्योतिर्ज्ञानं तथोत्पातम् ,    | बृह.,          | ५२२         | ततो दुर्गं च राष्ट्रं च,     | лar                        | ७९५                |
|--------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ज्वरातिसारविस्फोटाः,           | कात्या.,       | २४८         | ततो निषादाच्छूदायां,         | मनु.,<br>देव.,             | ८२०                |
| झल्लो मझश्च राजन्यात् ,        | मनु.,          | ८२६         | ततोऽन्यं दापयेत्पूर्वं,      |                            | १९४                |
|                                | ٠,             | ,- , ,      | ततोऽपरेऽज्येष्ठकृषाः.        | कात्या.,<br>मनु.,          | ६५८                |
| . त                            |                |             | ततोऽर्था लेखयेत् सद्यः,      | मधु.,<br>याज्ञ.,           | ५ .उ               |
| तं तं हट्ट्या स्वतो मार्गात् , | नार.,          | ७७५         | ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्,    | •                          | ६५५                |
| तं देशकालौ शक्तिं च,           | मनु.,          | ७७९         | ततोऽर्धदण्डो भृत्यानां,      | मनु.,                      | ५२२<br>५३२         |
| तं प्रदायाप्याकृष्टशतं,        | याज्ञ.,        | ४६०         | ततो लमेत यत्किंचित्,         | ))<br>2022                 | <b>२२</b> २<br>४२७ |
| तं प्रवक्ष्यामि तत्त्वेन,      | पिता.,         | २०३         | ततो विंशतिवर्षाणि,           | बृह.,<br>कारण              | 900                |
| तं राजा निर्धनं कृत्वा,        | मनु.,          | ५६५         | तत्कारिणो नार्थद्मैः         | कात्या.,                   | ५७१                |
| तं राजा प्रणयन् सम्यक्,        | "              | ७९५         | तत्कालकृतमूल्यो वा,          | बृह <sub>∙</sub> ,         | २९६<br>२९६         |
| तं वै पुनाति सा नारी,          | "<br>अङ्गिरा., | 433         | तत्कालावधिसंयुक्तं,          | याज्ञ.,                    | २०५<br>२९९         |
| तं शुश्रूषेत जीवन्तं,          | मनु.,          | <b>६२८</b>  | तत्कुसीदमिति ज्ञेयं,         | बृह₊,<br>=:=               | २७७                |
| तं समीक्ष्य यथान्यायं,         | कात्या.,       | EU          | तत्कृतं स्यात्कृतं कार्यं,   | नार,                       | २७३<br>२७३         |
| त एव तत्र द्रष्टारः,           | नार.,          | ७६८         | तत्कृताचारभेत्तृणां,         | ,,<br>2012-01              | ५७२<br>७६९         |
| तच्छेषमाप्नुयात्तरमात् ,       | वृद्धमनु.,     | 448         | तत्तत्कार्यं निवर्तेत,       | कात्या.,<br>मनु-विष्गु     | -                  |
| तज्ज्ञेयं क्षेत्रिकस्येव,      | मनु.,          | ७३९         | तत्तथा स्थापयेद्राजा.        | _                          | .,२७७<br>४४५       |
| तडागभेदकं हत्यात् ,            |                | ५६६         | तत्तदेवास्य छेत्तव्यम् ,     | मनु.,<br>नार.,             | ५३८<br>५३८         |
| तडागान्युदपानानि,              | "              | ,,,,<br>880 | तत्तस्माद्गहणं तस्य,         | कात्या.,                   | ५८१<br>५८१         |
| तडागोचानतीर्थानि,              | कात्या.,       | ४५५         | तत्तुल्यः पुत्रिकापुत्रो,    | देव.,                      | ७२५                |
| त•डुलान् कारयेच्छुइान् ,       | पिता.,         | <b>६५०</b>  | तत्तुल्या पुत्रिका प्रोक्ता, | बृह.,                      | ७०८                |
| तण्डुलान् भक्षयित्वा तु,       | "              | २५०         | तत्ते सर्वे छुनो गच्छेत्,    | <sub>ट्र</sub> .,<br>मनु., | 939                |
| तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि,       | "              | २५०         | तत्पत्रमुपधादुष्टैः,         | गर्छः,<br>कात्या.,         | १६३                |
| तण्डुलाश्चैव कोशश्च,           | "              | २०९         | तत्पापमतिगृद्धं हि,          | काखा.,<br>हारी.,           | ५१२                |
| तण्डुलैर्न नियुञ्जीत,          | "<br>काःया.,   | २०६         | *तत्पावन।यकूष्माण्डीभिः,     | •                          |                    |
| ततः कुम्भारिपण्डमेकं           | नुह <b>,</b>   | <b>२५४</b>  | तत्पावनाय निर्वाप्यः,        | विष्साु.,                  | 980                |
| ततः पौगण्डबालानां,             | ,,             | ४४१         | तिरपण्डदाः श्रोत्रिया ये,    | याज्ञ.,<br>—               | १४७                |
| ततः प्रसृति वक्तव्यः,          | नार.,          | ३९३         | तत्पुत्राः पितृदायांशं,      | बृह.,<br>>-                | ६६६                |
| ततः सजात्याः सर्वेषां,         | ,,             | ७५१         | तत्पुत्राः विषमसमाः,         | देव.,<br>                  | ६६८                |
| ततः सममुपादाय,                 | पिता.,         | २३०         | तत्पुनस्त्रिविधं प्रोक्तं,   | बृह.,                      | ६६२                |
| ततः स्वमातृतः ज्येष्ठाः        | मनु.,          | ६५८         | ·                            | नार.,                      | ५५६                |
| *ततश्च कृष्ण.,                 | विष्णु.,       | २५५         | तत्त्रदेशसमासन्नं,           | वृह.,                      | ५७७                |
| *ततस्तत्राग्निवर्ण,            | "              | <b>२३</b> ० | तत्प्रदेशानुमानैश्च,         | याज्ञ.,                    | ५७५                |
| ततस्तद्धस्तयोः प्रास्येन् ,    | भिता.,         | <b>२३२</b>  | तत्प्रमाणं तु कर्तव्यं,      | नार.,                      | ४४१                |
| ततस्तद्वचनाद्रच्छेत् ,         | नार.,          | २४२<br>६४०  | " " तु कत्वय,                | बृह.,                      | १९२                |
| ततस्तस्य पलाशानि,              | पिता.,         | 400<br>446  | ,,<br>T-m                    | ,,                         | ४४७                |
| ततो दायमपुत्रस्य,              | देव.,          | ५४६<br>७४९  | तत्त्रमाणं स्मृतं लेख्यं,    | नार.,                      | 9                  |
| •                              | , <b>.,</b>    | -07         | तित्त्रमाणं स्मृतं सर्वं,    | याज्ञ.,                    | 9                  |
|                                |                |             |                              |                            |                    |

| तत्प्रवर्तितमन्यैश्च,           | वृह.,            | ७६३   | तत्र स्वमाददीत स्त्री.,       | कात्याः,      | ६८७         |
|---------------------------------|------------------|-------|-------------------------------|---------------|-------------|
| तत्प्राज्ञेन विनीतेन,           | मनु.,            | ७३७   | तत्र स्वामी भवेदण्डयो,        | मनु.,         | ५०२         |
| तत्र कर्म च यत्कुर्यात्,        | नार.,            | ३८४   | तत्रान्यं दापयेब्दन्धं,       | बृह.,         | २९५         |
| तत्र कार्पासिकोर्णानां,         | ,,               | ५२५   | तत्रापरिवृतं धान्यं,          | मनु.,         | ४६२         |
| तत्र कार्यं परिज्ञाय,           | उशना.,           | ४८४   | तत्रापि नाप्नुयात्कामम्,      | नार.,         | <b>७६</b> ६ |
| तत्र कालेन जायन्ते,             | मनु.,            | ७१७   | तत्रापि नाशुभं किंचित्,       | कात्या.,      | ३२६         |
| तत्र कालो भवेत्पुंसां,          | कात्या.,         | ६५    | तत्रापि स दण्ड्यः स भवेत्,    | नार.,         | ३४४         |
| *तत्र च ब्राह्मणीसुत,           | विष्णु.,         | ६९९   | तत्रापि दृष्टं त्रैविध्यं,    | ,,            | ४८५         |
| *तत्र चेदनु प्राप्ते,           | श. लि.,          | ३६३   | तत्राभियोक्ता प्राग्ब्र्यात्, | कात्या,       | 40          |
| तत्र जाताः समांशाः स्युः,       | मनु.,            | ७०१   | *तत्राम्बष्ठोयसंयोगे,         | बौधा.,        | 292         |
| तत्र जात्यन्तरालानां.           | देव.,            | ८३३   | तत्रासीनः स्थितो,             | मनु.,         | ৩           |
| तत्र ज्येष्टतरो यः स्यात्,      | यम.,             | ७१८   | तत्रेहाष्टावदेयानि,           | नार,          | ३७३         |
| तत्र तु स्वामिनश्द्यन्दो,       | याज्ञ.,          | ४०१   | *तत्रैकस्मिन् शिक्ये पूरुषं,  | विष्गुः.,     | २१७         |
| तत्र धर्मो ह्यधर्मेण,           | कात्या.,         | ३६    | तत्रैतद्दापयेद्दिव्यं,        | कालिका.पु.    | ,२१०        |
| तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो,         | नार.,            | ३८८   | तत्रैव लोकपालांश्व,           | पिता.,        | २१६         |
| *तत्र व्राह्मणात्,              | श. लि.,          | ८१४   | तत्रोपशयनं कार्यं,            | वृह.,         | ४२०         |
| तत्र भेदमुपेक्षां वा,           | बृह.,            | ४२३   | तत्संभूय समुत्यानं,           | नार.,         | ३५८         |
| तत्र मूलं द्शनीयं,              | बृह.,            | ३५०   | *तत्संशयात्रोपयच्छेत् ,       | गौत.,         | ७२७         |
| तत्र यहकथजातं स्यात् ,          | मनु.,            | ७४५   | तत्सत्यं वद कल्याणि,          | याज्ञ.,       | <b>२</b> १८ |
| तत्र राजमूला व्यवहाराः          | श. लि            | १३९   | ,, ,, ,,                      | कालिका पु.,   |             |
| तत्र राजाज्ञया संधिः,           | बृह.,            | ८५    | तत्सिपण्डा बान्धवाश्व,        | बृह.,         | ७४६         |
| तत्र राजाभिशस्तानां,            | नार.,            | २४९   | तत्सपिण्डेषु चासत्सु.,        | नार.,         | ६०४         |
| तत्र राज्ञां भवेद्दण्डः,        | मनु.,            | ७९९   | तत्समस्तु पुनस्तौल्ये,        | बृह.,         | २२३         |
| तत्रणीं नाष्नुयाब्दन्धम्,       | बृह.,            | २९९   | तत्समुत्थेषु कार्येषु,        | नार.,         | ४१०         |
| तत्र लब्धं तु यक्तिंचित्,       | कात्या.,         | ६७८   | तत्समुत्थो हि लोकस्य,         | ,<br>मनु.,    | 468         |
| तत्र वक्तव्यमनृतं,              | मनु.,            | १४६   | तत्सवै तस्य जानीहि,           | याज्ञ.,       | १३५         |
| तत्र वे त्रायते यस्मात्,        | हारी.,           | ७४१   | तत्सर्वं नाशमायाति,           | बृह.,         | 978         |
| *तत्र वैश्यापुत्रः,             | विष्णु.,         | ८१७   | तत्साध्यं साधनं येन,          | कात्या.,      |             |
| *तत्र शूद्रे द्वादशाहः          | ऋष्यशृङ्ग.       | , ६७९ | तत्साम्ये गुणिनो प्राह्यं,    | नार.,         | 986         |
| तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी,       | मनु.,            | १३७   | तत्साहसमिति प्रोक्तं,         | ,,            | ५५६         |
| तत्र सत्यं हतं सभ्यैः,          | कात्या.,         | ३६    | तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति,     | याज्ञ.,       |             |
| तत्र सत्ये स्थितो धर्मः.        | नार.,            | ४१    | तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः,       | •             | ९१          |
| तत्र सत्ये स्थितो धर्मो,        | ,,               | २६०   | तत्सुतो भुक्तिमेवैकां,        | رر<br>ج       | ७५०         |
| *तत्र सवर्णायामेव,              | उशना.,           | ८१४   |                               | बृह.,         | •           |
| तत्र सा भर्तपरमा,               | अङ्गि.,          |       | 1 5                           | ))<br>2012-01 | ६९३         |
| • ,                             | व्या <b>स</b> ., |       | तत्सोपाधिबलात् ,              | कात्या.       |             |
| "<br>तत्र स्यात्सदृशं स्वाम्यं. | याज्ञ.,          |       | •                             | बृह.,<br>     |             |
|                                 | A 1610           | 4 14  | । पार्यांचा जावन द्वात्,      | नार.,         | ७५१         |

| <u>-</u>                   |                         |                   |                           |                                  |              |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| तत्स्त्रीणामुपभोक्ता तु,   | कात्या.,                | ३२०               | तथैव ते पालनीयाः,         | 1)                               | २०           |
| तत्स्यात्पालयितो न्यासं,   | बृह.,                   | ३४०               | ,,                        | ,,                               | ६५५          |
| तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात् , | मनु.,                   | <b>२६९</b>        | तथैव दण्डपारुष्ये,        | कात्या.,                         | ४९२          |
| तत्स्वहस्तकृतैरन्यैः,      | कात्या.,                | १६८               | तथैव भोज्यवैभाज्यात् ,    | ,,                               | ४२८          |
| तत्स्वहस्तिक्याचिह्न,      | नार.,                   | १६७               | तथैव मागधो वैश्यात् ,     | देव.,                            | ८३७          |
| तत्स्वहस्तादिभिस्तेषां,    | कात्या.,                | १६८               | तथैवाक्षेत्रिणो बीजं,     | मनु.,                            | ७३८          |
| तत्स्वामिना पणो देयो,      | बृह.,                   | ७६६               | तथोत्कोच परीहास,          | नार.,                            | ३७८          |
| तथा कुठारहस्तश्च,          | नार.,                   | 994               | तथोपनिधिहर्तारं,          | मनु.,                            | ર<br>રુજેષ   |
| तथा चान्ये प्रणिहिताः      | ,,                      | ५४६               | तथ्ये तथ्यं प्रयुञ्जीत,   | बृह.,                            | ६९           |
| तथा तं च निबध्नीयात्,      | मनु.,                   | ४४२               | तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो,  | ृष्ः,<br>मनु-नार.,               |              |
| तथा तथा दमः कार्यो,        | ,,                      | ५०३               | तदङ्गं तस्य छेत्तव्यं,    | नार.,                            | , ४९०<br>४९० |
| तथा तुष्टिकरं देयं,        | कात्या.                 | ४९३               | तदङ्गच्छेद इत्युक्तो,     | •                                | ५५८          |
| तथा तु स्यात्प्रमाणं तत्,  | ,,                      | १६२               | तदधीनकुडुम्बिन्यः,        | ,,<br>कात्या.,                   | ५५           |
| तथा दण्डं नियुञ्जीत,       | ,,                      | ७९७               | तदन्नं द्विगुणं दाप्यो,   | •                                |              |
| तथा दासकृतं कार्यं,        | नार,                    | २७२               | तदन्यत्कारयेहेख्यं.       | मनु.,<br>कात्या.,                | ५६२<br>१६२   |
| तथा दोषाः प्रयोक्तव्याः.,  | कात्या.                 | १६५               | तदन्वयस्यागतस्य,          | <sup>मार्त्या</sup> .,<br>बृह्., | ११२<br>७०७   |
| तथा घरिममेयानां            | मनु.,                   | ५३३               | तदपत्यं द्वयोरेव.         | <sub>ट्र</sub> ु०.,<br>नार्.,    | ७२२          |
| तथा घेनुमृतः क्षीरं,       | बृह.                    | ४१४               | *तदपत्यस्य धनं,           | गार.,<br>श.लि.,                  | ७२६          |
| तथा नाथ दरिद्राणां,        | "                       | ४२३               | तदिप त्रिविधं प्रोक्तं,   | नार.,                            |              |
| तथा नित्यं यतेयातां,       | मनु.,                   | ६१४               | *तदपेक्षस्तद्वृत्तिः,     | गौत.,                            | ५०६          |
| तथान्यहरते विक्रीय,        | नार.,                   | ४३२               | तदप्यकृतमेवाहुः,          |                                  | ७८३          |
| तथा पान्थमुषो बृक्षे,      | बृह.,                   | ५२८               | तदप्यनुक्तं विज्ञेयं,     | नार.,                            | २७२          |
| तथा पिता कुपुत्रैस्तु,     | ,,                      | ७४३               | तदप्याम्नायविहिते.        | ,,                               | 949          |
| तथा बाह्यतरं बाह्य:,       | मनु-विग्णु.,            | ٠<br>4 <b>२</b> ٩ | तदप्रमाणं लिखितं,         | नार-कात्य                        |              |
| तथा राजा द्वयोः सीमां.,    | गड्यपतुः,<br>नार.,      |                   | तदभावे तु चिह्नस्य,       | नार.,                            | १६३          |
| तथारूढविवादस्य,            |                         | ४४९               |                           | कात्या.,                         | १३६          |
| तथायीजात आयीयां,           | ,,<br>मनु.,             | १८४<br>८२४        | तदभावे तु जननी,           | याज्ञ.,                          | ६६४          |
| तथालेख्यस्य बिम्बानि,      | नख•,<br>कात्या.,        |                   | तदभावे तु तनयाः,          | बृह.,                            | ६५३          |
| तथा शक्तः प्रतिभुवं,       | याज्ञ.,                 | 955               | तदभावे तु मूल्यं स्यात् , | नार-कात्या.                      | , ५५३        |
| तथा शौर्यापदेशैश्च,        |                         | 800<br>laus       | *तदभावे दुहितृगामि,       | ,,                               | ७५०          |
| तथाष्ट्रगुणमन्यस्मिन् ,    | नार.,                   | 488               | *तदभावे पिता,             | बौधा.,                           | ७५१          |
| तथ।हि श्रुतयो बह्वयो,      | ))<br>π=-               | २८५               | *तदभावे पितृ,             | विष्साु.,                        | ७५०          |
| तथैकादशपुत्रास्तु,         | मनु.,<br>वट             | ६०५               |                           | ,,                               | ,,           |
| तथैव कन्या व्यावृत्ता,     | बह.,<br>सम              | ७३५               | *तदभावे नाह्म,            | ,,                               | ,,           |
| तथैव चतुरो वर्णान्,        | यम.,<br>दे <del>व</del> | ६३८               | *तदभावे भवेन्मातुः,       | बौधा.,                           | ६९२          |
| तथैव तत्स्रुतोऽपीष्टे,     | देव.,                   | ८३३               | तदभावे भ्रातरस्त.         | बृह.,                            | ७५०          |
| तथैव तस्य दातव्यं,         | बृह.,                   | ७२५               | *तदभावे भ्रातृ,           | विष्णु.,                         |              |
| भाग भारत दात्रव्य,         | . **                    | ३४१               | *तदभावे भातृपुत्र,        |                                  | ,,           |
|                            |                         |                   | - <del>-</del> •          | ,,                               | "            |

| *तदभावे मातापितरों,        | पैठी.,     | 580         | त   |
|----------------------------|------------|-------------|-----|
| *तद्भावे मातृ,             | विष्णु.,   | ५५०         | तं  |
| *तदभावे राजा,              | बौधा.,     | ७५१         | त   |
| तदभावे विनिर्युक्तो,       | कात्या.,   | 998         | त   |
| *तदभावे सकुल्य,            | विष्णु.,   | ७५०         | त   |
| *तद्भावे सहाध्यायि,        | 1,         | ७५०         | ਰ   |
| तदभावे सुगुप्तं तत्,       | नार.,      | ३६२         | त   |
| तदर्थं सर्वभूतानां,        | मनु.,      | ७९४         | त   |
| तदर्थं गुरुशुश्रुषां,      | बृह.,      | ३८३         | ₹   |
| तदर्थमशुभं कर्म,           | ,,         | ४०५         | 7   |
| तदर्ध क्षत्रियो वैश्यं,    | ,,         | ४७९         | ₹   |
| तद्धं मध्यमः प्रोक्तः,     | याज्ञ.,    | ८०७         | 5   |
| तदध्यग्निकृतं सद्भिः,      | कात्या.,   | ६९४         | 7   |
| *तदलामे नियुक्तायां,       | वसि.,      | ७२०         | ,   |
| तद्ष्य।गहीनं तु,           | कात्या.,   | ४५९         | ;   |
| तदसाक्षिकृतं तत्र,         | ,,         | ४९६         | ,   |
| तदा कर्मवियुक्तोऽसौ,       | ,,         | ८०१         |     |
| तदा गृषीत तदाजा,           | बृह.,      | ३६२         |     |
| तदा तच्छान्तलाभेऽर्थे,     | ,,         | २९७         | ;   |
| तदा तत्र नियुञ्जीत,        | कात्या.,   | २४          |     |
| तदा दद्याद् द्विजादिभ्यः,  | नार.,      | ३३७         |     |
| तदा दिव्यैः परीक्षेत,      | ,,         | ९५          |     |
| तदा नियुञ्ज्याद्विद्वांसं, | मनु.,      | २४          |     |
| तदाप्रभृति यो मोहात्,      | ,,         | ६४३         |     |
| तदा विचारयेद्राजा,         | बृह.,      | ४२६         |     |
| तदा स एव दण्ड्यस्तु        | ब्रह्मपु., | ४१७         |     |
| तदा स गोपतिर्दण्डयो,       | ,,         | ,,          |     |
| तदासेधं नियुञ्जीत,         | कात्या.,   | ५२          |     |
| तदुत्पन्नाश्च सामन्ताः,    | बृह.,      | ४४७         |     |
| ,,,                        | ,,         | १९२         |     |
| तदुच्यते संसरणं,           | ,,         | ४५४         | 1   |
| तदूध्वै स्थापयेच्छिल्पी    | कात्या.,   | ३४९         | -   |
| तदृणं धनिने देयं,          | ,,         | ६७३         | ١   |
| तहणं प्रान्तुयात्सर्वं,    | मनु.,      | १४३         |     |
| तदेनं संशयादस्मात्,        | विष्गु.,   | <b>२२</b> ९ | .   |
| ,,                         | 1,         | २२०         |     |
| ,,                         | "          | २३७         |     |
| "                          | . 12       | २४३         | ( ) |
|                            |            |             |     |

|                            | ,          |             |
|----------------------------|------------|-------------|
| तदेनं संशयारूढं,           | नार.,      | २२१         |
| तदेवं द्विगुणं दाप्यः,     | बृह.,      | ४३२         |
| तदेव यद्यनुज्ञाप्य,        | कात्या.,   | ६८६         |
| तदैव तस्य भोक्तव्यं,       | बृह.,      | २९५         |
| तदेषु सर्वमप्येतत् ,       | भनु.,      | ७८१         |
| तद्गृहं चैव यो भिन्दात्,   | कात्या.,   | ५६६         |
| तद्गोत्रजो वा धर्मिष्ठो,   | ब्रह्मपु., | <b>৬</b> 99 |
| तद्गृहवं साक्षिणो वाक्यं,  | कात्या.,   | ९८          |
| तद्दाशैरेव दातन्यम् ,      | मनु.,      | ७९०         |
| तदृश्यमानं विभजेत् ,       | कात्या.,   | ६७२         |
| तहेशकुलजातीनां,            | मनु.,      | २०          |
| तद्द्रव्यं सोदयं दाप्यो,   | कात्या.,   | ३४४         |
| तद्द्रव्यमृणिकेनैव,        | ,,         | ३३५         |
| तद्द्रव्यसदशैरन्यैः,       | व्यास.,    | ५१२         |
| तद्धात्नामनेकत्वात ,       | नार.,      | ५२४         |
| तद्धानौ हीयते वादी,        | ,,         | · • • • •   |
| तद्बन्घुज्ञातिविदितं,      | बृह.       | ३२९         |
| त्द्वन्धुना किया क।यी,     | ,,         | ३६३         |
| तद्वः धुगुहृदो भृत्याः,    | कात्या ,   | ११२         |
| तद्बूत सर्वं सत्येन,       | मनु        | १२४         |
| तद्भर्ता तत्कृतं कार्यं,   | कात्या.,   | २७६         |
| तद्भर्तारमादाय,            | अङ्गिरा .  | ६३३         |
| * **                       | व्यास.,    | ६३४         |
| तद्युक्तिप्रतिलेख्येन,     | कात्या     | १७३         |
| तद्राज्ञाप्यनुमन्तव्यं,    | बृह.,      | ४२५         |
| तद्वंशस्यागतस्यांशः,       | ,,         | ७०७         |
| तद्वदन्धर्मतोऽर्थेषु,      | मनु.,      | १४६         |
| तद्वन्नियतमस्वाम्यं,       | देव.,      | ३९३         |
| *तद्द्वादशमक्षार्धम् .     | विष्गु.,   | 606         |
| तद्वापि प्रतिसंस्कुर्यात्, | मनु.,      | ५६६         |
| तद्वृत्तिजीविनो ये च,      |            | , ११२       |
| तद्वृत्तिर्गुरुदारेषु,     | नार,       |             |
| *तन्तुनाशे देविपतृ,        |            | ६०३         |
| तन्तुवायो दशपलं,           | मनु.,      |             |
| तन्मन्त्रस्य भेतारं,       |            | ४८३         |
| तन्मूलत्वात्त मौलास्ते,    |            | , 88°       |
| *तन्मूला हि,               |            | ,           |
| 6, 14,                     | 310 19     | ,, coc      |

| तन्मूल्याद्द्रिगुणो दण्डः,  | याज्ञ., ५५८        | तस्करप्रतिनिषेधार्थं,                            | TT 1006                            |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| तन्मे रेतः पिता हुङ्का,     | मनु., ६०५          | तस्माःकुलगणाध्यक्षा                              | मनु., ५४६<br>बृह., ८५              |
| तन्मोक्षणार्थं यहत्तं,      | कात्या., ३७२       | तस्माच्छास्त्रानुसारेण,                          | <sub>घर</sub> ., ८५<br>कात्या., १८ |
| तपश्चैवाग्निहोत्रं च,       | नार., ३१३          | तस्मात्तत्संप्रवर्तेत,                           | , 53                               |
| तपसा चेज्यया चैव,           | हारी., ७८३         | तस्मात्तस्य वधं राजा,                            | ",                                 |
| तपस्विनां तु कार्याणि,      | व्रह्म-कात्या., ३२ | *तस्मानु संशयान्नहो.,                            | श. लि. ७ <b>२</b> ४                |
| तपस्वी चामिहोत्री च,        | नार., ३१३          | तस्मात्ते नाक्षिपेद्राजा,                        | नार., ४६०                          |
| तपोज्ञानसमायुक्ताः,         | बृह., ६४३          | तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः,                       | मनु-विष्णुः,७४१                    |
| तपोबीज प्रभावश्व,           | मनु., ८२४          | तस्मात्पौराणिकान् धर्मान्,                       | यम. <b>,</b> ७७६                   |
| तप्तमाषस्य वक्ष्यामि,       | पिता., २५२         | तस्माप्रजाविशुद्धवर्थं,                          | •                                  |
| तप्तमासादयेत्तैलं,          | मनु-नार., ४८१      | तस्मात्त्रत्यक्षदृष्टोऽपि.                       | मनु., ६०७<br>नार., १६              |
| तमनेन विधानेन,              | मनु. ४३१           | तस्मात्संशयमूढानां,                              |                                    |
| तमशुद्धं विजानीयात् ,       | विष्णु., २४७       | तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं,                        | बृह., ३३<br>मन १२७                 |
| तमुपनयेत्षष्ठं,             | बोधा., ८२५         | तस्मात्सत्येन भगवन् ,                            | मनु., १२५<br>नार., २३७             |
| तमेव साधयेद्राजा,           | <b>बृह., ५</b> १   | तस्मात्सर्वेषु कार्येषु,                         |                                    |
| तमौरसं विजानीयात् ,         | मनु., ७१९          | तस्मात्साधारणो धर्मः.                            | ,                                  |
| तया गवा किं कियते.          | बृह., ६६६          | तस्मादपोह्यमन्यार्थं,                            | मनु., ६११<br>नार., ६३              |
| तया प्राप्तंच विधिनां,      | कात्या., ६७७       | तस्मादर्थश्च धर्मश्च,                            | कात्या., १०                        |
| तयोः पूर्वतरं ग्राह्मं,     | ,, ३०१             | तस्मादथीत् स हीयेत,                              | ,, ३३०                             |
| तयोः पेतामहं सर्वं,         | बृह., ३०९          | तस्मादवहितो राजा,                                | थम., <b>१०</b>                     |
| तयोरतिकमे धर्म्यं,          | कात्या., ५४        | ।<br>  तस्मादव्याहताः पापाः,                     |                                    |
| तयोरपत्ययोर्वच्ये,          | महाभा., ६१८        | तस्मादस्य वधं राजा.                              | कात्या., ७९८                       |
| तयोरिप पिता श्रेयान् ,      | नार., २७५          | 1                                                | मनु., ७८३                          |
| *तयोरभावे त्रया,            | श. लि., ७१२        | तस्मादेता सदाभ्यच्या,<br>तस्मादेवंविधं पौत्रैः,  | ,, ६१०                             |
| तयोरुक्ते सदस्यास्तु,       | कात्या., ५८        | 1                                                | कात्या., ३०९                       |
| तयोर्नित्यं प्रतीघाते,      | मनु., ७६२          | तस्माद्दासाच दास्याश्व,<br>तस्माद्देशे च काले च, | ब्रह्मपु., ७३६                     |
| तयोर्यवस्य पित्र्यं स्यात्, | ,, ७४५             | तस्माद्धमी न हन्तव्यो,                           | नार., ४९४                          |
| तयोहिं मातापितरी,           | देवं., ७२५         | तस्माद्द्विजेभ्यो दत्वाऽर्धम्,                   | मनु., ३७                           |
| *तयोश्रतुर्विधस्य,          | गौत., ७७७          | 1                                                | ,, ७९३                             |
| तरिकः स्थलजं शुल्कं,        | याज्ञ., ५६३        | तस्माद्यूतं न सेवेत् ,<br>तस्माद्वहागमः कार्यो,  | ,, ७६२                             |
| *तरिकश्च स्थलशुल्कं,        | विष्णु., ७९०       | *तस्माद्बाह्मगोऽनाद्यः,                          | कात्या., २८                        |
| तरेष्वशुल्कदानं च,          | नार., ८०३          | तस्माद्यत्नेन कर्तव्यं.                          | वसि., ७८४                          |
| तलबद्दयते वैयाम,            | ,, 9 <b>६</b>      | परनाचलन कत्तव्य,                                 | बृह., ८३                           |
| तवाहमिति चारमानं,           | 3.0                | ),<br>ZIT::: 0                                   | ,, 9.66                            |
| तवाहमित्युपगत:.             | 3                  | तरमाद्यम इव स्वामी,                              | मनु, ११                            |
| तवाहमित्युपगता,             | esa.               | *तस्माद्रक्षेद्धार्यां सर्वतः,                   | पैठी., ६०३                         |
| तवाहमित्युपगतो,             | 300                | तस्माद्राजा निवर्तेत,                            | कात्या., ७६३                       |
| - 9 "1                      | <i>"</i> 421       | तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं,                        | बौधा., ७५२                         |
|                             |                    |                                                  | -                                  |

| तस्माद्राज्ञा विशेषेण,        | नार.,                      | 626 | 7 |
|-------------------------------|----------------------------|-----|---|
| तस्मान देवाः श्रेयांसं,       | मनु,                       | १३२ | 7 |
| तस्मान भिथ्याशपथं,            | यम.,                       | २५७ | 7 |
| तस्मान्न लेख्यसामध्यति ,      | व्यास बृह.,                | 988 | 7 |
| *तस्मान्नाधनान्ना,            | श.लि.,                     | ٥٠٠ | 7 |
| तस्मान्नित्यं यतेद्राजा,      | महाभा.,                    | 9 ६ | i |
| तस्मान्न्यायेन राष्ट्रं तु,   | कात्या.,                   | 90  | i |
| तस्मिश्चेद्दाप्यमानानां,      | वृद्धमनु.,                 | 448 |   |
| तस्मिन्कर्मणि तुष्टेन,        | कात्या.,                   | ६७८ | 1 |
| तस्मिन्देशे निषीदन्ति,        | मनु.,                      | २७  | • |
| तस्मिन्नपि प्रसिद्धेऽर्थे,    | कात्या.,                   | ३७९ | 1 |
| तस्मित्रष्टे हते वापि,        | ,,                         | ३४८ | ; |
| तस्मिन्नेव कृते कच्ये,        | नार.,                      | २२१ | į |
| तस्मिन्प्रेते न वाच्योऽसै,    | वि-का.,                    | १७८ | ; |
| तस्मिन् भोगः प्रयोक्तव्यः,    | काव्या.,                   | ४४२ |   |
| तस्य कर्मानुरूपेण,            | मनु ,                      | ३६४ |   |
| तस्य कार्यं न सिध्येतु,       | बृह.,                      | 929 |   |
| तस्य कुर्यानृपो दण्डं,        | कात्या.,                   | ५६  |   |
| *तस्य गोमिथुनं,               | श. लि.,                    | ४०७ |   |
| *तस्य चेच्छाम्नम्,            | आप.,                       | ७७७ |   |
| तस्य तिसद्भिमाप्नोति,         | बृह.,                      | १७७ |   |
| तस्य तद्वर्धते नित्यं,        | मनु.,                      | 499 |   |
| तस्य तन्नापहर्तव्यम्,         | व्यास.,                    | ६७६ |   |
| तस्य तभ्यो न साक्ष्यं स्यात्, | नार.,                      | 999 |   |
| तस्य दण्डः क्रियापेक्षः,      | "                          | 446 |   |
| तस्य दण्डविकल्पः स्यात्,      | मनु.,                      | ७६२ | i |
| तस्य दण्डविशेषांस्तु,         | ,1                         | 989 | l |
| तस्य दण्डो भवेद्राज्ञः,       | मत्स्यपु.,                 | ४०९ |   |
| तस्य दोषाः प्रयोक्तव्याः,     | कात्या.,                   | १७१ |   |
| तस्य दोषेण यत्किचित्,         | ,,                         | ३४४ | Ì |
| तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं,   | बृह.,                      | ५७१ |   |
| ,,                            | मनु∴,                      | ५१२ | 1 |
|                               | व्यास.,                    | २९  |   |
| ",<br>*तस्य प्रदानानि,        | वसि.,                      |     |   |
| तस्य भाण्डं दर्शनीयं,         | बृह. <b>,</b>              | ३६२ |   |
| तस्य वर्षशते पूर्णे,          | <sub>ट्र</sub> .,<br>नार., | 920 | 1 |
| तस्य वा तत्समप्यं स्यात्,     | कात्या.,                   |     |   |
| व व्यवस्थान स्थाप,            | 7/1/7/109                  | -70 | ı |

| तस्य वेश्यावदिच्छन्ति,          | व्यास.,                  | ५९८        |
|---------------------------------|--------------------------|------------|
| तस्य व्यवहारो वेदो,             | गौत.,                    | १२         |
| तस्य सर्वाणि भूतानि,            | मनु.,                    | ७९४        |
| तस्य सीदति तदाष्ट्रं,           | ,,                       | २९         |
| तस्यां पौनर्भवो जातो,           | कात्या.,                 | ७२७        |
| तस्यांशं दशमं दत्वा,            | बृह.                     | ३६०        |
| तस्यांशो दशमो दाप्यः,           | कात्या.,                 | ३६१        |
| *तस्यां हि पितामहा,             | ∙श. लि.,                 | ७२०        |
| तस्या ऋणं हरेत्सर्वं,           | नार.,                    | ३२३        |
| तस्यादरीत षड्भागं,              | मनु.,                    | ७९१        |
| तस्या धर्माः समुद्दिष्टा        | कात्या.,                 | ८१०        |
| तस्यानुरूपमूल्यं वा,            | ,,                       | ५०३        |
| तस्याप्येव विधिर्दष्टः,         | नार.,                    | ३४८        |
| तस्याप्येषो विधिदृष्टो          | ,,                       | ६७६        |
| *तस्याभावे क्षेत्रज,            | श.लि.,                   | ७१२        |
| तस्यामरोचमानायां,               | मनु.,                    | ६१३        |
| तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां,      | नार.,मनु.                | •          |
| तस्यार्थमभियुक्तस्य,            | पिता.,                   | ,<br>२१९   |
| तस्यार्थिवादो दातव्य,           | नार.,                    | ५९         |
| तस्याशुकल्प्ये अङ्गुलयौ,        | मनु.,                    | ५९७        |
| तस्यास्तु साधनं लेख्यं,         | कात्या.,                 | ९४         |
| तस्याहुः संप्रणेतारम् ,         | मनु.,                    | ७९४        |
| तस्येत्युक्तवतो लोहं,           | याज्ञ.,                  | २२४        |
| तस्येह भागिनौ तौ तु,            | कात्या.,                 | ७२२        |
| तस्येह भागिनौ दृष्टौ,           | मनु., <sup>°</sup>       | ७२२        |
| तस्यैकस्य न सर्वस्य,            | कात्या.,                 | २४७        |
| तस्येकस्य न सर्वस्य,            | पिता., <sup>°</sup>      | २४७        |
| तस्येवं मुक्तपिण्डस्य,          | नार.,                    | <b>२३२</b> |
| तस्यैव भेदः स्तेयं स्यात् ,     | ,,                       | ५५६        |
| तस्यैव मेदस्स्यात् स्तेयं,      | ,,                       | ५०५        |
| तस्यैव वा विधानस्य,             | मनु.,                    |            |
| तस्यैवाचरणं पूर्वं,             | कात्यां.,                |            |
| तस्यैष व्यभिचारस्य,             | मनु.,                    | •          |
| तस्योरुं प्रतिगृह्याथ,          | नार.,                    | •          |
| तां प्राममध्ये विख्याप्य,       | <sup>ः,</sup> ,,<br>यम., |            |
| तां तु विख्याप्य बन्धूनां,      |                          | ६१७        |
| तां दृष्ट्वा निर्णयं कुर्यात् , | ्रा<br>सन                | ६१७        |
| 1 a                             | बृह.,                    | २२         |
|                                 |                          |            |

| तां सभीः बादयेदाजा, मान., ५९२ (१९२ तां साध्यी विश्वयाक्रित्यं (१९१ तां साध्यी विश्वयाक्रित्यं (१९१ तां संव्याक्रेस्त्रं तां साध्यी विश्वयाक्रित्यं (१९५ तां संव्याक्रेस्त्रं तां साध्या विश्वयाक्रेस्त्रं (१९५ तां संव्याक्रेस्त्रं (१९५ तां संव्याक्रेस्त्रं (१९५ तां संव्याक्रेस्त्रं (१९६ तां तां क्रं क्रं तां तां संव्याक्रेस्त्रं (१९६ तां तां व्याक्रेस्त्रं (१९६ तां तां व्याक्रं (१९६ तां तां वां वां वां वां वां वां वां वां वां व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तांश्व देवाः प्रपश्यन्ति,             | मनु ,    | ं१२५                                   | तावुभौ चौरवच्छास्यौ,       | ,,        | ३४५         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| तां सार्थ्य विश्वयातियं ता स्वान्ध विश्वयातियं ता स्वान्ध विश्वयात्रियं ता स्वान्ध विश्वयात्रियं ता स्वान्ध विश्वयात्र विश्वयात् विश्वयात्र विश्वयात्र विश्वयात् विश्वयात् विश्वयात् विश्वयात् विश्वयात् विश्वयात्र विश्वयात् | तां श्वमिः खादयेदाजा,                 | यम ,     | ५९२                                    | ,,                         |           |             |
| तालिक्ष्याचोरवण्डेन, ताहानं वन्यनं चैव, कात्या., ८०० ताहागुणा सा भवति, मनु., ६०९ ताहागुणा सा भवति, मनु., ८०२ ताहागुणा सा भवति, मनु., ८०२ ताहागुणा सा भवति, मनु., ८०२ ताहागुणा सा भवति, मनु., ८०० ताहागुणा सा भवति। सम्मान, सामु., ६०० तिष्ठेति त्राणा सुच्छेत् नार., ५०९ तिष्ठेति त्राणा सुच्छेत् नार., ५०९ तिष्ठेति त्राणा सुच्येत् नार., ५०९ त्राणा सुच्येत् नार., ५०० त्राणा सुच्येत् नार., ५०९ त्राणा सुच्येत् नार., ५०० त्राणा सुच्येत् न |                                       | मनु.,    | ५९३                                    |                            |           |             |
| ताब्लिक्याबोतद्रब्बेन, तासां वैवायकद्वानां, मनु-नार., ४१७ ताब्लं वरधनं वैव, कात्या., ८०० ताद्रगुणा सा भवति, मनु., ६०९ ताद्रगुणा सुंग्रवस्थामि, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>-</del>                          | . ,,     | · ६ 9 9                                | तावुभौ विद्धि चण्डालौ,     | अङ्गिरा., | ,,          |
| ताडनं वन्धनं चैव, ताडगुणा सा भवति, ताडगुणा सा भववि, ताडगुणा सा भववि, ताडगुणा सा भववि, ताहां गुणा सुढिः, ताहां गुणा सु |                                       | ,,       | ६८५                                    |                            |           |             |
| ताहरगुण सा भवति, सनु., ६-९ तादमोहति तत्तरिभन्, ,, ०३७ तादमोहति तत्तरिभन्, ,, ०३७ तादमोहति तत्तरिभन्, ,, ०३० तादमान् संजवस्थामि, ,, ००४ तादमान् संजवस्थामि, ,, ००४ तादमान् संजवस्थामि, ,, ००४ तात्तन्तरनाम्नस्सु, मनु., ८१३ तात्तन्यहानम्मसु, कास्या., ५६ तात्तन्वस्थान्तम्सु, कास्या., ५६ तात्तन्वस्थान्तमेव, मनु., ६१० तात्ति क्रिट्रातो लोभात्, ,, ४९५ तात्त्रिक्षय द्व संस्कारे, नार., ५२५ तात्त्रिक्षय द्व संस्कारे, नार., ५२५ तात्त्रिक्षय व्व संस्कारे, नार., ५२५ तात्त्रिक्षय व्व सर्वते, मनु., ८६६ तात्त्रिक्षया प्रति क्षाव्य प्रति स्व स्वाच्यात, तार., ५२५ तात्त्रस्व प्रव संस्कारे, मनु., ८६६ तात्रस्व प्रव स्वाच्यात, यात्त., ५२५ तात्रस्व प्रव स्वाच्यात, मनु., ८६६ तात्रस्व प्रव स्वाच्यात, मनु., ८६६ तात्रस्व व ततः पश्चात, नार., ५२४ ताम्रव व विचात, नार., ५२४ ताम्रव व विचाय, मनु., ८०० तार्राक्षिपरित्रक्षः, मनु., ८०० तार्राक्षिपरित्रक्षः, मनु., ८०० तार्राक्षिपरित्रक्षः, मनु., ८०० तार्राक्षिपरित्रक्षः, मनु., ८०० तार्राक्षिपरित्रकः, मनु., ८०० तार्वक्षिपरित्रकः, मनु., ८०० ताल्लेक्ष्य स्वप्या स्वप्या, काल्या, ५९४ तावन्त्रस्व स्वप्या स्वप्या, काल्या, ५९४ तावन्त्रत्तो गच्छेत, काल्या, ५९४ तावन्त्रततो गच्छेत, काल्या, ५९४ तावन्त्रस्व स्वप्या, काल्या, ५९४ तावन्त्रस्व तारी, मन्द्रस्व स्वप्या, काल्या, ५२३ तावन्त्रस्व स्वप्या, काल्या, ६३३ तावन्त्रस्व स्वप्या, काल्या, ५३३ तावन्त्रस्व स्वप्या, नार, ५३४ तावन्त्रस्व स्वप्या, नार, ५३४ तावन्त्रस्व स्वप्या, नार, ५३४ तावन्त्रस्व स्वप्या, नार,  | ताडनं बन्धनं चैव,                     | कात्या., | 600                                    |                            |           | ६३०         |
| तादराहति तत्तरिमन्, तादराह तं तत्तरिमन्, तादराह तं प्रेजक्ष्यामि, ता द्वादराह वं प्रेजक्ष्यामि, ता द्वादराह वं प्रेजक्ष्यामि, ता द्वादराह वं प्रेजक्ष्यामि, ता द्वादराह वं प्रेजक्ष्यामि, तान स्वादराह तं मग्र., तान क्रत्याह तानीव, तान क्रिंदाह तो को भाव, तानि कर्द्र तानि क्रिंदाह तो को भाव, तानि कर्द्र तानि कर्द्र तो को भाव, तान्त स्वाद प्रकार , तान्त स्वाद स्वाद , तान्त स्वाद , तान स्वाद , तान्त स्वाद , तान स्वाद , तान्त स्वाद , तान स्वा | •                                     | मनु.,    | ६०९                                    |                            | •         |             |
| ताहराग् संअवस्थामि, ता द्वादराग्रुवणेश्तु, वाहराग्रुवणेश्तु, वानन्तरनाम्मस्तु, तानम्तरनाम्मस्तु, तानमिक्ट्रतानीव, तानमिक्ट्रतानीव, तानमिक्ट्रतानीव, तानमिक्ट्रतानीव, तानमिक्ट्रतान्तम्य तुस्कारे, तानस्य तुम्मक्रिक्त , तानमिक्ट्रतानु क्रिमें, तानमिक्ट्रतानु क्रिमें, तानमिक्ट्रतानु क्रिमें, तानमिक्ट्रतानु क्रिमें, तानमिक्ट्रतानु क्रिमें, तानमिक्ट्रता तुम्मन्ति, तानमिक्ट्रतानु क्रिमें, तानमिक्ट्रत्ति क्रिमम्न, ताराज्ञक्विप्रतान, तानम्त्रविप्रतान, तानमिक्विप्रतान, तानमिक्विप्रतान, तानम्त्रक्विप्रतान, तानम्त्रक्विप्रतान, तानम्त्रक्विप्रतान, तानम्त्रक्विप्रतान, तानमिक्विप्रतान, तानम्त्रक्वान्ति, तानम्त्रक्वान्त्रक्वान्त्वान्त्वन्त् |                                       | ,,       | ७ ६ ७                                  |                            | - •       |             |
| ता द्वादराष्ठ्वणेश्तु, म.च., ८०८ तानन्तरनाम्नस्तु, म.च., ८९२ तानप्याह्वानयेद्वाजा, कारया., ५६ तानि क्रत्याह्तानीव, म.च., ६९० तानि क्रिंरतो लोभात, ,, ५९६ तानि क्रिंरतो लोभात, ,, ५९६ तानि क्रिंरतो लोभात, ,, ५९६ तानि तर्वेद्व तु संस्कारे, नार., ५२५ तान्यव पुनरालक्षेत्र, ,, ५९६ तान्विद्व तु कुशलैः, ,, ५९० तान्विद्व तु कुशलैः, म.च., ५९० तान्विद्व तु कुशलैः, म.च., ५९० तान्विद्व तु कुशलैः, म.च., ५९६ ताम्यव पुनरालक्षेत्र, म.च., ५०५ ताम्यव पुनराल, म.च., ५९४ ताम्यव पुनराल, म.च., ५९६ ताम्यव पुनराल, म.च., ५९४ ताम्यव पुनराल, म.च., ५९४ ताम्यव पुनराल, म.च., ५०५ ताम्यव पुनरालक्षेत्र, म.च., ५०५ ताम्यव पुनराल, म.च., ५०५ ताम्यव पुनराल, म.च., ५०५ ताम्यव पुनरालक्षेत्र, म.च., ५ | तादशान् संप्रवक्ष्यामि,               | ,        | 908                                    | तासां वर्णक्रमेणैव,        |           |             |
| तानन्तरनाम्नस्तु, मन्न., ८१३ तानप्याह्वानयेद्राजा, कारया., ५६ तानि क्रत्याह्तानीव, मन्न., ६१० तानि क्रिरतो लोभात, ,, ५१६ तानि तर्हरतो लोभात, ,, ५१६ तानि तर्हरतो लोभात, ,, ५१६ तानि तर्हरतो लोभात, ,, ५१५ तानि तर्हरतो लोभात, ,, ५१५ तान्तवस्य तु संस्कारे, नार., ५२५ तान्तवस्य तु संस्कारे, नार., ५२६ तान्तवस्य वात्तवद्वात्ता, ,, ५६६ ताम्तवस्य वाततः पश्चात, नार., ५२६ ताम्तवस्य त् ते ते वास्मान, नार., ५२६ ताम्तवस्य वातः, नार., ५२४ ताम्तवस्य वातः, नार., ५२४ ताम्तवस्य वातः, मन्न., ८०७ तार्त्रवस्य वार्ति, नार., ५२४ ताम्तवस्य वार्ति, नार., ५२४ ताम्तवस्य वार्ति, मन्न., ८०७ तार्त्रवस्य वार्ति, मन्न., ५०० तार्त्रवस्य वार्ति, मन्न., ५०० तार्त्रवस्य वार्ति, मन्न., ५०४ ताल्तवस्य वार्ति, मन्न., ५०० ताल्तवस्य वार्ति, मन्न., ५०४ ताल्तवस्य वार्ति, मन्न., ५० ताल्तवस्य वार्ति, मन्न., ५०४ ताल्तवस्य वार्ति, मन्न., ५०४ ताल्तवस्य वार्ति, मन्न., ५०४ ताल्तवस्य वार्ति, मन्न., ५०४ ताल्तवस्य वा | ता द्वादशसुवर्णस्तु,                  | बृह.,    | 606                                    | तिर्यग्योनौ तु गोवर्ज      | •         |             |
| तानि क्रत्याहतानीव, म.च., ६१० तानि क्रत्याहतानीव, म.च., ६१० तानि क्रत्याहतानीव, म.च., ६१० तानि क्रिरतो लोभात्, ,, ५१६ तानि सिन्धपु सीमायां, ,, ४४७ तान्तवस्य तु संस्कारे, नार., ५२५ तान्तवस्य तु संस्कारे, नार., ५२५ तान्विदित्वा तु क्ररालैः, म.च. ५१० तान्विदित्वा तु क्ररालैः, म.च., ८२६ ताम्वित्वीपरिश्रष्टाच् म.च., ८२६ ताम्ववीत्वात्, नार., ५२४ ताम्ववीत्वात्, नार., ५३४ ताचत्वात्वात्वाः संख्यया यरिमन्, म.च., ८०७ ताचत्व्वत्वाः साव्वाः सख्यया यरिमन्, म.च., ८०७ तावत्वः संख्यया यरिमन्, म.च., १५४ तावत्व्वत्वाः सिण्डाः स्युः, देव., ६६३ तावत्व्वत्वाते साव्वीत्, लाल्याः, ५२४ तावत्व्वत्वति साव्वीत्, लाल्याः, ६३२ तावत्व्वत्वति साव्वीते, म.च., ५२४ तावत्व्वत्वति सावित्वेते सावित्वेते सावित्वेते सावित्वेते सावित्वेते सावित्वेते साव्वीत्वेते सावित्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते साव्वीत्वेते | ताननन्तरनाम्नस्तु,                    | मनु.,    | ८१३                                    |                            |           |             |
| तानि कृत्याहतानीव, तानि निर्हरतो लोभात्, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तानप्याह्वानयेद्राजा,                 | कास्या., | ५६                                     | तिष्ठ तिष्ठेति वा ब्रयात . | •         |             |
| तानि निर्हरतो छोभात् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | मनु.,    | ६१०                                    |                            | -         |             |
| तानि सन्धिषु सीमायां, ,, ४४७ तान्तवस्य तु संस्कारे, नार., ५२५ तान्तवस्य तु संस्कारे, नार., ५२५ तान्ववस्य तु संस्कारे, नार., ५२५ तान्ववस्य तु संस्कारे, नार., ५२६ तान्ववस्य तु संस्कारे, ,, ५१० तान्ववस्य तु स्वरितैः, म.च. ५१० तान्ववस्य तु स्वरितैः, म.च. ५१० तान्त् सर्वान् सावयेद्राजा, ,, ७६२ तान्त् सर्वान् समवाच्नोति, याज्ञ., १२५ तान्त् सर्वान् समवाच्नोति, याज्ञ., १२५ तान्त् सर्वान्त् समवाच्नोति, याज्ञ., १२५ तान्त् सर्वान्त् समवाच्नोति, याज्ञ., १२५ तान्त् सर्वान्त् समवाच्नोति, याज्ञ., १२५ ताम्प्रवेखात ततः पश्चात्, पिता., १२८ ताम्प्रवेखात् तः पश्चात्, नार., ५२४ ताम्प्रवेखात् , नार., १३५ ताराज्ञक्वर्याः स्विच्याः , म.च., ८०७ तार्विच्यान्ति कि वासमान् , नार., १३४ ता राज्ञक्वर्याः सिमन्, म.च., १३२ तावत्क्वव्याः सिपण्डाः स्युः, त्व., ६६३ तावत्त् संख्यया यस्मिन्, काल्या., ५९४ ताववन्तरतो गच्छेत् , काल्या., ५९४ ताववन्तरतो गच्छेत् , काल्या., ५९४ ताववन्तरतो गच्छेत् , काल्या., ६३२ तावक्वर्यते नारि, , ६३३ तावक्वर्यते नारि, , , ६३३ तावन्त्वर्यते स्विचेयो. मन्दिन्तरं स्विचेयो. मन्दिन्तरं त्वावन्तरः स्विचेयो. मन्दिन्तरं त्वावन्तरः स्विचेयो. मन्दिन्तरं त्वावन्त्वर्यते स्वचिचेयो. मन्दिन्तरं त्वावन्त्वर्यते स्वचिचेयो. मन्दिन्तरं त्वावन्तरः स्वर्यते नारि, , , ६३३ तावन्त्वर्यते स्वचिचेयो. मन्दिन्तरं त्वावन्त्वर्यते स्वचिचेयो. मन्दिन्तरं त्वावन्तरः स्वविचेयो. नन्दिन्तरं नन्दिन्तरं त्वावन्तरः स्वविचेयो. नन्दिन्तरं न्वच्वन्तरं न्वचन्तरं न्वचचच्यत्वर्वरं न्वच्यत्वरं न्वच्यत्वरं न्वच्यत्वरं स्वच्यत्वरं न्वच्यत्वरं स्वच्यत्वरं स्वच्यत्वरं न्वच्यत्वरं न्वच्यत्वरं स्वच्यत्वरं न्वच्यत्वरं न्वच्यत्वरं न्वच्यत्वरं स्वच्यत्वरं न्वच्यत्वरं स्वच्यत्वरं न्वचच्यत्वरं न्वच्यत्वरं न्वच्यत्वरं न्वच्यत्वर | तानि निर्हरतो लोभात्,                 | •        |                                        | _                          | •         |             |
| तान्तवस्य तु संस्कारे, तार., ५२५ तान्येव पुनराळक्षेत् , ,, ४१६ तान्वेव पुनराळक्षेत् , ,, ४१६ तान्वेव पुनराळक्षेत् , ,, ४१० तान्वेव पुनराळक्षेत् , ,, ४१० तान्वेव पुनराळक्षेत् , ,, ४१० तान्वेव पुनरते , मन्न., ४१० तान् सर्वोन्त पात्रेवहाजा, ,, ७६२ तान् सर्वोन्त पात्रेवहाजा, ,, ७६२ ताम् प्रवान्त समवाप्नोति, याज्ञ., १२५ ताम् प्रवान्त ताटः पश्चात् , नार., ४२८ ताम् पश्चपळं विद्यात् , नार., ५२४ ताम पश्चपळं विद्यात् , नार., १३४ ता राज्ञ पश्चपति के वासमात् , नार., १३४ ता राज्ञ पश्चपति के वासमात् , नार., १३४ ता राज्ञ पश्चपति के वासमात् , मन्न., ८०७ ताल्जो कमतेऽध्यर्धं , चृह., ३०१ तावत्ः संख्यया यस्मिन् , मन्न-नार., १३२ तावत्क त्याः सिण्डाः स्युः , काल्या., ५९४ तावन्त्य क्वानि सा स्वर्गे , काल्या., ६३२ तावन्त्य क्वानि सा स्वर्गे , काल्या., ६३२ तावन्त्य सार्वेवेवेत , प्रवान्त्र सावन्त्र सार्वेवेवेत , प्रवान्त्र सावन्त्र स | तानि सन्धिषु सीमायां,                 |          | •                                      | •                          |           |             |
| तान्येव पुनरालक्षेत् , ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तान्तवस्य तु संस्कारे,                |          |                                        |                            | •         |             |
| तान्विदित्वा तु कुशलैः, तान्विदित्वा तु चरितैः, तान् सर्वान् चातयेद्राजा, तान् सर्वान् चातयेद्राजा, तान् सर्वान् चातयेद्राजा, तान् सर्वान् चातयेद्राजा, तान् सर्वान् समवाप्नोति, तान् सावित्रीपरिप्रष्टान्, तान् सावित्रीपरिप्रष्टान्, तान् सावित्रीपरिप्रष्टान्, ताम् पञ्चपलं विद्यात्, ताम् पञ्चपलं विद्यात्, ताम्रकष्टित सुद्रा, ताम्रकष्टित सुद्रा, ताम्रकष्टित सि वास्मान्, तार्याष्ट्राचित कि वास्मान्, तार्याष्ट्राचित कि वास्मान्, तार्याष्ट्राचित कि वास्मान्, तार्याक्राचेपरितस्रः, तावतः संख्यया यस्मिन्, तावतः संख्यया वस्मिन्, तावतः संख्यया वस्मिन्, तावतः संख्यया वस्मिन्, तावतः संख्या यस्मिन्, तावतः संख्या यस्मिन्, तावतः संख्या यस्मिन्, तावतः संख्या यस्मिन्, तावतः संख्या वस्मिन्, तावतः संख्या वस्मिन्, तावतः संख्या वस्मिन्, तावतः संख्या स्वाप्या, तावन्तरते गच्छेत् , तावन्त्यव्याने नारी, तावन्त्यव्याने नारी, तावन्तरवियानं संवित्रेषो, तावन्त्यव्याने नारी, तावन्त्यव्याने संवित्रेषो, तावन्त्यव्याने संवित्रेषो, तावन्त्यव्याने संवित्रेषो, तावन्त्वरवानि संवित्रेषो, तावन्त्वरवान्यः स्वित्रेष्याः, त्वयान्वरवानि संवित्रेष्याः, त्वयान्वर्वरवानि संवित्रेष्याः, त्वयान्वर्वर्वानि संवित्रेषो, त्वयान्वर्वर्वान्यः संवित्रेष्यः, त्वयान्वर्वर्वान्यः संवित्रेष्यः, त्वयान्वर्वर्वान्यः संवित्रेष्यः, त्वयान्वर्वर्वान्यः संवित्रेष्यः न्वद्याः संवित्रेष्यः न्वद्याः संवित्रेष्यः न्वद्याः संवित्रेष्यः न्वद्याः संवित्रेष्यः न्वद्याः संवित्रेष्यः न्वद्याः संवित्यः संवित्रेष्यः न्वद्याः संवित्रेष्यः न्वद्याः संवित्येष्यः न्वद्याः संवित्रेष्यः न्वद्याः संवित्रेष्यः न्वद्याः संवित्रेष्यः न्व | तान्येव पुनरालक्षेत् ,                | ,,       | २२६                                    |                            | -         | 14-         |
| तान् सर्वाच् चारतेंदा, मनु. ५१० तान् सर्वाच् घातयेद्वाजा, तान् सर्वाच् घातयेद्वाजा, तान् सर्वाच् समवाप्नोति, याज्ञ., १२५ तान् सर्वाच् समवाप्नोति, याज्ञ., १२५ ताम् सिवित्रीपरिश्रष्टान्, मनु., ८२६ तापयित्वा ततः पश्चात्, पिता., २२८ ताम्रकर्षकृता मुद्रा, वृह., ८०८ ताम्रकर्षकृति के वास्मान्, नार., १३४ ताव्यक्ति के वास्मान्, मनु., ८०७ तार्यक्ष्यपितिकः, मनु., ८०७ तावतः संख्यया यरिमन्, मनु.नार., १३२ तावत्यः संख्यया यरिमन्, मनु-नार., १३२ तावत्यः वन्धने स्थाप्या, काल्या., ५९४ ताववन्तरतो गच्छेत् , काल्या., ५९४ ताववन्तरतो गच्छेत् , काल्या., ५९४ ताववन्त्यत्तो सा स्वर्गे, अङ्गिरा., ६३२ तावक्ष मुच्यते नारी, , ६३३ तावन्त्व स विज्ञयो. मन् उ०० ताववन्तर स विज्ञयो. मन् उ०० ताववन्त्र स विज्ञयो. मन् उ०० ताववन्तर स विज्ञयो. मन् उ०० ताववन्तर स विज्ञयो. मन् उ०० ताववन्त्र स विज्ञयो. मन् उ०० ताववन्य स विज्ञया स वि | तान्विदित्वा तु कुशलै:,               | ,,       |                                        |                            |           |             |
| तान् सर्वान् घातयेद्राजा, तान् सर्वान् समवाप्नोति, तान् सर्वान् समवाप्नोति, तान् सावित्रीपरिभ्रष्टान् , तापयित्वा ततः पश्चात् , ताम् पश्चित् , ताम पश्चित । ताम पश्चित , ताम पश्चित । ताम पश्चित , ताम पश्च त्र । ताम पश्च ते न्याम , ताम पश्च  |                                       | मनु.     | ५१०                                    | 1                          | -         |             |
| तान् सान् समना-नाति, याज्ञ., १२५ तान् सावित्रीपरिश्रष्टान् , मनु., ८२६ तापियत्वा ततः पश्चात् , पिता., २२८ ताम्रपियत्वा ततः पश्चात् , नार., ५२४ ताम्रफर्षकृता मुद्रा , वृह., ८०८ ताम्रपिय्यवर्णानां , मनु., ८०७ ताम्रपिय्यवर्णानां , मनु., ८०७ तार्यिष्यित्वर्णाः सार्मपियाः , मनु., ८०७ तालञ्जो लभतेऽध्यर्धं , वृह., ३०१ तावतः संख्यया यरिमन् , मनु-नार ,१३२ तावत्सा बन्धने स्थाप्या , काल्या., ५९४ तावत्न्तरतो गच्छेत् , कालिका.पु.,२३१ तावन्त्यव्दानि सा स्वर्गे , अनिरा., ६३२ तावत्त्व सुच्यते नारी, , ६३३ तावान्त्व सुच्यते नारी, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | ,,       | ७६२                                    |                            |           |             |
| तान् सावित्रापारश्रष्टान् , मनु., ८२६ तापयित्वा ततः पश्चात् , पिता., २२८ ताम्रं पश्चपठं विद्यात् , नार., ५२४ ताम्रं पश्च पटे वाऽपि , न्यास., १५७ ताम्रं प्रेच पटे वाऽपि , मनु., ८०७ ताम्रं प्रेच पटे वाइपि , मनु., ८०७ ताम्रं प्रेच पटे वाह्म , मनु., ८०७ ताम्रं प्रेच पटे ताम्रं परितद्यः , मनु., ८०७ ताम्रं परितद्यः , मनु., ८०७ ताम्रं परितद्यः , मनु., ८०७ ताम्रं परिवद्यः परिमन् , मनु-नार ,१३२ तावत्वः संख्यया यस्मिन् , मनु-नार ,१३२ तावत्वः वस्य प्रेच , काल्या , ५९४ तावदन्तरतो गच्छेत् , काल्या , ५९४ तावन्त्य वानि सा स्वर्गे , अङ्गरा , ६३२ तावन्त्य क्राचि , , ६३३ तावन्त्य मुच्यते नारी , , ६३३ तावन्त्र स विज्ञेयो , मन् उर्थ तावन्त्र स विज्ञेयो , स विज्ञेयो , मन् उर्थ तावन्त्र स विज्ञेयो , स विज् |                                       | याज्ञ.,  | 924                                    |                            |           |             |
| तापियत्वा ततः पश्चात्, पिताः, २२८ ताम्रं पश्चपलं विद्यात् , नारः, ५२४ ताम्रं पश्चपलं विद्यात् , नारः, ५२४ ताम्रं पश्चपलं विद्यात् , नारः, ५२४ ताम्रं पश्चर्तं विद्यात् , नारः, ५२४ ताम्रं पृद्धे वाऽपि, व्यासः, १५० ताम्रं पृथ्वे वाऽपि, व्यासः, १५० ताम्रं पृथ्वे वाऽपि, मग्रः, ८०७ तारं पित्यध्ववर्णानां, मग्रः, ८०७ तारं पित्यध्ववर्णानां, मग्रः, ८०७ तारं प्राच्यद्वर्णानां, मग्रः, ८०७ तालं क्रं परितसः, मग्रः, ८०७ तालं क्रं परितसः, मग्रः, ८०७ तालं क्रं प्रस्तिन् , मग्रः, ८०७ तालं क्रं परितसः, मग्रः, ८०७ तालं क्रं पर्वे प्रस्तिन् , मग्रःनारः, १३२ तावत्सः वस्थान् स्थाप्याः, काल्याः, ५९४ तावदन्तरतो गच्छेत् , काल्किः, पुः, २३२ तावन्त्यः वारं, वारं, ६३२ तावन्त्यः वारं, वारं, ६३२ तावन्त्यः स्वितं तारी, , ६३३ तावानेव स्विज्ञेयोः सम्रः अर्थः त्राच्याः सम्रः वारः, ६३२ तावन्त्यः स्विज्ञेयोः सम्रः अर्थः त्राच्याः सम्रः वारः, ६३२ तावन्त्यः स्विज्ञेयोः सम्रः अर्थः त्राच्याः सम्रः वारः, ६३२ तावन्त्यः स्विज्ञेयोः सम्रः अर्थः त्राचनेव स्विज्ञेयोः सम्रः वारः, ६३२ तावन्त्र तिवज्ञेयोः सम्रः वार्वे स्वारं नारः, ४४४ तावानेव स्विज्ञेयोः सम्रः वारः, ४४४ तावानेव स्विज्ञेयोः सम्रः वारः अर्थः त्राचः सम्रः वारः, ४४४ तावानेव स्विज्ञेयोः सम्रः वारः अर्थः त्राः त्राः, ४४४ तावानेव स्विज्ञेयोः सम्रः वारः अर्थः त्राः त्राः, ४४४ तावानेव स्विज्ञेयोः सम्रः वारः अर्थः त्राः त्राः स्वरः वारः, ४४४ तावानेव स्विज्ञेयोः सम्रः वारः अर्थः त्राः त्राः सम्रः वारः अर्थः त्राः त्राः स्वरः वारः वारः अर्थः त्राः त्राः सम्रः वारः सम्रः सम्रः त्राः सम्रः सम्रः वारः सम्रः  | तान् स।वित्रीपरिभ्रष्टान् ,           | मनु.,    | ८२६                                    |                            | •         |             |
| ताम्नं पश्चपलं विद्यात् , नार., ५२४ ताम्नकर्षकृता मुद्रा, वृह., ८०८ ताम्नपट्टे पटे वाऽपि, व्यास., १५७ ताम्नपट्टे पटे वाऽपि, मनु., ८०७ तार्यिष्यिन्त किं वास्मान् , नार., १३४ तावतः संख्यया यस्मिन्, मनु-नार., १३२ तावत्कुल्याः सिपण्डाः स्युः, देव., ६६३ तावत्ता वन्धने स्थाप्या, काल्या., ५९४ तावदन्तरतो गच्छेत् , कालिका.पु.,२३१ तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, वाचन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, तावन्त्य सुच्यते नारी, , ६३२ तावन्न मुच्यते नारी, , ६३३ तावन्त्य स्विनेत्रेयो. सन्-विनेत्रेयो. सन-विनेत्रेयो. सन-विनेत्रेयाः सन्-विनेत्रेयो. सन-विनेत्रेयाः सन्-विनेत्रेयो. सन-विनेत्रेयाः सन्-विनेत्रेयाः सन-विनेत्रेयाः सन- | तापयित्वा ततः पश्चात्,                | पिता.,   |                                        | ,                          | •         |             |
| ताम्रकर्षकृता मुद्रा, वृह., ८०८ ताम्रपट्टे पटे वाऽपि, व्यास., १५७ ताम्रपट्टे पटे वाऽपि, व्यास., १५७ ताम्रपट्टे पटे वाऽपि, व्यास., १५७ ताम्रपट्टे वाऽपि, व्यास., १५७ तार्याव्यवित किं वास्मान्, नार., १३४ तावत्स क्ष्यया यस्मिन्, मनु-नार., १३२ तावत्स वन्धने स्थाप्या, कात्या., ५९४ तावन्त्यव्याः सिपण्डाः स्युः, वेव., ६६३ तावन्त्यव्याः सिपण्डाः स्युः, कालिका.पु.,२३१ तावन्त्यव्याः सिपण्डाः कालिका.पु.,२३१ तावन्त्यव्याः, व्यास्त्र, भभभ त्र त्यां व्याः, १०४ त्यां व्याः, १०० त्यां व्याः १०० त्याः १०० त् | ताम्रं पञ्चपलं विद्यात् ,             |          |                                        |                            | -         | -           |
| ताम्रपट्टे पटे वाऽपि, व्यास., १५७ ताम्ररोप्यस्त्रवर्णानां, मत्तु., ८०७ तार्रायेष्यमित किं वास्मान्, नार., १३४ तावतः संख्यया यस्मिन्, मत्तु-नार.,१३२ तावत्स वन्धने स्थाप्या, तावतः पर्वेष्य पर्वेष्या, काल्या., ५९४ तावत्स वन्धने स्थाप्या, तावतः पर्वेष्य पर्वेष्या, काल्या., ५९४ तावत्स वन्धने स्थाप्या, काल्या., ५९४ तावन्स वन्धने तार, काल्का.पु.,२३१ तावन्स मुन्यते नारी, अङ्गिरा., ६३२ तावत्त्र मुन्यते नारी, भन्न स्थेष्य सम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ताम्रकर्षकृता मुद्रा.                 | ·        |                                        |                            | •         |             |
| ताम्ररीप्ययुवर्णानां, मनु., ८०७ तारिक्यित्त किं वास्मान् , नार., १३४ तावतः संख्यया यस्मिन् , मनु-नार., १३२ तावत्स वन्धने स्थाप्या, काला., ५९४ तावन्त्यन्तरतो गच्छेत् , कालिका.पु.,२३१ तावन्यन्तरतो गच्छेत् , कालिका.पु.,२३१ तावन्यन्यने नारी, अन्निरा., ६३२ तावानेव स विज्ञेयो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | -        |                                        |                            | विष्णु.,  |             |
| तारियेध्यन्ति किं वास्मान् , नार., १३४ ता राजसर्षपिरतस्नः, मनु., ८०७ तालज्ञो लभतेऽध्यर्ध, बृह., ३७१ तावतः संख्यया यस्मिन् , मनु-नार.,१३२ तावत्स्व वन्धने स्थाप्या, काल्या., ५९४ तावन्तरतो गन्छेत् , कालिका.पु.,२३१ तावन्त्यक्तानि सा स्वर्गे, अङ्गिरा., ६३२ तावान्त्व स विज्ञेथो. मनु. ३४६ तावान्त्व स विज्ञेथो. मनु. ३४६ तावान्त्व स विज्ञेथो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ताम्ररौप्यसुवर्णानां,                 | -        |                                        |                            |           |             |
| ता राजसर्षपिरतस्नः, मनु., ८०७ तालज्ञो लभतेऽध्यर्ध, बृह., ३७१ तावतः संख्यया यस्मिन्, मनु-नार, १३२ तावत्स्रुल्याः सिपण्डाः स्युः, देव., ६६३ तावदस्तरतो गच्छेत्, कालिका.पु.,२३१ तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, वावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, तावन्त्य सुच्यते नारी, १६३३ तावानेव स विज्ञेयो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |          |                                        | 1                          |           |             |
| तालको लभतेऽध्यर्ध, बृह., ३०१ तावतः संख्यया यस्मिन्, मनु-नार.,१३२ तावत्स वन्धने स्थाप्या, काल्या., ५९४ तावन्तरतो गन्छेत्, कालिका.पु.,२३१ तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, अङ्गिरा., ६३२ तावान्त्य स विक्रेयो. मन् ३४६ तावान्त्र स विक्रेयो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | -        |                                        | 1                          | -         |             |
| तावतः संख्यया यस्मिन्, मनु-नार, १३२ तुलाशासनमानानां, याज्ञ., ५१५ तावत्कुल्याः सिपण्डाः स्युः, देव., ६६३ तावत्सा बन्धने स्थाप्या, काल्या., ५९४ तावदन्तरतो गच्छेत्, काल्कित.पु.,२३१ तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, अङ्गिरा., ६३२ तावच्च मुच्यते नारी, ,, ६३३ तावानेव स विज्ञेयो. मन् ३४६ तावानेव स विज्ञेयो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तालज्ञो लभतेऽध्यर्ध,                  |          |                                        | ्र पुलामानश्रतामानव्यवहार, | श. लि.,   | ५१७         |
| तावत्कुल्याः सिपण्डाः स्युः, देव., ६६३ तुलाशिलाभ्यां तुल्यं च, नार, २१८ तावत्सा बन्धने स्थाप्या, काल्या., ५९४ तावदन्तरतो गच्छेत्, काल्किता.पु.,२३१ तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, अङ्गिरा., ६३२ तावन्न मुच्यते नारी, ,, ६३३ तावानेव स विज्ञेयो. मन. ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तावतः संख्यया यस्मिन.                 |          |                                        |                            | व्यास.,   | ५१२         |
| तावत्सा बन्धने स्थाप्या, काला., ५९४ तावदन्तरतो गच्छेत्, कालिका.पु.,२३१ तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे, अङ्गिरा., ६३२ तावन्न मुच्यते नारी, ,, ६३३ तावानेत्र स विज्ञेयो. मन ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |                                        | पुलारासिनमानाना,           | याज्ञ.,   | ५१५         |
| तावदन्तरतो गच्छेत् , काल्रिका.पु.,२३१ तुलितो यदि वर्धेत, पिता., २०४ तुलितो यदि वर्धेत, पिता., २२२ तुल्यकालोपस्थितयो:, बृह., ३०१ तुष्यकानित्र स विज्ञेयो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |                                        | वुलाशलाम्या तुरुयं च,      | नार,      | २१८         |
| तावन्सब्दानि सा स्वर्गे, अङ्गिरा., ६३२ तुल्यकालोपस्थितयो:, बृह., ३०१ तावानेव स विज्ञेयो. सन् ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | कालिका व | , 220<br>270                           |                            |           |             |
| तावन्न मुच्यते नारी, ,, ६३३ तुषाराङ्गारकपलास्थि, नार., ४४४ त्यांनेत्र स विज्ञेयो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | अक्रिमा  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                            | पिता.,    | <b>२</b> २२ |
| तावानेंत्र स विज्ञेयो. मन ३४६ जुषाराङ्गारकपलास्थि, नार., ४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |          |                                        | 1                          |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |          | 444                                    | विषाराङ्गारकपलास्थि,       |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٠٠٠٠,    | २ ४ ६                                  | । *त्यवादवाथी,             |           |             |

| तूले द्विगुणं धान्यं,      | हारी.,       | २८४   | तेभ्य एव क्षत्रिया,        | गौत.,     | ८१५                                   |
|----------------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|
| तृणं वा यदि वा काष्ट्र,    |              | ५३८   | तेभ्य एव वैश्या,           | "         | "                                     |
| तृणकाष्ट्रेष्टकासूत्र,     | ,,           | २९०   | ते वै सस्यस्य जातस्य,      | मनु.,     | <b>ऽ</b> ह <i>७</i>                   |
| तृणवन्मन्यते नारी,         | दक्ष.,       | ६०६   | तेषां च प्रसतानां च,       | कात्या.,  | ३७२                                   |
| तृणशैवालरहिते,             | पिता.,       | २३६   | तेषां च प्रेषितानां तु,    | पिता.,    | २३५                                   |
| तृतीयं धनदण्डं तु,         | मनु.,        | 929   | *तेषां चौरसाः पुत्त्रः,    | विष्साु., | ६६८                                   |
| तृतीयं वायुदैवत्यं,        | बृह-पिता.,   | २२४   | तेषां छित्वा नृपो हस्तौ,   | मनु.,     | ५२७                                   |
| तृतीयः पश्चमश्चैव,         | 3)           | ७०७   | तेषां जिह्वां समुत्ऋत्य,   | नार.,     | २६४                                   |
| *तृतीयः पुत्रिका,          | वसि.,        | ७२४   | तेषां तु तत्परा गृत्तिः,   | नार.,     | ३१७                                   |
| तृतीयः शपथः प्रोक्तः,      | नार.,        | 993   | तेषां दोषमभिख्याप्य,       | मनु.,     | ५१०                                   |
| तृतीयतापतप्तं तं,          | ,,           | २२७   | तेषां धनं हरेद्राजा,       | बृह.,     | ७५२                                   |
| तृतीयतस्तृतीयांशं,         | मनु-बृह.,    | ३६४   | तेषां न दयाचिद तु,         | मनु.,     | ३४७                                   |
| तृतीया वा भवेच्छूदा,       | महाभा.,      | ६९८   | तेषां नृपः प्रमाणं स्यात्, | कात्या.,  | २५९                                   |
| ते कूट साक्षिणां पापैः,    | विष्णु.,     | १४३   | तेषां पतितवर्जेभ्यः,       | देव.,     | ६६८                                   |
| ते च चण्डालपर्यन्ताः,      | व्यास.,      | १५७   | *तेषां पूर्वः पूर्वो,      | आप.,      | ८११                                   |
| ते चापि बाह्यान् सुबहून्,  | मनु वि.,     |       | तेषां वादः स्ववर्गेषु,     | कात्या.,  | 900                                   |
| ते तदष्टगुणं दाप्या,       | बृह.,        | ४२६   | *तेषां वृत्तीर्वक्ष्यामः,  | हारि.,    | ८३१                                   |
| ते द्वादश सुवर्णस्तु,      | नार.,        | ८०९   | तेषां वोढा पिता ज्ञेयः,    | नार.,     | ७३०                                   |
| तेन कार्याणि सिद्धयन्ति,   | बृह.,        | 966   | तेषां षड् बन्धुदायादाः,    | देव.,     | ७१५                                   |
| तेन चानृणतां याति,         | श. लि. पैठी. | , ७४२ | ,,                         | नार.,     | ७१६                                   |
| तेन चेदविवादस्ते,          | मनु.,        | १३२   | ,,                         | मनु.,     | ७१५                                   |
| तेन दत्तं तु भुञ्जीत,      | नार.,        | ७९२   | ,,                         | यम.,      | ७१४                                   |
| तेन दुश्वरितेनासौ,         | यम.,         | ७१८   | तेषां स एव धर्मः स्यात्,   | नार.,     | ६५५                                   |
| ŧ                          | हारी.,       | ,,    | तेषां सर्वस्वमादाय,        | नार-कात्य | .,५२८                                 |
| तेन नरा यमदण्डेन,          | ,,           | ७७७   | ,,                         | मनु.,     | ५६८                                   |
| तेन लेख्येन तिर्सादः,      | कात्या.,     | १७१   | तेषां सवर्णा ये पुत्राः,   | देव.,     | ७१६                                   |
| तेन विटक्षत्रविप्राणां,    | ,,           | ५५१   | *तेषां सारानुसारतो,        | श.त्ति.,  | ७१२                                   |
| तेनार्धवृद्धिभीक्तव्या,    | मनु.,        | २९३   | *तेषां हेतुरवस्थाने,       | श.लि.,    | ७७६                                   |
| तेन निन्दितै वर्तेयुः,     | ,,           | ८२९   | तेषामपि न बालः स्यात्,     | नार.,     | 996                                   |
| तेनेह कीर्तिमाप्नोति,      | बृह.,        | १२६   | *तेषामप्राप्तव्यव,         | बौधा.,    | ७५३                                   |
| तेनैव तद्भवेद्यं,          | ,,           | ३६०   |                            | देव.,     | ७४९                                   |
| तेनैव सा प्रदातव्या,       | ,,           | ३७०   | तेषामभावे राजाज्ञा,        | व्यास.,   | २५८                                   |
| तेऽपि तद्भागिनस्तस्मात्,   | कात्या.,     | ३५    | तेषामभावे सामन्ता,         | कात्या.,  | ४४३                                   |
| तेऽपि स्युः सङ्गृहीतव्या,  | नार.,        | ५४६   | तेषामर्थं दश भागान्,       | श.लि.,    |                                       |
| ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः, |              |       | तेषामायमृणादानं,           | मनु.,     |                                       |
| .,                         | "            | ४४५   | तेष। मुप्तन्तन्त्नां,      | ,,        |                                       |
| *तेभ्यः पापांश,            |              | , ८०० | तेषामुत्पादयितुः,          | हारी.,    |                                       |
|                            | *** .        | •     |                            | ~,        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| à 1977                          |            | . 1   |                                |                   |                   |
|---------------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| ते षोडश स्याद्धरणं,             | मनु.,      | 200   | त्रिभागं चेत्रजो भुङ्क्ते,     | . ()              | ৩৭৭               |
| तैः कृतं यत्स्वधर्मेण,          | वृह.,      | ४२५   | त्रिभागं पश्चभागं वा,          | 64.9              | ४०१               |
| *तै निवसद्भिः,                  | श.लि.,     | 600   | त्रिभागोने च सलिलं,            | **                | १९९               |
| तैलानामेव सर्वेषां,             | कात्या.    | २९०   | त्रिभिरेतैरविच्छिन्ना,         | काला,             | १८०               |
| तैस्तैरुपायैः संगृह्य,          | मनु.,      | ३२४   | त्रिभिरेव तु या भुक्ता;        | विष्णु-कात्या.,   | १७८               |
| तोय त्वं प्राणिनां प्राणः,      | पिता.,     | २३७   | त्रियोनिः कीर्त्यते तेन,       | नार.,             | ४१                |
| तोय प्रवर्तनात्स्वेयो           | नार.,      | ४५८   | त्रियोनिद्वयमियोगश्च,          | ,,                | ४७                |
| तोयस्यातः प्रवक्यामि,           | पिता.,     | २३४   | त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा,      | पिता.,            | २४३               |
| तोरणे तु तथा कार्ये,            | पिता.,     | २१५   | *तिरात्रं पुरोहिता:,           | वसि.,             | ७९६               |
| तौल्यगणिममेयानां.,              | कात्या.,   | १२४   | त्रिरात्रात्सप्तरात्राद्वा,    | पिता.,            | २४७               |
| तौ नृपेण हाधर्मज्ञौ,            | मनु.,      | २६४   | त्रिरात्रोषितायंव,             | ,,                | २१३               |
| "                               | ,,         | ३७१   | त्रिविधः साहसेष्वेवं,          | नार.,             | ८०७               |
| तौ विना यस्य पित्रा च,          | व्यास.,    | 960   | त्रिविधस्यास्य दुष्टस्य,       | ,,                | १८२               |
| तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः,       | मनु        | ७७६   | त्रिविधास्ते समाख्याता,        | बृह.,             | ३६६               |
| त्यक्तवा दुष्टांस्तु सामन्तान्, | कात्या.,   | ४४३   | त्रिंशत्कोट्योऽर्धकोटी च,      | अङ्गिरा.,         | ६३२               |
| त्यक्त्वा लोभादिकं राजा,        | बृह.       | 90    | त्रिंशस्वर्षाण्यविच्छिन्ना,    | बृहं.,            | 906               |
| त्यजन्ति पुरुषाः प्राज्ञाः,     | बौधा.,     | ६१७   | त्रिंशद्शविनाशे वा,            | कात्या.,          | २०२               |
| त्यजन्दाप्यस्तृतीयांशं,         | याज्ञ      | ६१५   | त्रिंशद्रात्रात्त्रिपक्षाद्वा, | बृह.,             | ८३                |
| त्यजन्न पतितानेतान्,            | मनु∴,      | ५६१   | त्रिंशांशो रोमबद्धस्य,         | नार,,             | ५२५               |
| त्यजन् भार्यामवस्थाप्यो,        | नार.,      | ६१५   | त्रिंशते तण्डुला देयाः,        | वृह.,             | १९९               |
| त्यजेत् पथिसहायं यः,            | कात्या.,   | ४०८   | त्रिषु कर्मस्वमिरतः,           | गौत.,             | ७८३               |
| त्रयः स्वतन्त्रा लोकेऽस्मिन् ,  | नार.,      | २७४   | *त्रिषु वर्णेषु,               | श. लि.,           | ८२७               |
| त्रयश्च पिण्डाः षण्णां स्युः,   | बोघा.,     | ७२४   | त्रिषु वर्षेषु यानि स्युः,     | मनु.,             | ७८२               |
| त्रयाणामपि चैतेषां,             | बृह.,      | 469   | त्रिषु वर्णेषु विज्ञेयं,       | कात्या.,          | ३९६               |
| त्रयाणामपि संदेह,               | ,,         | ७७२   | त्रिसन्ध्यं पूजयेन्नित्यं,     | पिता.,            | २ ? <b>२</b> ? \$ |
| त्रयाणामुदकं कार्यं,            | मनु.,      | ७४८   | त्रीण्येतान्यविभाज्यानि,       | नार.,             | २१५<br>६७६        |
| त्रयोदशं स्वभागं तु,            | ब्रह्मपु., | ७११   | त्रीण्येव साधनान्याहुः,        | •                 | ५७२<br>४८५        |
| *त्रयो वर्णाः,                  | वसि.,      | ७७७   | त्रीण्येव हि प्रमाणानि,        | ))<br>ਜਵ          | ७७२               |
| त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया,        | मनु.,      | ७७    | *त्रीनंशान् क्त्रिय,           | बृह.,<br>विकास    | 900               |
| त्रायस्वासमादभीशापात् ,         | याज्ञ.,    | २४३   | त्रीनेव च पितॄन् हन्ति,        | विष्णु.,          |                   |
| त्रिचतुःपञ्चकृत्वो वा,          | नार.,      | 988   | *त्रीन् क्षेत्रजपुत्रिका,      | बोधा.,<br>श. लि., | १२९<br>७१२        |
| ,,                              | ,,         | १९३   | त्रीन्राजन्यः,                 | •                 | ६९९               |
| त्रिपक्षात्परतः सोऽर्थं,        | वृह.,      | ३०७   |                                | विष्णु.,          |                   |
| त्रिपक्षादब्रुवन् साद्यं,       | मनु.,      | १४३   | त्रैविद्यप्रहितस्तन्न,         | याज्ञ.,           | ४८३               |
| त्रिपणो द्वादशपणो,              | कात्या,    | 400   | त्रीवयान् वृत्तिमद्ब्र्यात् ,  | कात्या.,          | 909               |
| त्रिप्छं तु सुसूचमाणां,         | नार.,      | ५२५   | जानवाय पृत्तमद्श्रयात्,        | याज्ञ.,           | ४१९               |
| त्रिपौरुषी च त्रिगुणा,          | व्यास.,    | 969   | 0, 0, 11, 100/1,               | बृह.,             | ३६२               |
|                                 | ,          | . • 1 | त्र्यवराः साद्धिणो ज्ञेयाः     | याज्ञ.,           | goy               |
|                                 |            |       |                                |                   |                   |

|                             |               |     | _                            |                 |             |
|-----------------------------|---------------|-----|------------------------------|-----------------|-------------|
| त्र्यवरैः साक्षिभिर्माव्यो, | मनु,          |     | दण्डप्रणयनं कार्ये,          |                 | 'ওপ্        |
| त्र्यहाद्दोह्यं परीक्षेत,   | नार.,         |     | दण्डयेजयिना साकं,            |                 | ६८          |
| त्र्यंशं दायोद्धरेद्धिप्रो, | मनु.,         | ६९७ | दण्डशुल्काविश्घष्टं च,       |                 | 94          |
| त्र्यहाशाचे निवृत्ते तु,    | ब्रह्मपु.,    | ६३४ | दण्डस्तत्र तु नैव स्यात्,    | •               | ९७          |
| त्वं तुले सत्यधर्मासि,      | काालिका, पु., | २२१ | *दण्डस्तु देशकाल,            | ,               | 200         |
| ,,                          | याज्ञ.,       | २१८ | दण्डाजिनादिना युक्तं,        | 6.,             | १२२         |
| त्वं मुखं सर्व देवानां,     | पिता.,        | २२८ | दण्डेनैव समाम्लोषेत्र,       | • • •           | ३७६         |
| त्वं वैत्सि सर्व भूतानां,   | नार.,         | २२१ | *दण्डोत्सर्गे,               | •               | <b>७९ ६</b> |
| त्वाभेदकः शतं दण्डयो,       | मनु.,         | 866 | *द <b>∘डोऽधोवर्णानां</b> ,   |                 | १२२         |
| त्वरमेदे प्रथमो दण्डो,      | मृह.,         | 866 | *दण्डो यथासारापकारं च,       | श.लि., ५        | ७७८         |
| त्वमग्ने वेदाश्चत्वारः,     | पिता.,        | २२८ | दण्डो वा दण्डशेषो वा,        | व्यास.,         | ११६         |
| त्वमाने सर्वभूतानां,        | विण्गु.,      | २२९ | दण्डो हि सुमहातेजो,          |                 | ७९५         |
| त्वमग्ने सर्ववेदानां,       | नार.,         | २२८ | *दण्ड्यः काणखञ्जादीनां,      | विष्णु.,        | ४७५         |
| त्वमम्भः सर्वभूतानां,       | विष्णु.,      | २३७ | *द्ज्ञः शोणितेन विना,        | "               | 866         |
| त्वमेव देव जानीषे,          | नार.,         | २२१ | दण्ड्यः स मूल्यं दशपर्गं,    | मत्स्यपु.,      | ४०६         |
| त्वमेव धट जानीषे,           | विष्णु.,      | २२० | दग्ड्यः स राज्ञो भवति,       | नार.            | ३४४         |
| त्वमेव विष जानीषे,          | ,,            | २४२ | *द्गञ्चगुरूनचारयन् ,         | 30.7            | ४७८         |
| त्वमेव सर्वभूतानां,         | नार.,         | २२८ | दगञ्जपथ्युद्यानोदक,          | विष्णु.,        | ४५५         |
| त्वमेवास विजानीषे,          | विष्गु.,      | २२९ | दराड्यमुन्मोचयन् दण्ड्यात् , | •               | ५६९         |
| त्वमेवाम्भो विजानीषे,       | विग्रु.,      | २३७ | दराड्य व्यङ्गतायुक्ते,       | "               | ४७७         |
| त्वरमाण इवाविदं             | नार.,         | १४० | दण्ड्य हस्तेनोद्गूरयिता,     | ,,              | ४८७         |
| त्वरमाणो न गच्छेनु,         | पिता.,        | २३१ | दत्तं मयाऽमुकीयाय,           | व्या <b>स</b> , | 940         |
| -                           |               |     | दत्तं सप्तविधं विद्यात् ,    | नार.,           | ३७३         |
| द्                          |               |     | *दत्तः कीतोsपविद्धः,         | हारी.,          | ७१३         |
| दक्षा प्रियंवदा शुद्धा,     | कात्या.,      | ६१२ | दत्तकश्च स्वयं दत्तः,        | ब्रह्मपु.,      | ७३६         |
| दक्षिणासु च दत्तासु,        | मनु.,         | ३६४ | दत्तमूल्यस्य परायस्य,        | नार.,           | ४३४         |
| दण्डं चैकादशगुणं,           | कात्या.,      | ३७९ | दत्तस्य पुनरादानं,           | . ,,            | ४२          |
| दण्डं तत्समं राज्ञे,        | याज्ञ.,       | १९१ | दत्तस्यापह्नवो यत्र,         | कात्या.,        | १९९         |
| दण्डं दचात्सवर्णासु,        | ,,            | ५९६ | दत्तान्यापि यथोक्तानि,       | "               | २१३         |
| दण्डं प्रकल्पयेदाजा,        | विष्णु.,      | ७७९ | दत्ताप्रदानिके नाम,          | नार.,           | ३७३         |
| दण्डं स दाप्यो द्विशतं,     |               | ५१२ | दत्तोऽपविद्धः क्रीतश्च,      | वृह∶,           |             |
| दण्डः चुद्रपशूनां च,        | याज्ञ.,       | ४९९ | दत्वा कन्यां हरन्दराख्यो,    | याज्ञ,          | ६९२         |
| दण्ड: प्रणयितुं शक्यः,      | मनु.          | ७९४ | दत्वा तु ब्राह्मणायैव,       | ,,              | ३३७         |
| दण्डः शास्ति प्रजाः सर्व    |               | ७९४ | 1 -                          |                 | , ९३        |
| दण्डः सुप्तेषु जागतिं,      | <b>9</b> 1    | ,,  | *दत्वा द्वितीयमधं,           | विष्सु.,        |             |
| दण्डनीयः स शैथिल्यात्       |               |     | दत्वा द्रव्यमसम्यग्यः,       | नार.,           |             |
| दण्डनीयावुभौ तौ             | नार.,         | ३८० | दत्वा धनं तद्विप्रेभ्यः,     |                 | , `७६       |
| •                           | •             | -   | •                            |                 | , - 7       |

| <b>a. a a</b>                          |                 |            |                                         | _                |             |
|----------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|
| दत्वा भूमिं निबन्धं वा,                | याज्ञ.,         | 946        | *दशानां चैकमुद्धरेज्ज्येष्ठः            | बौधा.,           | ६५४         |
| दत्वाणै पाटयेल्लेख्यं,                 | "               | ३३७        | दशानामपि चैतेषां,                       | बृह.,            | २६          |
| ददतो यद्भवेत्पुण्यं,                   | बृह.,           | 380        | दशापरे तु क्रमशो,                       | , मनु.,          | ७१०         |
| ददौ स दश धर्माय,                       | मनु.,           | ७२६        | दशाहः सर्वबीजानां,                      | नार.,            | ४३७         |
| दद्याचापहरेचांशं,                      | याज्ञ.,         | ७५६        | दस्यवः संप्रवर्तन्ते,                   | ,,               | ५४५         |
| दयात्तमथवा चौरं,                       | कात्या.,        | ५५३        | *दस्युम्लेच्छगणानां,                    | श. लि.,          | ८३३         |
| दवात्पक्षान्तसंबन्धं,                  | कात्या बृह      | ., ६१      | दस्युवृत्ते यदि नरे,                    | नार.,            | ५४७         |
| दद्यादपुत्रा विधवा,                    | नार.,           | ३१८        | दहेत्पापकृतं तन्न,                      | यम.,             | ५९०         |
| दद्यादते कुटुम्बार्थान् ,              | याज्ञ,          | ३१६        | दातव्यं बान्धवैस्तत्स्यात् ,            | मनु. <u>,</u>    | 393         |
| दद्याद्विषं सोपनासः,                   | शङ् :,-नार.,    | २४२        | दातव्यस्तत्र कालः स्यात्,               | कात्या.,         | ६२          |
| दद्यास्त्वमिति यो दत्तः,               | कात्या.,        | ३३९        | दाता न लभते तत्तु,                      | ,,               | २७८         |
| दबुँनेवोपशाम्येयुः                     | ,,              | ७९८        | दाताऽहमेतद्द्रविणं,                     | बृह.,            | २०४         |
| दद्युर्वा स्वकृतां वृद्धिं,            | याज्ञ.,         | २८३        | दातुः पालयितुः स्वर्ग,                  | व्यास.,          | 946         |
| द्युस्तद्रिक्थिनः प्रेते,              | ,,              | ३१२        | दानं प्रज्ञापनाभेदः                     | कात्या.,         | १९४         |
| दबुस्ते बीजिनो पिण्डं,                 | नार.,           | ७४४        | दानकालेऽथवा तूब्णी                      | ,,               | १९४         |
| दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य,                | मनु.,           | ५३५        | दानग्रहणधमिश्च,                         | नार.,            | २७७         |
| दध्यक्षतहविर्गन्धैः,                   | नार.,           | २१६        | दानग्रहणपश्चन्न,                        | ,,               | ७५८         |
| दमदानरता नित्यं,                       | बृह.,           | ६३६        | दानप्रतिभुवि प्रेते,                    | "<br>मनु.,       | ३०५         |
| दमोऽन्तिमः समायां तु,                  | ,1              | 464        | ,,                                      | "                | <b>३</b> 9५ |
| दम्पती विवदेय।तां,                     | नार.,           | 49         | दानप्रभृति या तु स्यात्,                | 1)               | ६२९         |
| दयितं याऽन्यदेशस्थं,                   | व्यास.,         | ६३४        | दानार्थे वा धनार्थे वा,                 | हारि.,           | २७५         |
| दर्पणस्थं यथा बिम्बं.                  | कात्या.,        | १६६        | दानोन्मुखो नामियोज्यो                   | व्या <b>स.</b> , | ५५          |
| दर्पाद्वा यदि वा मोहात्,               | नार.,           | ५७९        | दानोपस्थानं विश्वास,                    | कात्या.,         | •           |
| द्रशीनप्रतिभूर्यत्र,                   | कात्या.,        | 3.08       | दान्तं कुलीनं मध्यस्थं,                 | ·                | ३०४         |
| ,,                                     | याज्ञ.,         | ` ,        | दापयित्वा हृतं चौर्यं,                  | ))<br>31:==      | २४          |
| दर्शनप्रातिभाव्येतु,                   | मनु.,           | ३१५        | दापयेच्छिलिपदोषात्तु,                   | याज्ञ.,          | ५४७         |
| दर्शनाद्वृत्तनष्टस्य,                  | कात्या.,        | 369        | दापयेत्पणपादं गां,                      | कात्या.,         | ३४९         |
| दर्शने प्रत्यये दाने,                  | <b>बृह</b> ., ^ | ३०४        | दापयेद्धनिकस्यार्थं,                    | ,,               | ४६४         |
| दर्शयेयुर्निधिनामानि,                  | "               | ४०५        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | मनु.,            | २६४         |
| दर्शितं प्रतिकालं यत् ,                | नार.,           | १७०        | ,,<br>दाप्यः परर्णमेकोऽपि,              | "                | ३३१         |
| दशकं तु शतं वृद्धिः,                   | "               | ७६४        | 1                                       | नार.,            | ३१२         |
| दशकं पारदेश्ये तु,                     | याज्ञ ,         |            | , ,                                     | याज्ञ.,          | ५१४         |
| दशग्राम शतग्राम,                       | नात्या.,        |            | 1                                       | ,,               | ४०१         |
| *दशपुरुषवती,                           | वसि.,           | 977<br>986 |                                         | ,,               | ४९३         |
| दशमं द्वादशं वापि,                     | गराः,<br>मनुः,  | ५५५        | c. // JRalal                            | नार.,            | ४०७         |
| दशस्थानानि दण्डस्य,                    |                 |            | । " " । वन वह स्वात्,                   | ,,               | ४०५         |
| दशातिवर्तनान्याहुः,                    | ,,              | ७८२        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | नार.,            | ६४८         |
| ************************************** | "               | 409        | दायादानां विभागे तु,                    | कात्या.,         | ६७२         |

| दायादेभ्यो न तद्द्यात् ,      | याज्ञ.,  | ६७४ ,       | दिवा वक्तव्यता पाले,           | मनु.,            | ४१५         |
|-------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|
| sins in ragana,               | व्यास.,  | ६७६         | दिव्यं चेद्देशयेद्वादी,        | कात्या.,         | ९५          |
| ,,<br>दायादेऽसति बन्धुभ्यो,   | नार.,    | 3 5 2       | दिव्यं तु वर्जयेश्वित्यं,      | •                | २०६<br>२०६  |
| *दायेनाव्यतिक्रम              | आप.,     | ७१९         | दिव्यं प्रकल्पयेन्नैव,         | "                | २०८         |
| दारपुत्रपशून् रुद्ध्वा,       | बृह.,    | ३२५         | दिव्यमालम्बते वादी,            | ,,               | 94          |
| दाराः पुत्राश्च सर्वेश्वं,    | कात्या., | ३७४         | दिव्यान्येतानि धर्म्याणि,      | ्र,<br>बृह.,     | • •<br>9९≤  |
| दाराधीनस्तथा स्वर्गः,         | मनु.,    | ६०९         | दिव्येन शुद्ध पुरुषं,          | विष्गुा.,        | २४९         |
| दाशापराधतस्तोये,              | ,,       | ७९०         | दिव्येन शोथयेत्तत्र.           | कात्या.,         | ९७          |
| दासचारणमहानां,                | कात्या., | 900         | दिव्येषु सर्वकार्याणि,         | पिता.,           | <br>२१३     |
| दासत्वात्स विमुच्येत,         | नार.,    | ३९१         | दिव्यैः कार्यं परीद्येत,       | बृह.,            | ९६          |
| दासनैकृतिकाश्राद्ध,           | ,,       | १०९         | दिव्येविशुद्धो मोच्यः स्यात् , | ,,               | ५७६         |
| दासस्त्रीभूगृहाराम            | कात्या., | २६६         | दिव्यैविंशोधितः सम्यक्,        | ,,<br>वृह.,      | २५८         |
| दासस्त्रीमातृशिष्यैर्वा,      | ,,       | ३१५         | दीनानाथविशिष्टेभ्यो,           | दक्ष <b>,</b>    | ३७८         |
| द।सस्य तु धनं यतस्यात् ,      | कात्या., | ३९४         | दीयमानं करे कृत्वा,            | पिता.,           | 282         |
| दासाः कर्मकराः शिष्याः,       | कारया.,  | ७६          | दीयमानं न गृह्णाति,            | नार.,            | ४३३         |
| दासाश्वरथहर्ता च,             | मनु.,    | ५२९         | <b>,,</b>                      | याज्ञ.,          | <b>२९</b> १ |
| दासीं तु हरतो मध्यः,          | नार.,    | ५३०         | रीयमानमथात्मानं,               | कात्या.,         | ६४७         |
| दासी च हरतो मध्यः.            | ,,       | "           | दीर्घप्रवासिनिर्वेन्धु,        | ,,               | 323         |
| दासेनोढा च दासी या,           | कात्या., | ३९५         | दीर्घाध्वनि यथादेशं            | मनु.,            | ७८९         |
| दासोऽन्धो विधरः कुष्ठी,       | उशना.,   |             | दुःखासिका कलिभेदे,             | व्यास.,          | ६१४         |
| दास्यं तु कारयेन्मोहात् ,     | मनु.,    | 386         | दुःखिता यत्र दश्येरन् ,        | मनु.,            | ७८२         |
| दास्यं विप्रस्य न कचित्,      | कात्या., | ३९६         | दुःखिते शोणितोत्पादे,          | या <b>ज्ञ.</b> , | ४९९         |
| दास्यां वा दासदास्यां वा,     | मनु.,    | ७०४         | दुःखेन हि निवार्यन्ते,         | कात्या.,         | ४६४         |
| दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ,       | ,,       | ३९८         | दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं,      | याज्ञ.,          | ५५९         |
| दिगन्तरप्रपन्ने वा,           | कात्या., | ६६          | दुर्गमध्ये गृहं कुर्यात्,      | वृह.,            | 277         |
| दिगन्तरान्गच्छति चेत्         | ,,       | ,,          | दुर्गायाः पाययेच्चोरान् ,      | ृष्∙,<br>पिता.,  | २४५         |
| दिनं मासार्धमासं वा,          | "        | ۶, ه<br>د م | दुर्गायाः स्नापयेच्छूलं,       |                  | २४६         |
| दिनं क्रमेण वा कर्म,          | ,,       | ६१२         | दुर्हेष्टांस्तु पुनर्देष्ट्वा, | ",<br>याज्ञ.,    | २०५<br>२६८  |
| दिनमासार्धवण्मास              | बृहं.,   | 364         | दुर्दष्टे व्यवहारे तु,         | नारः.,<br>नार.,  |             |
| दिवं गतानि विप्राणि,          | मनु.,    | ६३७         | दुर्भिक्षे धर्मकामार्थे,       | याज्ञ.,          | २६९         |
| ,,                            |          |             | दुष्टस्यैव हि यान् दोषान्,     | •                | ६८७         |
| दिव:पुनरिहायाता,              | कात्या., |             | · ·                            |                  | , ४७३       |
| दिवसस्याष्टमं भागं,           |          |             | । दुष्टिदुष्टं भवेल्लेख्यं,    | यम.,             | -           |
| दिवा कृते कार्यविधी,          |          |             | दुहिताचार्यभार्या च,           | कात्या.          |             |
| दिवागृहीतं यत्केता,           |          |             |                                | नार.,            |             |
| दिवा चरये: कार्यार्थ:         | मरागि,   | , 3°        | दुहितॄणामभावे तु,              | कात्या,          |             |
| *दिवा पश्रूनां वृकाद्युपवाते, |          |             | दूतकः खटिकाग्राही,             | बृह.,            |             |
| क्षा क्ष्या क्ष्याञ्चन        | विष्णु,  | ४१६         | दूताय साधिते कार्ये,           | कात्या.,         | ५७          |

| -22                          |                    |       | •                         |                  |           |
|------------------------------|--------------------|-------|---------------------------|------------------|-----------|
| दृतीप्रस्थापनैर्वापि,        | नार.,              | 406   | देवासुरमनुष्याणां,        | नार.,            | २२२       |
| दूतीसंप्रेषणैर्वापि,         |                    | ५७८   | देशं कालं च भोगं च,       | याज्ञ.,          | ५२६       |
| द्तोपचारयुक्तश्चेत्,         | कात्या.,           | 460   | देशं कालं च योऽर्तायात् , | ,,               | ४०१       |
| द्षणे च करच्छेद:,            | याज्ञ.,            | ५९७   | देशं कालं च रूपं च,       | मनु.,            | 94        |
| दूषयेत् सिद्धतीर्थानि,       | काला.,             | ४५६   | देशं श्रामं दिशं नाम,     | नार.,            | ५४३       |
| दूषितो गहिंतः साजी,          | बृह.,              | १६४   | देशः कालस्तथा स्थानं,     | कात्या,          | ६०        |
| दृश्यते च जयस्तस्य,          | कात्या.,           | ७६४   | देशकालवपुः शक्ति,         | याज्ञ.,          | ५३७       |
| दश्यन्ते विविधाकारा,         | नार.,              | 9 ६   | देशकालवयः शक्ति,          | कात्या.,         | ५७        |
| दश्यमानं विभज्येत,           | कग्त्या.,          | ६७३   | देशकालवयोद्रव्य,          | नार.,            | १५१       |
| दश्यमाना विभज्यन्ते,         | ,,                 | ६७३   | देशकालविहीनश्च,           | कात्या,          | ६१        |
| दश्याद्वा तद्विभागः स्यात्,  | याज्ञ.,            | 190€  | देशकालातिपत्तौ वा,        | याज्ञ.,          | ३५०       |
| दृष्टं संग्रहणं तज्ज्ञैः,    | न(र.,              | ५८२   | देशकालार्थसम्बन्ध,        | नार.,            | १९४       |
| दृष्ट्रप्रयोगश्चेवाग्नी,     | नार.,              | २२७   | देशकालौ क्रियाकारे,       | कात्या.,         | ३०५       |
| दृष्टमेव फलं तत्र,           | दक्ष.,             | ६१३   | देशग्रामकुलादीनां,        | बृह.,            | ४७२       |
| दृष्टश्रुतान भूतत्वात् ,     | नार.,              | 86    | *देशजातिकुधर्माश्च        | गौत.,            | 98        |
| दष्टान्तत्वेन शास्त्रान्ते,  | कात्या.,           | ७७४   | देशजातिकुलादीनां,         | नार.,            | ४७१       |
| दृष्टिपातं प्रणालीं च,       | ,,                 | ४५३   | देशजातिकुलानां चं,        | बृह:,            | २०        |
| दृष्टे पत्रे स्फुटं दोषं,    | ,,                 | १७०   | देशधर्मानवेक्ष्य स्त्री;  | नार.,            | ३१९       |
| देयं पैतामहं पौत्रैः         | नार.,              | ३१०   | ,,                        | 7)               | ६४७       |
| देयं प्रतिश्रुतं चैव,        | याज्ञ.,            | ३७६   | *देशविशेषे सुवर्णं,       | आप्र.,           | £ 1.70    |
| देयं भार्याकृतमृणं,          | कात्या.,           | ३१७   | देशस्थितिः पूर्वकृता,     | व्या <b>स</b> ., | २५८       |
| देयं यत्प्रतिश्रुतं स्यात् , | ,,                 | ३१५   | देशस्थित्या द्वितीयस्तु,  | वृह. <b>,</b>    | २५९       |
| देयं वा नि:स्ववृद्धान् ,     | बृह.,              | ४२७   | देशस्थित्यानुमानेन,       |                  | , , ,     |
| देयं स्वामिनि चायात,         | कात्या.,           | 846   | देशस्थित्या प्रदातव्यं,   | ,,<br>बृह.       |           |
| देयानादेययोर्वापि,           | बृह.,              | ३३१   | देशस्य जातेः सङ्घस्य,     |                  | ३६९       |
| देवखातेषु यत्तीयं,           | पिता.,             | २३६   | देशस्याचरणान्नित्यं,      | कात्या ,         | ६८०       |
| देवतापितृपादांश्च,           | नार.,              | ३५६   | देशस्यानुमते नेव,         | ,,               | २५९       |
| देवताराधनं कुर्यात् ,        | ऋष्यशृङ्ग.,        | £ 2 2 | देशकालार्थसंख्याभिः,      | ,                | <b>२२</b> |
| देवतास्नानपानीय,             | कात्या.,           | २५१   | देशाचारयुतं वर्षं,        | बृह.,            | १९८       |
| देवदत्तां पतिभीर्यां,        | मनु., <sup>^</sup> | 499   | देशाचारविरुद्धं यत्,      | "                | १५५       |
| देवब्राह्मणपादांस्तु,        | बृह.,              | २५६   | देशाचाराविरुद्धं यत्,     | कात्या.          | १६४       |
| देवब्राह्मणराज्ञां च,        | नार.,              | ५०६   | देशाचारस्थितियुतं,        | नार,             | 969       |
| देवब्राह्मणसान्निध्ये,       | मनु.,              | 928   | देशाचारस्थितिस्वन्या,     | कात्या.,         | 9 ६ १     |
| *देवरवस्यामन्य,              | गांत.,             | ७८४   | देशाचारानभिज्ञा ये,       | नार,,            | २८६       |
| देवराजकृतो दोष:              | <b>बृह</b> .,      | ۷8    | देणाःचारेण का             | बृह.,            | २९        |
| *देवराजोपघाताहते,            | विष्णुः,           |       | देशाचारेण दाप्याः स्युः,  | कात्या.,         | ३२५       |
| देवराद्वा सपिण्डाद्वा,       | गनु <sub>.</sub> , | ६३९   | देशादिकं क्षिपन् दाप्यः,  | बृह.,            | ४८३       |
|                              | ,                  | 442   | देशाहेशान्तरं याति,       | याज्ञ,           | ७८        |
|                              |                    |       |                           |                  |           |

| देशाध्यक्षादिना लेख्यं,    | व्यास.,      | १७२    | द्रव्यं तदौपनिधिकं,                                             | याज्ञ.,    | ३३८         |
|----------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| देशनलब्धान् लिप्सेत,       | मनुः,        | ७७०    | द्रव्यं विना तु प्रथमं,                                         |            | ४७२         |
| देशानुरूपतः पक्षं,         | बृह.,        | ३०७    | द्रव्यसंख्यान्विता देया,                                        | ,,         | १९९         |
| देशान्तरस्थे दुर्लेख्ये,   | याज्ञ.,      | 9६२    | द्रव्यस्वामिविकीतं,                                             | नार.,      | ३५३         |
| देशान्तरे मृते तस्मिन् ,   | त्रह्मपु.,   | ६३४    | द्रव्यहृद्दाप्यते तत्त्र,                                       | कात्या.,   | ३२९         |
| देशापहृतविकीता,            | नार.,        | ६४७    | द्रव्याणां कुराला ब्रूयुः,                                      | याज्ञ.,    | ५२६         |
| देहेन्द्रियविनाशे तु,      | कात्या.,     | ४९३    | द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य                                      | मनु.,      | <b>५५</b> ८ |
| दैवतस्करराजाग्नि,          | नार.,        | ३६१    | द्रव्यापेक्षो दमस्तत्र,                                         | बृह.,      | ५५७         |
| देवपित्र्यातिथेयानि,       | मनु-विण्गु,, | ६१३    | द्रव्ये पितामहोपात्ते,                                          | ,,         | ६५२         |
| दैवराजकृते तद्वत् ,        | नार.,        | ३४२    | द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु,                                         | याज्ञ.,    | ४९६         |
| दैवराजोपघातेन,             | वृह.,        | २९५    | द्रोहभावं कुचर्यां च,                                           | मनु.,      | ६०४         |
| दैवसाध्ये पौरुषेयीं,       | कात्या ,     | ९५     | द्वन्द्वयुद्धे तुयः कश्चित् ,                                   | बृह.,      | ७६६         |
| दैविकी वा किया प्रोक्ता,   | 2,           | ९२     | द्वयं निगृह्य दाप्यः स्यात् ,                                   | मनु.,      | ३४७         |
| दैवीं वाचं स वदति,         | नार.,        | ३३     | द्वयोः सन्तप्तयोः सन्धिः,                                       | बृह.,      | ८५          |
| दैवोत्पादविदो भद्राः,      | बृह.,        | ७०७    | द्वयोः समानो धर्मज्ञो,                                          | ,,         | 900         |
| दोलायमानौ यौ संधि,         | ,,           | ८५     | द्वयोरापन्नयोस्तुल्यं,                                          | नार.,      | ४९७         |
| दोषवत्करणं यत्स्यात् ,     | नार.,        | ४२६    | *द्वयोर्वा,                                                     | गौत.,      | ७३९         |
| दोषे सति न दोषः स्यात् ,   | दक्ष.,       | ६१६    | द्रयोर्विरोधे कर्तव्यं,                                         | बृह.,      | 3.8         |
| दोषो भवेत्तथा न्यासे,      | बृह.,        | ३४०    | द्वयोर्विवदतोरथ,                                                | नार.,      | 66          |
| दोहदस्याप्रदानेन,          | याज्ञ.,      | ६१०    | द्वयोर्विवादे सामन्तैः                                          | काल्या.,   | ४४३         |
| दोह्यवाह्यकर्मयुता,        | व्यास.,      | २८२    | द्वयोर्हि कुलयोः शोवं,                                          | मनु.,      | ६०३         |
| दौहित्र एव तु हरेत्,       | मनु.,        | ७२५    | द्वात्रिंशदङ्गुलान्याहुः,                                       | नार.,      | २६५         |
| दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थम् , | ,,           | ७२५    | ,,                                                              | बृह्र,पिता | .,२२४       |
| यूतं निषिदं मनुना,         | बृह.,        | ७६२    | *द्वादश इत्येव,                                                 | वसि.,      | ७१८         |
| बूतं नैव तु सेवेत,         | कात्या.,     | ७६२    | ्रेद्वापरे च कलौ नॄणां,                                         | बृह.,      | ६४३         |
| द्यूतं प्रकीर्णकं चैव,     | नार.,        | ४२     | द्वारमार्ग कियाभोग,                                             | कात्या.,   | ९४          |
| युतं समाह्यं चैव,          | मनु.,        | ७६२    | द्वाराणां चैव भेत्तारं,                                         | मनु.,      | ५६७         |
| द्यूतमेकमुखं कार्यं,       | याज्ञ.,      | ७६६    | द्वारोप्सेवनं नित्यं,                                           | व्यास.,    | ६२२         |
| बूतमेतत्पुराकल्पे,         | मनु.,        | ७६२    | द्वावंशो प्रतिपंचेत,                                            | नार.,      | ६५४         |
| वूतस्त्रीपानसक्ता च,       | य।ज्ञ.,      | ५४४    | *द्वावंशौ राजन्यायाः,                                           | वसि.,      | 900         |
| वूते कूराक्षदेविनां,       | विष्णु.      | , ७६८  | *द्वावंशों वैश्य,                                               | विष्गु.,   | , ,,        |
| बूते च कूटाक्षदेविनां,     | ćę           | ५२१    | *द्वावंशो वैश्यः,<br>*द्वावंशो वेश्यः,<br>*द्वावंशो वेश्यासुतः, |            | 1)          |
| <b>चुते समाह्रये</b> चैव,  | कात्या.      | , ९३   | *द्वावंशौ वेश्यः,                                               |            | ६९९         |
| बौर्भूमिरापो हृदयं,        | मनु.,        | १२५    | *द्वावंशौ वैश्यासुतः,                                           |            | ६९९         |
| द्रविणाहेश्च धुर्यश्च,     | कात्या       | ., ३२१ | द्वावेकयोनिजावेव,                                               |            | ८१७         |
| द्रव्यं तदीयं संगृह्य,     |              |        | द्वावेतौ ब्रह्मचण्डालौ,                                         | ,,,        |             |
| द्रव्यं तदौपनिधिकं,        |              |        | द्धः पादस्त्रिस्त्रभागस्तु,                                     |            | 428         |
|                            |              |        | , , ,                                                           | .,,,,      | . 1 . 4     |

| द्विकं त्रिकं चतुष्कं च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · · ·                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| द्विकं शतं वा गृह्णीयात् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मनु.,                                                                                                                          | २८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्विशतं तु दमं दाप्यः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मनु.,                                                                                | ५९७                                                                                                                                                                                                  |
| द्विकं शतं हि गृजानो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,                                                                                                                             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्विसहस्रपणो दाय:,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्यास ,                                                                              | ६८४                                                                                                                                                                                                  |
| द्विकेनार्थं समादाय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                                                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्वे कृष्णले समध्ते,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मनु.,                                                                                | ८०८                                                                                                                                                                                                  |
| द्विगुणं तु तृतीयेऽह्नि,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बृह.,                                                                                                                          | ७७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वेशते खर्वेटस्य स्यात् .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | याज्ञ.,                                                                              | ४६१                                                                                                                                                                                                  |
| द्विगुणं त्रिगुणं चैव,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नार ,                                                                                                                          | ४३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वैधे बहूनां वचनं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ; ;                                                                                  | १४९                                                                                                                                                                                                  |
| द्विगुणं दराडमास्थाय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                                                                                                              | २८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्रौतुया विवदेयातां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मनु.,                                                                                | ७४५                                                                                                                                                                                                  |
| हिगुणं प्रतिदातन्यं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                                                                                                                             | २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *द्रौ भागौ पितुर्द्धा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श. लि.                                                                               | ७१२                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | याज्ञ.,                                                                                                                        | २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *द्वौ लोके धृतवतौ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गौत.                                                                                 | ७७७                                                                                                                                                                                                  |
| द्विगुणः शोगितोद्भेदे,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बृह.                                                                                                                           | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *द्वौ वैश्यः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बिष्सु.,                                                                             | ६९९                                                                                                                                                                                                  |
| द्विगुण त्रिगुणो ज्ञेयः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,                                                                                                                             | ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्रौ सिपण्ड: सकुल्यो वा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | देव.,                                                                                | ७०२                                                                                                                                                                                                  |
| द्विगुणस्योपरि यदा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,                                                                                                                             | ३२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वयंशं वा पूर्वजस्य स्यात् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गौत.,                                                                                | ६६१                                                                                                                                                                                                  |
| द्विगुणा वान्यथा ब्र्युः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | याज्ञ.,                                                                                                                        | १४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वर्चश हरेज्ज्येष्ठः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वसि.,                                                                                | <b>६६</b> ९                                                                                                                                                                                          |
| द्विगुणास्तूत्तरा ज्ञेयाः.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कात्या.,                                                                                                                       | ४४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्रथन्तरः प्रातिलोम्येन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नार.,                                                                                | ۷۹٤<br>۲۹۶                                                                                                                                                                                           |
| द्विगुणो वा कल्पनीयः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बृह.,                                                                                                                          | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वयन्तरश्चानुलोम्येन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                    | ८१५                                                                                                                                                                                                  |
| द्विजं प्रदूष्याभक्ष्येण,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | याज्ञ.,                                                                                                                        | ५६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वयभियोगश्च दिश्चयः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                   | .8J                                                                                                                                                                                                  |
| द्विजत्वमिकांक्षन्ति,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मनु.,                                                                                                                          | १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वयवरोऽष्टपणास्त्वन्यः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                                                                                    | ७१<br>७९९                                                                                                                                                                                            |
| द्विजस्य स्त्रीषु धर्मोऽयं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कात्या.,                                                                                                                       | ६४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्र्यामुष्यायणका दद्युः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| द्विजातयः सवर्णासु.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मनु.,                                                                                                                          | ८२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्रयेकान्तरासु जातानां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ''<br>मनु ,                                                                          | ७२३<br>८१२                                                                                                                                                                                           |
| *द्विजातीनां श्रद्धस्त्वेकः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विष्णु.,                                                                                                                       | ७०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गय,                                                                                  | 617                                                                                                                                                                                                  |
| द्विजानां सन्निधावेव,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शङ्ख-नार.                                                                                                                      | ,२४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| द्विजान् विहाय यः पर्येत्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | ,२४२<br>२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पिता                                                                                 | 220                                                                                                                                                                                                  |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्,<br>द्वितीयं तु पितुस्तस्याः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | व्यास.,                                                                                                                        | २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पिता.,<br><sub>विष्ण</sub>                                                           | २२०                                                                                                                                                                                                  |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्,<br>द्वितीयं तु पितुस्तस्याः,<br>द्वितीया वा भवेच्छ्रदा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | व्यास.,<br>मनु.,                                                                                                               | २९<br>७ <b>२</b> ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,<br>*धटं च समयेन गृह्णीयात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विष्णु.,                                                                             | ,,                                                                                                                                                                                                   |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्,<br>द्वितीयं तु पितुस्तस्याः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,                                                                                                    | २९<br>७२८<br>६९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,<br>*धटं च समयेन गृह्णीयात्<br>धटं तु कारयेज्ञित्यं,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | "<br>२१६                                                                                                                                                                                             |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीयां वा भवेच्छूद्रा, द्वितीये चैव तज्ज्ञेयं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,                                                                                           | २९<br>७२८<br>६९८<br>५२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,<br>*धटं च समयेन गृह्णीयात्<br>धटं तु कारयेज्ञित्यं,<br>धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो,                                                                                                                                                                                                                                                        | विष्णु.,                                                                             | "<br>२१६<br>२०३                                                                                                                                                                                      |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीये चेव तज्ज्ञेयं, क्वितीये पुत्रं तृतीये, द्वितीये दस्तचरणों,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,                                                                                 | ر<br>الا هم الله<br>الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,<br>*धटं च समयेन गृह्णीयात्<br>धटं तु कारयेन्नित्यं,<br>धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो,<br>धटः त्वं ब्रह्मणा सृष्टः,                                                                                                                                                                                                                           | विष्णु.,<br>पिता.,                                                                   | "<br>२१६<br>२०३<br>२२०                                                                                                                                                                               |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीये चैव तज्ज्ञेयं, *द्वितीये पुत्रं तृतीये, द्वितीये दस्तचरणां, द्वितीयेऽद्वि दस्केता,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,                                                                        | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृह्णीयात् धटं तु कारयेचित्यं, धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि,                                                                                                                                                                                                                     | विष्णु.,<br>पिता.,                                                                   | ,,<br>२१६<br>२०३<br>२२०<br>२१०                                                                                                                                                                       |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीयो चेव तज्ज्ञेयं, *द्वितीये पुत्रं तृतीये, द्वितीये इस्तचरणो, द्वितीयेऽद्वि दरस्केता, *द्वितीयेऽपराधे न स,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृह्णीयात् धटं तु कारयेन्नित्यं, धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां,                                                                                                                                                                                              | विष्णु.,<br>पिता.,<br>,,<br>,,                                                       | "<br>२१६<br>२०३<br>२२०<br>२१०<br>२१५                                                                                                                                                                 |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीयो चेव तज्ज्ञेयं, *द्वितीये पुत्रं तृतीये, द्वितीये इस्तचरणो, द्वितीयेऽद्वि दरस्केता, *द्वितीयेऽपराधे न स,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>विष्णु.,                                                   | \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1} | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृह्णीयात् धटं तु कारयेन्नित्यं, धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां, धटादा धर्मजान्ता च,                                                                                                                                                                          | विष्णु.,<br>पिता.,<br>,,<br>,,                                                       | "<br>२१६<br>२०३<br>२२०<br>२१७<br>२१५<br>९१                                                                                                                                                           |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीयं चैव तज्ज्ञेयं, *द्वितीये पुत्रं तृतीये, द्वितीये दस्तचरणां, द्वितीयेऽद्वि दरस्केता, *द्वितीयेऽपराधे न स, द्वितिळिपिज्ञः स्वकृतं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>विष्णु.,                                                   | \(\frac{4}{3}\) \(\frac{4}\) \(\frac{4}{3}\) \(\frac{4}3\) \(\frac{4}3\) \(\frac{4}3\) \(\frac{4}3\) \(4       | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृज्जीयात् धटं तु कारयेन्नित्यं, धटः सर्वेतुंकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां, धटाद्या धर्मजान्ता च, धटेऽमियुक्तस्तुलितो,                                                                                                                                                    | विष्णु.,<br>पिता.,<br>''<br>''<br>''<br>गृह.,                                        | ,, २१६ २०३ २२० २१०                                                                                                                                                                                   |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीयो चेव तज्ज्ञेयं, *द्वितीये चेव तज्ज्ञेयं, द्वितीये पुत्रं तृतीये, द्वितीये इस्तचरणीं, द्वितीयेऽद्वि दरकेता, *द्वितीयेऽपराधे न स, द्वितिलिपिज्ञः स्वकृतं. द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टा,                                                                                                                                                                                                                                               | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>विष्णु.,<br>व्यास.,                                        | \(\frac{\pi}{2}\) \(\frac{\pi} | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृह्णीयात् धटं तु कारयेन्नित्यं, धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां, धटाद्या धर्मजान्ता च, धटेऽमियुक्तस्तुलितो, धटोऽप्रिहदकं चैव,                                                                                                                                 | विष्णु.,<br>पिता.,<br>,,<br>,,<br>,,<br>बृह.,                                        | "<br>२१६<br>२०३<br>२२०<br>२१०<br>२१५<br>९१                                                                                                                                                           |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीयं चैव तज्ज्ञेयं, *द्वितीयं पुत्रं तृतीयं, द्वितीयं दस्तचरणां, द्वितीयं हस्तचरणां, द्वितीयंऽद्वि दस्त्केता, *द्वितीयंऽपराधे न स, द्वितिलिपिज्ञः स्वकृतं. द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टा, द्विपणे द्विशतं दण्डो,                                                                                                                                                                                                                         | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>विष्णु.,<br>व्यास.,<br>याज्ञ.,                             | \(\frac{\pi}{2}\) \(\frac{\pi} | धकाराद्धर्ममूर्तिस्तवं,  *धटं च समयेन गृह्णीयात् धटं तु कारयेन्नित्यं, धटः सर्वेतुंकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां, धटाया धर्मजान्ता च, धटेऽमियुक्तस्तुलितो, धटोऽप्रिस्दकं चैव,                                                                                                                                    | विष्णु.,<br>पिता.,<br>''<br>''<br>''<br>गृह.,                                        | "<br>२१६<br>२०३<br>२१०<br>२१५<br>२१५<br>२२                                                                                                                                                           |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीये चैव तज्ज्ञेयं, *द्वितीये पुत्रं तृतीये, द्वितीये इस्तचरणी, द्वितीयेऽद्वि दरस्केता, *द्वितीयेऽपराधे न स, द्वितिलिपिज्ञः स्वकृतं. द्विनेत्रमेदिनो राजद्विष्टा, द्विपणे द्विशते दण्डो, द्विपादमर्धमासं तु,                                                                                                                                                                                                  | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>विष्णु.,<br>व्यास.,<br>याज्ञ.,                             | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृह्णीयात् धटं तु कारयेन्नित्यं, धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां, धटादा धर्मजान्ता च, धटेऽमियुक्तस्तुलितो, धटोऽप्रिस्दकं चैव, धनं तत्पुत्रिकाभर्ता, धनं पत्रनिविष्टं त.                                                                                        | विष्णु.,<br>पिता.,<br>,,<br>,,<br>,,<br>चृह.,<br>नार.,                               | ,,<br>2 4 5 6 7 7 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीयं वा भवेच्छूद्रा, द्वितीयं चेव तज्ज्ञेयं, *द्वितीयं पुत्रं तृतीयं, द्वितीयं इस्तचरणां, द्वितीयं इस्तचरणां, द्वितीयं इस्तचरणां, द्वितीयं इस्तचरणां, द्वितीयं इप्तायं न स, द्वितिलिपिज्ञः स्वकृतं. द्विनेत्रमेदिनो राजद्विष्टा, द्विपणे द्विशतं दण्डो, द्विपादमर्थमासं तु, *द्विपितुः पिण्डदानं स्यात्,                                                                                                                                                        | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>व्यास.,<br>याज्ञ.,<br>नार.,<br>बौधा.,                      | \(\frac{\pi}{2}\) \(\frac{\pi} | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृक्षीयात् धटं तु कारयेन्नित्यं, धटः सर्वेतुंकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां, धटादा धर्मजान्ता च, धटेऽमियुक्तस्तुलितो, धटोऽमिरुक्तं चैव, धनं तत्पुत्रिकाभर्ता, धनं पत्रनिविष्टं तु, धनं भवेत्समृद्धानां,                                                                    | विष्णु.,<br>पिता.,<br>,,<br>,,<br>,,<br>चृह.,<br>नार.,<br>मनु.,                      | ,, e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                               |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीया वा भवेच्छूद्रा, द्वितीये चैव तज्ज्ञेयं, *द्वितीये पुत्रं तृतीये, द्वितीये इस्तचरणो, द्वितीयेऽद्वि दरकेता, *द्वितीयेऽपराधे न स, द्वितिलिपिज्ञः स्वकृतं. द्विनेत्रमेदिनो राजद्विष्टा, द्विपणे द्विशते दण्डो, द्विपादमधमासं तु, *द्विपितुः पिण्डदानं स्यात्, द्विपकारा किया प्रोक्ता,                                                                                                                                                | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>विष्णु.,<br>व्यास.,<br>याज्ञ.,<br>नार.,<br>बौधा.,<br>गृह., | \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(1       | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृह्णीयात् धटं तु कारयेन्नित्यं, धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां, धटाद्या धर्मजान्ता च, धटेऽमियुक्तस्तुलितो, धटोऽमिस्दकं चैव, धनं तत्पुत्रिकाभर्ना, धनं पत्रनिविष्टं तु, धनं भवेत्समृद्धानां, धनं मूलीकृतं दत्वा,                                              | विष्णु.,<br>पिता.,<br>,,<br>,,<br>,,<br>बृह.,<br>नार.,<br>कात्या.,<br>बृह.,          | ,, e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                               |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीयं वा भवेच्छुद्रा, द्वितीयं चैव तज्ज्ञेयं, *द्वितीयं पुत्रं तृतीयं, द्वितीयं इस्तचरणों, द्वितीयं इस्तचरणों, द्वितीयं इस्तचरणों, द्वितीयं इस्तचरणों, द्वितीयं इपराधे न स, द्वित्रिलिपिज्ञः स्वकृतं. द्वित्रेलिपिज्ञः स्वकृतं. द्वित्रेलेपिज्ञः स्वकृतं. द्वित्रेलेपिज्ञः त्विष्ठां, द्विपणे द्विशते दण्डो, द्विपणे द्विशते दण्डो, द्विपादमर्धमासं तु, *द्विपितुः पिण्डदानं स्यात्, द्विपकारा किया प्रोक्ता, द्विपकारा किया प्रोक्ता, | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>व्यास.,<br>याज्ञ.,<br>नार.,<br>बौधा.,<br>गृह.,             | \( \text{A} \) \( \te | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृक्षीयात् धटं तु कारयेन्नित्यं, धटः सर्वेतुंकः प्रोक्तो, धटः तं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां, धटादा धर्मजान्ता च, धटेऽमियुक्तस्तुलितो, धटोऽमिरुक्तं चैन, धनं तत्पुत्रिकाभर्ता, धनं पत्रनिविष्टं तु, धनं भवेत्समृद्धानां, धनं मूलीकृतं दत्वा, धनं यो विभ्याद्धातः.                            | विष्णु.,<br>पिता.,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>बृह.,<br>मनु.,<br>कास्या.,<br>बृह.,    | ,, e<br>4 4 4 4 4 4 4 6 6 7 6<br>4 6 7 6 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीया वा भवेच्छुद्रा, द्वितीया वा भवेच्छुद्रा, द्वितीये चैव तज्ज्ञेयं, *द्वितीये पुत्रं तृतीये, द्वितीये इस्तचरणो, द्वितीयेऽद्वि दरकेता, *द्वितीयेऽपराधे न स, द्वितिलिपज्ञः स्वकृतं. द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टा, द्विपणे द्विशते दण्डो, द्विपादमधमासं तु, *द्विपतुः पिण्डदानं स्यात्, द्विपताः किया प्रोक्ता, द्विपकारो भागभृतः द्विरकारो भागभृतः द्विरस्यस्ताः पतन्त्यक्षा,                                                                                    | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>व्यास.,<br>याज्ञ.,<br>गर.,<br>बौधा.,<br>चृह.,              | \(\text{S}\) \(\te | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृह्णीयात् धटं तु कारयेश्वित्यं, धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां, धटादा धर्मजान्ता च, धटेऽमियुक्तस्तुलितो, धटोऽप्रिस्दकं चैव, धनं तत्पुत्रिकाभर्ता, धनं पत्रनिविष्टं तु, धनं भवेत्समृद्धानां, धनं मूलीकृतं दत्वा, धनं यो विभृयाद्घातुः, धनं वृद्धया गृहीत्वा त | विष्णु.,<br>पिता.,<br>,,<br>,,<br>,,<br>बृह.,<br>मनु.,<br>कात्या.,<br>बृह.,<br>मनु., | ,, e, e                                                                                                                                                             |
| द्विजान् विहाय यः पश्येत्, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीयं तु पितुस्तस्याः, द्वितीयं वा भवेच्छुद्रा, द्वितीयं चैव तज्ज्ञेयं, *द्वितीयं पुत्रं तृतीयं, द्वितीयं इस्तचरणों, द्वितीयं इस्तचरणों, द्वितीयं इस्तचरणों, द्वितीयं इस्तचरणों, द्वितीयं इपराधे न स, द्वित्रिलिपिज्ञः स्वकृतं. द्वित्रेलिपिज्ञः स्वकृतं. द्वित्रेलेपिज्ञः स्वकृतं. द्वित्रेलेपिज्ञः त्विष्ठां, द्विपणे द्विशते दण्डो, द्विपणे द्विशते दण्डो, द्विपादमर्धमासं तु, *द्विपितुः पिण्डदानं स्यात्, द्विपकारा किया प्रोक्ता, द्विपकारा किया प्रोक्ता, | व्यास.,<br>मनु.,<br>महाभा.,<br>नार.,<br>हारी.,<br>मनु.,<br>नार.,<br>व्यास.,<br>याज्ञ.,<br>नार.,<br>बौधा.,<br>गृह.,             | \( \text{A} \) \( \te | धकाराद्धर्ममूर्तिस्त्वं,  *धटं च समयेन गृह्णीयात् धटं तु कारयेन्नित्यं, धटः सर्वेर्तुकः प्रोक्तो, धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः, धटादीनि विषान्तानि, धटादुच्चतरे स्यातां, धटाद्या धर्मजान्ता च, धटेऽमियुक्तस्तुलितो, धटोऽमिस्दकं चैव, धनं तत्पुत्रिकाभर्ना, धनं पत्रनिविष्टं तु, धनं भवेत्समृद्धानां, धनं मूलीकृतं दत्वा,                                              | विष्णु.,<br>पिता.,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>बृह.,<br>मनु.,<br>कास्या.,<br>बृह.,    | ,, e<br>4 4 4 4 4 4 4 6 6 7 6<br>4 6 7 6 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |

| धनमेवंविधं सर्वं,              | कात्या.,  | ६७८   | धर्मादिनोद्राह्य ऋणं,         | बृह.,                      | ३३६             |
|--------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| धनस्त्रीहारिपुत्राणां,         | नार.,     | ३२०   | धर्माद्विचलितं हन्ति,         | मनु.,                      | ७९५             |
| धनिकर्णिकथोरेवं,               | नार.,     | ३३७   | धर्माद्विचलिता दण्ड्या,       | याज्ञ.,                    | <b>060</b>      |
| धनिकस्योपधादोषात् ,            | कात्या.,  | १६३   | धर्मार्थं प्रीतिदत्तं च,      | कात्या.,                   | ६७३             |
| धनिकेन स्वहस्तेन,              | "         | १६४   | धमर्थि येन दत्तं स्यात्,      | मनु.,                      | ३८०             |
| धनी चोपगतं दद्यात् ,           | याज्ञ.,   | ३३६   | धर्मार्थोपग्रहः कीर्तिः,      | बृह.,                      | 64              |
| धनी तावत् समादधात्,            | बृह.,     | १७५   | धर्मासनमधिष्ठाय,              | मनु.,                      | v               |
| धनुःशतं परीणाहो,               | याज्ञ.,   | ४६१   | धर्मे गृहीते शुद्धः स्यात् ,  | बृह.,                      | २५४             |
| धनुःशतं परीहारो,               | मनु.,     | ४६२   | धर्मेण व्यवहारेण,             | बृह.,                      | २५८             |
| धनोष्मणा पच्यमाना,             | मनुं.,    | ५६८   | ,,                            | मनु.,                      | ३२४             |
| धरणानि दश ज्ञेयः,              | ,,        | ८०८   |                               | मनुनार.,                   | 868             |
| धर्म च व्यवहारं च,             | कात्या.,  | २६०   | धर्मोपदेशकर्ता च,             | बृह.,                      | ४७९             |
| धर्मः स नो यत्र न सत्यं,       | नार.,     | ३८    | धर्मोपधिबलात्कारैः,           | "                          | ३२४             |
| धर्म एव हतो हन्ति,             | मनु.,     | ३७    | धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण,       | ्रं मनुनार.,               | `<br><b>३</b> ६ |
| धर्मगौरवमाहात्म्यात् ,         | पिता.,    | २२२   | धर्म्यं विभागं कुर्वीत,       | ् गडा गरा,<br>मनु.,        | ६९७             |
| *धर्मचर्यया जघन्यो,            | आप.,      | ८२६   | धर्म्यं सर्वेर्तुकं प्रोक्तं, | नार.,                      | २०३<br>२०३      |
| धर्मपत्नी समाख्याता,           | दक्ष.,    | ६३३   | धात्राऽत्तराणि सृष्टानि,      | बृह्,                      | १५२             |
| धर्मपर्यायवचनैः,               | नार.,     | २२१   | धान्यं दशभ्यः कुम्मेभ्यो,     | <sup>7ु९</sup> •,<br>मनु., | 435             |
| ,,                             | विष्गुः., | ्र२०  | *धान्यस्य द्विगुणा,           | विष्णु.,                   | २८९             |
| धर्मप्रधाना ऋजवः,              | याज्ञ.,   | 904   | धान्यहारी दशगुण,              | बृह.,                      | ५३२             |
| धर्मप्रवक्ता नृपतेः,           | मनु.,     | २९    | *धान्यापहार्येकादशगुणं,       | •                          |                 |
| धर्मरचार्थमाहूतैः              | नार.,     | २१६   | धान्ये चतुर्गुणा प्रोक्ता,    | विष्णु.,                   | ५३३             |
| धर्मवंशपरित्यक्तः,             | देव.,     | ६१६   |                               | बृह.,<br>                  | २८९             |
| *धर्मव्यपेक्षासु,              | विष्गु.,  | ६२१   | धान्ये सदे लवे वाह्ये,        | मनु. <b>,</b>              | २८८             |
| धर्मशास्त्रं पुरस्कृत्य,       | नार.,     | 9     | धारणं परवस्त्राणां,           | कात्या.,                   | ५८०             |
| धर्मशास्त्रं समाश्रित्य,       | मनु.,     | '४३   | धारयेदुत्तरे पार्श्वे,        | नार.,                      | २१७             |
| धर्मशास्त्रविरोधे तु,          | नार.,     | १४    | धार्य मन्वादिकं शास्त्रं,     | बृह.,                      | 98              |
| धर्मशास्त्रानुसारेण,           | याज्ञ.,   | 6     | धार्योऽवरुद्धस्त्वृणिकः,      | कात्या,,                   | ३२५             |
| <b>धर्मशास्त्रार्थकुशलाः</b> , | नार.,     | २८    | धिग्वणानां चर्मकार्थ,         | मनु.,                      | ८२९             |
| धर्मशास्त्रार्थकुशलैः,         | कात्या.,  | ९     | धूपोपहारयन्त्रैश्व.,          | शङ्ख-नार.,                 | २४२             |
| धर्मशास्त्रार्थशास्त्राभ्यां,  | नार.,     | १२    | धृतं वस्त्रमलङ्कारो,          | कात्या.,                   | ६८०             |
| धर्मश्च व्यवहारश्च,            | 33        | ४१    | धेनावनुडुहि च्तेत्रं,         | कात्या.,                   | ६७              |
| "                              | "         | २६१   | धेनूष्ट्रौ वहन्नरवो,          | मनु.,                      | १९१             |
| धर्मस्तु व्यवहारेण,            | बृह.,     | २६१   |                               | ,,                         | ६०५             |
| धर्मस्थः कारणैरेतैः,           | मनु.,     | 60    |                               | कात्या.                    | ७६३             |
| धर्मस्यार्थस्य यशसो,           | नार.,     | ४१    |                               | 3)                         | ६७८             |
| धर्मस्याज्यभिचारार्थं,         | मनु.,     | 989   |                               | ,,<br>नार.,                | 884             |
|                                | .4.1      | • - • | 1                             | 11(1)                      | ب ۾ ب           |

| न कथंबन दुर्योगिः, म.च., ८२८ न कश्चिषोषितः शक्तः, १९८ न कश्चिषोषितः शक्तः, १९८ न कश्चरं कर्या १९२० न कश्य | न                                              |               | 1   | न चेत्प्रत्यभिजानीयात्,    | कात्या.,   | १०४ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|------------|-----|
| न कश्चिषोषितः शक्तः, , , , ६०८ न कळहर्षणं कार्यं, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | न कथंचन टर्गोनिः                               | ла <i>«</i> : |     |                            | "          | २९५ |
| न कालहरणं कार्यं,     न किरिविषणापवदेत् ,     न किरिविषणापवदेत् ,     न किरिविषणापवदेत् ,     न काल्या,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |               | - 1 | *न चैकं पुत्रं दद्यात्,    | वसि.,      |     |
| न किरिविषणापवदेत , नार., ४८९ न कुर्युस्तत्तदेवेशाम, काल्या., ७९८ के कुर्युस्तत्तदेवेशाम, काल्या., ७९८ के कुर्युस्तत्तदेवेशाम, काल्या., ९९६ न कुर्युस्तत्तदेवेशाम, काल्या., १९६ न कुर्युस्तत्तदेवेशाम, काल्या., १९६ न कुर्युस्तत्तदेवेशाम, काल्या., १९६ न कुर्युस्तत्त्रदेवेशाम, काल्या., १९६ न क्रायुस्त्रदेवेशाम, काल्या., १९६ न व्यव्यक्तात्, नार., १९६ न व्यव्यक्तात्, नार., १९६ न व्यव्यक्तात्, नार., १९६ न व्यव्यक्तात्त्र, नार., १९६ न व्यव्यक्तात्, नार., १९६ न व्यव्यक्तात्त्र, नार., १९६ न व्यव्यक्तात्त्रकर्म, नार., १९६ न व्यव्यक्तात |                                                | -             | ì   | न चैकस्मिन् विवादे तु,     | कात्या.,   |     |
| न इर्युस्तत्तदेवैषाम्, कात्या., ७९८ के कृष्टिपैत्तित्राङ्गणानां च, विष्णु., २०६ न कृष्टिपैत्तित्राङ्गणां, ,, २०६ न कृष्टिपैत्तित्राङ्गणां, ,, २०६ न कृष्टिपैत्तित्राङ्गणां, ,, २०६ न कृष्टिपैत्तित्राङ्गणां, चहः, ८५ न स्त्रयो न च वृष्टि स्यात्, याज्ञ., ५२५ न संक्रयन्देतात् साक्षिसम्या, चहः, ८५ न संक्रयन्देतात् साक्षिसम्या, चहः, ८५ न संक्रयन्देतात् साक्षिसम्या, चहः, ८५ न संक्रयन्देत् साक्षिसम्या, चहः, ८५ न संक्रयन्देत् साक्षिसम्या, चहः, ८५ न संक्रयन्देत् साक्षिसम्या, चहः, १९२ न तार., १९४ न नार., १९४ न नार., १९६ न नार., १९६ न नार., १९६ न म.च., नार., १९६ न संक्रयात् मं केता, नार., १९६ न म.च., नार., १९६ न चहण्डपारुष्ये, नार., १९८ न चहण्डपारुष्ये, नार., १९८ न चहण्डपारुष्ये, नार., १९८ न चहण्डपारुष्ये, नार., १९८ न चहण्डपारुष्ये, नार., १९५ न चार्याकार्ये, नार., १९८ न चार्याकार्ये, नार., १९५ न चार्याकार्यं, नार., १९६ न चार्याकार्यं, नार., १९५ न चार्याकार्यं, नार., १९६ न चार्याकार्यं, नार., १९५ न चार्याकार्यं, नार., १९६ न चार्याकार्यं, नार., १९६ न चार्याकार्यं, नार., १९६ न चार्याकार्यं, नार., १९५ न चार्याकार्यं, नार., १९५ न चार्याकार्यं, नार., १९६ न चार्याकार्यंकां, नार., १९५ न चार्याकार्यंकां, नार., १९५ न चार्याकार्यंकां, नार., १९५ न चार्याकार्यंकां, नार., १९५ न चार्याकारंवेकां, नार., १९६ न चार्यकारंवेकां, नार., १९६ न चार्यकारंवेकां, नार., १९६ न चार्यकारंवेकां, नार.,  |                                                |               | 1   |                            | •          |     |
| *न कृष्टिपोत्तवाह्यणानां च, विच्यु., २०६ न कुष्टयसमर्थळोहकाराणां, ,, २०६ न केनचित्कृतो यस्तु, बृह., ४९ न कुहैतगिष संबर्धेः, कात्या., ११४ न कुहैतगिष संबर्धेः, कात्या., ११४ न कुहैतगिष संबर्धेः, कात्या., ११४ न कुहैतगिष संबर्धेः, कात्या., ११५ न हिंदे स्थात , याज्ञ., ५२५ न ह्वेत्रग्रह्मातां, कात्या., १८५ न ह्वेत्रग्रह्मात्यां, ह्वेत्रग्रह्मात्यां |                                                |               | 1   |                            |            |     |
| न कुष्टयसमर्थलोहकाराणां, ,, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *न कृष्टिपैत्तिब्राह्मणानां च,                 |               | 1   |                            | •          |     |
| न केनचित्कृतो यस्तु, वृह., ४९ न कुँदैनांपि संस्ष्टेः, कात्या., ११२ न किश्यन्ते साक्षिसभ्या, वृह., ८५ न क्षत्र्यो न च वृद्धि स्यात्, याज्ञ., ५२५ न स्थ्यो न च वृद्धि स्यात्, याज्ञ., ५२५ न संक्ष्रत्रयह्वासानां, कात्या., ५२५ न माणकाधूर्तचारिणी, नार., ४४४ नगरप्रामयेशेषु नियुक्ता, कात्या., १९२ न महत्त्रामर्थोक्ते नार., ४४४ नगरप्रामयेशेषु नियुक्ता, कात्या., १९२ न महत्त्रामर्थे कता, नार., १५६ नगत्रा मुण्डः कपाळी च, मनु.ना., १२२ न तत्युवर्ये क्ष्रां स्वा., ५५० न वाह्या स्थान्त्र, नार., ४९६ न वाह्या स्थान्त्र, नार., ४९८ न वाह्या स्थान्त्र, नार., ४९८ न वाह्या स्थान्त्र, नार., ५९८ न च प्रापितमन्येन, न वाह्या स्थान्त्र, नार., ३१० न वार्या किल्मुं, नार., ३१० न वार्या किल्मुं।, नार., १९० न वार् | न कुष्टयसमर्थलोहकाराणां.                       | •             | · 1 | •                          | -          |     |
| न कुंदैनीपि संखंष्टेः, कात्या., ११२ न किंश्यन्ते साक्षिसभ्या, वृह., ८५ न क्षयो न च वृद्धि स्यात्, याज्ञ., ५२५ न स्थां न च वृद्धि स्यात्, याज्ञ., ५२५ न गणिकाधूर्तैचारिणी, याज्ञ., ५२५ न गणिकाधूर्तैचारिणी, नार., ४४४ नगरप्रामयेशेषु नियुक्ता, कात्या., १९२ न गहेतागमं केता, नार., १५६ नगनो मुण्डः कपाळी च, मनु.ना., १२२ न यत्थार्था केता, नार., १५६ न यत्थार्था केता, नार., १५६ न व तहण्डपारुथे, नार., १५२ न तत्थ्वत्येश्वात्, याज्ञ., १५४ न तत्र वार्षेष्विक्त्यात्, याज्ञ., १५४ न तत्र वार्षेष्विक्त्यात्, याज्ञ., १५४ न वार्षेष्विक्त्यात्, याज्ञ., १५५ न तत्र वार्षेष्विक्त्यात्, याज्ञ., १५५ न वार्षेष्विक्त्यात्, याज्ञ., १५५ न वार्षेष्विक्त्यात्, याज्ञ., १५५ न वार्षेष्विक्त्यात्, याज्ञ., १५५ न वार्षेष्विक्त्यत्, नार., १५५ न वार्षेष्विक्त्यत्, मनु., १५५ न तत्र विषयं मार्गं, मनु., १५५ न वार्षेष्विक्त्यत्, मनु., १५५ न तत्र विषयं मार्गं, मनु., १५५ न त्र विषयं विषयं, याज्ञ., १५५ न तत्र विषयं विषयं, याज्ञ., १५६ न तत्र विषयं व्योप्त्यः, मनु., १५६ न तत्र विषयं विषयं, याज्ञ., १५६ न तत्यं विषयं विषयं, याज्ञ., १५६ न तत्यं विषयं विषयं, याज्यः, १५६ न तत्यं विषयं विषयं, याज्यः, १५६ | न केनचित्कृतो यस्तु,                           | -             |     |                            |            | -   |
| *नट्यितर्यंतुवादित्वं, हारी., ८२१ न क्षत्रो न च वृद्धि स्यात, याज्ञ., ५२५ न क्षत्रगृहदासानां, कात्या., २०२ न व्यव्यक्षत्रार्थां, नार., ४४४ न गरत्रामयोणिनो, नार., ४४४ न गरत्रामयोणिनो, नार., ४४४ न गर्हतारु नियुक्ता, कात्या., ११५ न तर्ह्यतायमं केता, नार., २५६ न तर्ह्यतायमं केता, नार., २५६ न तर्ह्यतायमं केता, नार., १५६ न तर्ह्यत्रं व्याद्धाः, मनु-विष्णु., ६५२ न तर्ह्यत्रं व्याद्धाः, वर्ह्यः मनु-विष्णु., ६५२ न तर्ह्याद्धाः, न तर्ह्यः पालस्य, न तर्ह्यः विष्कं, न तर्ह्यः विद्वः न तर्ह्यः विद्वः न न तर्ह्यः विद्वः न न तर्ह्यः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः, १५५ न तर्ह्वः विद्वः न न तर्ह्यः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः, वर्हः न तर्ह्यः विद्वः न न तर्ह्यः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः न न तर्ह्यः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः विद्वः न न तर्ह्यः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः न न तर्ह्यः प्रात्नाः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः न न तर्ह्यः प्रात्नाः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः न न तर्ह्यः प्रात्नाः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः न न तर्ह्यः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः विद्वः न न तर्ह्यः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः विद्वः न न तर्ह्यः प्रात्नाः विद | न कुद्दैर्नापि संस्ष्टैः,                      | कात्या., १    | 93  |                            |            |     |
| न क्षेत्रग्रहदासानां, कात्या., २०२ न क्षेत्रग्रहदासानां, कात्या., २०२ न क्षेत्रग्रहदासानां, कात्या., २०२ न व तं नयेत साक्ष्यं तु., २५१ न तं भजेरन दायादाः, मनु-विष्णु., ६८३ न तं भजेरन दायादाः, मनु-विष्णु., ६८२ न तं मुद्रानामं केता, नार., १२६ न तत्पुत्रां ऋणं द्युः, याज्ञ., ३०४ न तत्पुत्रां ऋणं द्युः, मनु-विष्णु., ६५२ न तत्पुत्रां ऋणं द्युः, मनु-विष्णु., ६५२ न तत्प्रवर्तयेष्राज्ञा, यम., ११ न तत्प्रवर्तयेष्राज्ञा, यम., ११ न तत्प्रवर्तयेष्राज्ञा, यम., ११ न तत्प्रवर्तयेष्राज्ञा, यम., ११ न तत्प्रवर्तयेष्राज्ञा, मनु-विष्णु., ६५२ न तत्र कारणं भुक्तिः. याज्ञ., १८४ न तत्र व्राप्तां भुक्तिः. याज्ञ., १८५ न तत्र व्राप्तां भुक्तिः, व्राप्तां विष्तां भुक्तिः, व्राप्तां भिष्तां भुक्तिः, व्राप्तां भुक्तिः, व्राप्तां भिष्तां भुक्तिः, व्राप्तां भिष्तां भुक्तिः, व्राप्तां भुक्तिः, व्राप्तां भिष्तां भुक्तिः, व्राप्तां भुक्तिः, व्राप्तां भिष्तां भुक्तिः, व्राप्तां भिष्तां भुक्तिः, व्राप्तां भुवां न त्राप्तां भुवां न त्राप्तां भिष्ते। व्राप्तां भुवां न त्राप्तां भूवां न त्राप्तां भुवां न त्राप्तां भूवां न त्राप्तां न त्राप्तां भूवां न त्राप्तां न त्राप्तां भूवां न त्राप्तां भूवां न त्राप्तां न त्राप्तां न त्राप्तां न त्राप्तां भूवां न त्राप्तां भूवां न त्राप्तां न त्राप्तां न त्राप्तां न |                                                | <b>बृह.</b> , | ८५  |                            | -          |     |
| न सत्रप्रहरासानां, कात्या., २०२ त्र स्वां नयेत साश्यं चु, , ३५९ नगरप्रामगणिनो, नार., ४४४ नगरप्रामगणिनो, नार., ४४४ नगरप्रामयेरोषु नियुक्ता, कात्या., १२० नगरप्रामयेरोषु नियुक्ता, कात्या., १२० नगरप्रामयेरोषु नियुक्ता, कात्या., १२० नगरप्रामयेरोषु नियुक्ता, नार., १५६ नगरप्रामयेरोषु नियुक्ता, नार., १५६ नगरप्रामयेरोषु नियुक्ता, नार., १५६ नगरप्रामयेरोष्ट्र सन, नार., १५६ नगरप्रामयेरोष्ट्र सन, नार., १५६ नगरप्रामयेरोष्ट्र सन, नार., १५६ नयाह्यो ह्यन्याकारी, कात्या., ५८० नयत्रव्ययाकारी, कात्या., ५८० नयत्रव्ययास्यागोऽरित, मनु., ६९५ नयद्वप्यास्यागोऽरित, मनु., ६९५ नयप्रामयेर्ग विद्यात, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | न क्षयो न च वृद्धि स्यात्,                     | याज्ञ., ५     | २५  | _                          | -          |     |
| नगरप्रामगणिनो, नार., ४४४ नतरप्रामयेहरेषु नियुक्ता, कात्या., १९२ नगरप्रामवेहरेषु नियुक्ता, कात्या., १९२ नगरप्रतिरुद्धः सन्, नार., १९५ नगरप्रतिरुद्धः सन्, नार., १९५ नगरप्रतिरुद्धः सन्, नार., १९५ नगरप्रतिरुद्धः सन्, नार., १९६ नगरप्रतिरुद्धः सन्, नार., १९६ नगरप्रतिरुद्धः सन्, नार., १९२ नतरप्रवर्धे त्यात, नार., १९२ नतरप्रवर्धे त्यात, नार., १९२ नतरप्रवर्धे त्यात, नार., १९२ नतरप्रवर्धे त्यात, नार., १९४ नत्र वर्षे वर्षे पालस्य, नार., १९४ नव द्वेष्वर्ष्यास्त्यामोऽस्ति, मनु., ६९५ नत्र वर्षे वर्षे पालस्य, नार., १६६ नव प्रविप्तयम्येन, नार., १९५ नत्र वर्षे वर्षे पालस्य, नार., १६५ नव प्रविप्तयम्येन, नार., १९५ नत्र वर्षे वर्षे पालस्य, नार., १६५ नव प्रविप्तयम्येन, नार., ११५ नव वर्षे प्रविप्तयम्ये।, नार., १९६ नवार्वर्वे कालसेरोधात, मनु., १९५ नवार्वर्वे कालसेरोधात, मनु., १९५ नवार्वर्वे कालसेरोधात, मनु., १९५ नवार्वर्वे कालसेरोधात, मनु., १९५ नवार्वे कालसेरेवे कालसेरेवे कालसेरेवे कालसेरेवे कालसेरेवे कालसेरेवे कालसेरेवे कालसेरेवे कालसेरेवे कालसेरेव |                                                | कात्या., २    | ७२  | •                          |            |     |
| नगरप्रामनोणना, नार., ४४४ न तच्छक्यमपाहर्ड, नार., १०७ नगरप्रामदेशेषु नियुक्ता, कात्या., ११३ नगरप्रतिरुद्धः सन, नार., १२७ न तृहेतागमं केता, नार., ३५६ नगने मुण्डः कपाली च, मनु.ना., १३२ न तत्पुत्रेमंजेत्सार्थं, मनु-विक्णु., ६५२ न तत्पुत्रेमंजेत्सार्थं, मनु-विक्णु., ६५२ न तत्प्रवर्तयेद्राजा, यम., ११ न तत्र याह्ये। यम., ११ न तत्र वाह्ये। याह्य., १८४ न तत्र वाह्ये। याह्य., १८४ न तत्र वाण्डस्य, नार., ४६८ न तत्र वाण्डस्य, नार., ४६८ न तत्र प्रण्येद्ण्डं, मनु., ४६२ न तत्र प्रण्येद्ण्डं, मनु., ४६२ न तत्र प्रण्येद्ण्डं, मनु., ४६८ न तत्र विद्यते विद्यते, व्याह्य., १५५ न तत्र विद्यते विद्यते, व्याह्य., १५५ न तत्र विद्यते विद्यते, मनु., ६५५ न तत्र विद्यते विद्यते, व्याह्य., १५५ न तत्र विद्यते व्याह्य., १५५ न तत्र व्यादेदह्यते, नार., १८४ न तद्यादिष्ठवाच्च, गत्र तद्यादिष्ठवाच्च, गत्र तद्यादिष्ठवाच्च, गत्र तद्यादिष्ठवाच्च, न तद्यादिष्ठवाच्च, गत्र तद्यादिष्ठवाच्च, न तद्यादिष्याद्याच्च, न तद्यादिष्ठवाच्च, न तद्यादिष्ठवाच्च, न तद्यादिष |                                                | श.लि., ६      | २३  |                            |            |     |
| नगरप्रामदेशेषु नियुक्ता, कात्या., ११३ नगरप्रतिरुद्धः सन्, नार., १२७ न गृहेतागमं केता, नार., ३५६ नग्मे सुण्डः कपाळी च, मन्नु,ना., १३२ न यत्त्राची सुन्यथाकारी, कात्या., ५८० न च तत्कारणं ग्रूयात, नार., ३९८ न च तद्दण्डपारुच्ये, नार., ३९८ न च तद्दण्डपारुच्ये, नार., ३९८ न च द्विषन्त्यास्त्यागोऽस्ति, मनु., ६९५ न च प्रविपरं विद्यात, , नर्न, ६९५ न च प्रापितमन्येन, , , ४६ न च मार्याक्वतमुणं, नार., ३३२ न च मार्याक्वतमुणं, नार., ३३२ न च लामोऽर्धमासाय, नार., ३३२ न च वासांसि वासोभिः, मनु., ५२६ न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो नारा, ३२४ न चार्यत्वा कनिष्ठेभ्यो नार., ३८४ न चार्यत्वा कनिष्ठेभ्यो नार., ३८४ न चार्वेतमं कार्या, भनु., ५९८ न चार्वेतमं कार्या, मनु., ५९८ न चार्वेतमं कार्या, १९८ न चार्वेतमं कार्या, १९४ न चार्वेतमं कार्येतमं, नार, १९४ न चार्वेतमं कार्येतमं, नार, ५९४ न चार्वेतमं कार्येतमं कार्येतमं नार, ५९४ न चार्वेतमं कार्येतमं कार्येतमं नार, ५९४ न चार्वेतमं कार्येतमं कार्येतमं नार, ५९४ न चार्वेतमं प्रकृतात्वा, नार, ५९४ न चार्वेतमं कार्येतमं नार, १९४ न चार्वेतमं कार्येतमं कार् |                                                | नार., ४       | ४४  |                            |            |     |
| नगरप्रातरुद्धः सन्, न गृहेतागर्म केता, नार., ३५६ न गृहेतागर्म केता, नार., ३५६ न गृहेतागर्म केता, नार., ३५६ न त्राह्मो मुण्डः कपाली च, मचु,-ना., १३२ न त्राह्मो सुण्डः कपाली च, मचु,-ना., १३२ न त्राह्मो सुण्डः कपाली च, मचु,-ना., १३२ न त्राह्मो सुण्डः कपाली च, मचु,-ना., १३२ न त्राह्मा सुण्डः कपाली च, मचु,-ना., १३२ न त्राह्म सुण्डः मुण्डः न त्राह्म सुण्डः न त्राह्म | नगरप्रामदेशेषु नियुक्ता,                       | कात्या., १    | 93  | ,,                         | •          |     |
| न गृहतागर्म कता, नार., ३५६ नग्नो मुण्डः कपाली च, मनु,ना., १३२ न यहां ह्याव्याकारी, न यहां ह्याव्याकारी, न च तत्कारणं ब्र्यात, न च तहण्डपारुच्ये, न च तहण्डपारुच्ये, न च ह्याव्याकारी, न च ह्याव्याक्त्ये, न च ह्याव्याकारी, न च ह्याव्याक्त्ये, न च ह्याव्याकारी, न च तहण्डपारुच्ये, न च तहण्डपारुच्ये, न च ह्याव्याकारी, न च तहण्डपारुच्ये, न च तहण्डपारुच्ये, न च ह्याव्याकारी, न च ह्याव्याकारी, न च तहण्डपारुच्ये, न च ह्याव्याकारी, न च ह्याव्याव्याकार, न च ह्याव्याव्याक्राचे, न च ह्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव्याव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |               | २७  | न तत्पुत्त्रा ऋणं दद्यः,   |            | •   |
| न प्राची सुण्डः कपाला च, मनु,ना., १३२ न तत्त्रवर्तथेद्राजा, यम., ११ न तत्रवर्तथेद्राजा, न तत्रवर्वथेद्राजा, न तत्रवर्तथेद्राजा, न तत्रवर्वथेद्राजा, न तत्रवर्वथेद्राज्येद्राज्येद्राज्येद्राज्येद्रयेद्राज्येद्रयेद्राज्येद्रयेद्रयेद्रयेद्रयेद्रयेद्रयेद्रयेद्                                                                                                                           | ***                                            |               | ५६  |                            |            |     |
| न ब्राह्मा ह्यन्थथाकारा, कात्या., ५८० न तत्र कारणं भुक्तिः. याज्ञ., १८४ न च तत्कारणं ब्र्यात, नार., ४९८ न तत्र दोषः पालस्य, नार., ४६८ न तत्र दोषः पालस्य, नार., ४६८ न तत्र प्रण्येद्ण्डं, मनु., ४६२ न तत्र वीजी, कात्या, ४५५ न तत्र विष्यं किंचित, कात्या, ४५५ न तत्र विषयं किंचित, मनु., ३३२ न तत्र विषयं किंचित, मनु., ६५५ न तत्र विषयं भागं, मनु., ६५५ न तत्र वादत्वा किंग्डभ्यो , ६५० न वादत्वा किंग्डभ्यो , नार., ३८४ न वात्यत्वा किंग्देश्चे , नार., ३८४ न वात्यत्वा किंग्देश्चे , नार., ३८४ न वार्वे किंग्देश्चे , नार., ३८४ न वार्वे किंग्वेत् , याज्ञ., ८२ न तत्व व्यभिचेद्राज्ञां, नार, ५१४ न तल्लं वियते व्योग्नि, कात्या., ३५५ न तलं वियते व्योग्नि, न तलं वियते व्योग्नि, न तलं व्यत्व व्यभिचेद्राज्ञां, नार, ५१४ न तल्लं वियते व्योग्नि, भुक्त्यात् , याज्ञ., ८२ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , उ८९ न वेत्रिप्रक्षात् प्रक्रयात् , मनु., ५६० न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , उ८९ न वित्रय क्रात्यात्व प्रक्रयात्व , न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , उ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | मनु,-ना., १   | ३२  |                            |            |     |
| न च तत्कारण ब्रूयात् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b></b>                                        | कात्या., ५    | ८०  |                            |            |     |
| न च तह्ण्डपारुच्य, नार., ७९८ न तत्र प्रणयेद्ण्डं, मनु., ४६२ न च द्विष-त्यास्त्यागोऽस्ति, मनु., ६९५ क्व पूर्वापरं विद्यात्, , , ४६५ न च पूर्वापरं विद्यात्, , , , ४६५ न च प्रापितमन्येन, नार., ३१७ न च मार्थाकृतमृणं, नार., ३३२ न च मिथ्यामियुञ्जीत, नार., ३३२ न च काभोऽधंमासाद्य, नार., ४३४ न च बासांसि वासोभिः, मनु., ५२६ न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो ,, ६५० न चाद्यत्वा कनिष्ठेभ्यो ,, चतु., २९८ न चान्यरकारयेरकर्म, नार., ३८४ न चार्वेसिद्धिरुपभयोः, कात्या., ३८४ न चार्वेसिद्धिरुपभयोः, कात्या., ७२५ न तह्याद्वियुवाच्च, नार, ५९४ न तह्याद्वियुवाच्यं,  | -, -                                           |               | २२  |                            |            |     |
| न च द्विषन्त्यास्त्यागाऽस्ति, मनु., ६१५ न तत्र बीजी, न तत्र वीजी, न तत्र रोपयेर्दिकचित्, कात्या, ४५५ न तत्र वियते किंचित्, मनु., ३४७ न तत्र वियते विष्यः, न तत्र विषयं भागं, मनु., ६५५ न त्रावत्वा किंग्छेभ्यो ,, ६५० न चांदित्वा किंग्छेभ्यो ,, ६५० न चांदित्वा कालसंरोधात्, मनु., २९८ न चांतिमुच्छिति क्षिप्रं, नार., ३८४ न चांविसिद्धरूपभयोः, कात्या., ३५७ न तत्र व्यभिचरेद्वाञ्चं, नार्, ५६६ न तत्र वांविसिद्धरूपभयोः, कात्या., ३८४ न तत्र वांवित व्योग्निन, न तत्र व्यभिचरेद्वाञ्चं, नार्, ५९४ न तत्र वांवित व्योग्निन, न तत्र व्यभिचरेद्वाञ्चं, नार्, ५९४ न तत्र वांवित व्योग्निन, न तत्र व्यक्ति व्योग्निन, न तत्र व्यक्ति व्योग्निन, न तत्र व्यक्ति व्योग्निन, न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , ३८९ न वेंदित्रपक्षात् प्रक्रयात्, मनु., ६५० न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , व्यक्ति वेंदिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                              | नार., ४       | ९८  | न तत्र प्रणयेद्ण्डं,       | -          |     |
| न च पूर्वापर विद्यात्, न च प्रापितमन्येन, न च मार्थाक्टतमुणं, न चार., त च मार्थाक्टतमुणं, न चार., त च मार्थाक्टतमुणं, न चार., त च मार्थाक्टर्यमासाय, न चार., त च च वासांसि वासोभिः, न च वासांसि वासोभिः, न च वासांसि वासोभिः, न चार., त च चार्यत्वा किनिष्ठेभ्यो न चार्यः कालसंरोधात्, न चार., त च चार्यत्कार्येत्कर्म, न चार्यतेत्व्वति क्षिप्रं, न चार्यंसिद्धिरुपभयोः, न चार्यंसिद्धिरुपभयोः, न चार्वंसिद्धिरुपभयोः, न चार्वंसिद्धिरुपभयोः, न चार्वंतित्रपक्षात् प्रक्रयात्, मनु., त व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | मनु., ६       | 94  | *न तत्र बीजी.              |            |     |
| न च श्रापतमन्यन, नार., ३१० न तत्र विद्यते किंचित् , मनु., ३४० न तत्र विद्यते व्यक्ति विद्यते  |                                                | "             | ८०  |                            | •          | •   |
| न च माथाकृतमृण, नार., ३१० न तत्र विद्यते दोष:, वृह., ३५५ न तत्र विद्यते दोष:, न तत्र विद्यते दोष:, मत्र., ६५५ न तत्र विद्यते दोष:, मत्र., ४६६ न तत्र विद्यते दोष:, न तत्र विद्यते दोष:, मत्र., ४६६ न तत्र विद्यते दोष:, मत्र., १५४ न तत्र विद्यते दोष:, मत्र., ५६० न तद्र व्यक्ति देविते स्तर मत्र विद्यते देविते देविते स्तर मत्र विद्यते देविते स्तर मत्र विद्यते देविते देविते स्तर मत्र विद्यते स्तर मत्र विद्यते देविते स्तर मत्र विद्यते स्तर मत्र विद्यते देविते स्तर मत्र विद्यते स्तर मत्र विद्यते स्तर मत्र विद्यते देविते स्तर मत्र विद्यते स्तर मत्र स्तर मत्र विद्यते स्तर मत्र विद्यते स्तर मत्र विद्यते स्तर मत्र स्तर मत्र विद्यते स्तर मत्र स्तर मत्र स्तर स्तर मत्र स्तर स्तर स्तर स्तर स्तर स्तर स्तर | •                                              |               | ४६  |                            | -          |     |
| न च लाभोऽर्धमासाय, नार., ३३२ न तत्र विषमं भागं, मत्तु., ६५५ न तत्र वासांसि वासोभिः, मत्तु., ५२६ न तत्र स्वामिनो दोषः नार., ४६६ न तत्रान्या किया प्रोक्ता, कात्या., ३५४ न तांसिद्धमवाप्रोति, वृह., १७४ न तांसिद्धमवाप्रोति, वृह., १७४ न तत्सुतस्तत्सुतो, याज्ञ., १८२ न तद्याद्विष्ठवाच, , ३६० न तद्याद्विष्ठवाच, , ३६० न तद्वं व्यभिचरेद्राज्ञां, नार, ५९४ न तलं विद्यते व्यभिन, , १६ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , १६९ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , १८९ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , ३८९ न त्रम्य व्यक्ति स्वयं, मत्तु., ६९९ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न च मायाकृतमृण,                                |               |     |                            | -          |     |
| न च वासांसि वासोभिः, मजु., ५२६ न तत्र स्वामिनो दोषः नार., ४६६ न तत्रान्या किया प्रोक्ता, कात्या., ३५४ न तांसिद्धिमवाप्रोति, वृह., १७४ न तांसिद्धमवाप्रोति, वृह., १०४ न तांसिद्यमवाप्रोति, वृह., १०४ न तांसिद्धमवाप्रोति, वृह्यमवाप्रोति, वृह्यमवाप्रोति, वृह्यमवाप्रोति, वृह्यमवाप्रोति, वृह्यमवाप्रोति, वृह्यमवाप्रोति, वृह्यमवाप्रोति, वृह्यमवाप्र |                                                |               |     |                            |            |     |
| न चादत्वा किनिष्ठेभ्यो ,, ६५० न तत्रान्या किया प्रोक्ता, कात्या., ३५४ न तत्रान्या किया प्रोक्ता, कात्या., ३५४ न तिसिद्धिमवाप्रोति, वृह., १७४ न तत्स्याद्वरस्तरस्ते, याज्ञ., १८२ न तद्याद्वरस्तरस्ते, याज्ञ., १८२ न तद्याद्वरस्तरस्ते, नार., ३८४ न तद्याद्वरस्तरस्ते, नार, ५९४ न तद्व व्यभिचरेद्राज्ञां, नार, ५९४ न तल्लं विद्यते व्योग्नि, १६ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , ३८९ न विद्यत्वित्रपक्षात् प्रक्रयात्, मनु., ८२ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति , ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |               |     | न तत्र स्वामिनो दोषः       |            |     |
| न चांग्रें कालसेरोधात् , मनु., २९८ न तांसिद्धिमवाप्रोति, वृह., १७४ न तांसिद्धिमवाप्रोति, वृह., १७४ न तांसिद्धिमवाप्रोति, वृह., १७४ न तांसिद्धिमवाप्रोति, वृह., १७४ न तांसिद्धिमवाप्रोदि, याज्ञ., १८२ न तांसिद्धिमवाप्रोदि, याज्ञ., १८२ न तांसिद्धिमवाप्रोदि, याज्ञ., १८९ न तांसिद्धिमवाप्रोति, वृह., १७४ न तांस्वाद्धिमवाप्रोति, वृह., १७४ न तांस्वाद्धिमवाप्रोति, वृह., १७४ न तांस्वाद्धिमवाप्रोति, वृह., १०४ न तांस्वाद्धिमवाप्रोति,  |                                                |               |     | न तत्रान्या किया प्रोक्ता, |            |     |
| न चान्यत्कारयेत्कर्म, नार., ३८४ न तद्द्याद्विष्ठवाच, ,, ३६० न तद्द्याद्विष्ठवाच, ,, ३६० न तद्द्याद्विष्ठवाच, ,, ३६० न तद्द्याद्विष्ठवाच, ,, ३६० न तद्द्व्याद्विष्ठवाच, ,, ३६० न तद्द्व्याद्विष्ठवाच, ,, ३६० न तद्द्व्याद्विष्ठवाच, नार, ५१४ न तल्लं विद्यते व्योग्नि, ,, १६ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति ,, ३८९ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति ,, ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |               |     |                            |            |     |
| न चारिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेस्टिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग् | •                                              |               | ९८  | न तत्सुतस्तत्सुतो,         |            |     |
| न चार्थसिद्धिरुपभयोः, कात्या., ७२ न तद् व्यभिचरेद्राज्ञां, नार, ५१४ न तलं विद्यते व्योग्नि, नार, ५१४ न तलं विद्यते व्योग्नि, ,, १६ न चेदित्रपक्षात् प्रब्र्यात्, मनु., ८० न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति ,, ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                              |               | -   | न तद्द्याद्विष्ठवाच,       |            |     |
| न चाहूतो वदेक्षिचित्, याज्ञ., ८२ न तरुं विद्यते व्योम्नि, ,, १६ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति ,, ३८९ न त्रमा वेदानं प्रक्रयात् , मनु., ८० न तम्म वेदानं प्रक्रयात् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |               |     | न तद् व्यभिचरेद्राज्ञां,   |            |     |
| न चेतित्रपक्षात् प्रब्र्यात् , सनुः , ८२ न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति ,, ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प पायासाद्धरूपसयाः,<br>व वादवो कोलन्           |               | ७२  | न तलं विद्यते व्योग्नि.    | •          |     |
| ग नारवादात्र प्रभूवाद् । भतुः, ८०   त तम्म नेचनं च्याच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ग पाठूता वदात्काचत् ,<br>स सेटिगाधाः सङ्ग्रस्ट |               | ८२  | न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति    |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न नारमाध्य अभूयात् ,                           | મનુ.,         | 60  | न तस्य वेतनं दद्यात्.      | "<br>मनु., | ४०४ |

| न तस्यान्येन कर्तव्यं,                 | कात्या.,      | ५५          | नद्योत्सृष्टा राजद   |
|----------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| न तस्थोत्पादयेतुष्टिं,                 | मनु.,         | ५५८         | न द्वितीयश्व साध     |
| न तु चारणदारेषु,                       | बौधा.,        | ५९०         | न धुनेंद्यः कराग्रं  |
| न तु दृष्टं छुलं राजा,                 | नार.,         | 9 ६         | *न नास्तिकेभ्य       |
| न तु नामापि गृह्षीयात् ,               | मनु.,         | ६३६         | न निन्धैर्नापि सं    |
| न तु पक्षान्तरं गच्छेत् ,              | यम.,          | 90          | न निषध्योऽल्पद       |
| *न तु पापीयसो जीवनम् ,                 | गौत.,         | १४६         | न निर्हारं स्त्रिय   |
| *न तुस्त्री पुत्रं,                    | वसि.,         | ७३१         | *न निद्धेपोपनि       |
| * ,,                                   | ,,            | ३७५         | न निष्क्रयविसग       |
| न तैः समयमन्विच्छेत् ,                 | ,,            | ८३२         | *न परपुरुषमगि        |
| *न त्वकामे पितारे                      | शली.,         | ६५१         | न परेण समुद्दिष्ट    |
| न त्वङ्गभेदं विप्रस्य,                 | हारी.,        | ७८३         | न पातयेत्तामप्राप    |
| न त्वहोढान्विताश्चोरा,                 | नार.,         | ५४१         | न पुनद्विविधः प्र    |
| *न त्वेकं पुत्रं,                      | वसि.,         | ७३१         | न प्रतिप्रह्नभूदेंया |
| न त्वेवाघौ सोपकारे,                    | मनु.,         | २९३         | न प्राकृषि विषंत     |
| ,                                      | ,,            | २९८         | न प्रेषिते त्वलं     |
| न दम्धः सर्वथा यस्तु,                  | विष्णु ,      | २३३         | न बन्धनं न वैश       |
| न दग्धश्चेच्छुद्धिमियात् ,             | <b>बृह.</b> , | २५३         | न बान्धवान स्        |
| न दत्तं स्त्रीधनं यासां,               | याज्ञ.,       | ६५४         | न बान्धवो न व        |
| न द्यादुत्तरं यावत् ,                  | बृह.,         | ६२          | *न बालस्त्रीधन       |
| न दद्यादणवद्दाप्यः,                    | कात्या.,      | ३७७         | न ब्रह्मणवधाद्भ      |
| न दचाचदि तस्मात् स,                    | मनु.,         | ३४२         | *न ब्राह्मणस्य       |
| न दातव्यं तु पुत्रेण,                  | व्यास.,       | ३१६         | *न ब्र्यादक्षरस      |
| न दाता तत्र दण्ड्यः स्यात्,            | कात्या.,      | <b>३८</b> 9 | न भर्ता नैव च        |
| न दिव्यैर्साक्षिमिर्वापि,              | ,,,           | १७३         | *न भर्तारं द्विष     |
| नदीतीरे प्रकुरते,                      | नृह.,         | ४५१         | *न भर्तुः प्रति      |
| नदीतीरेषु तद्विद्यात् ,                | मनु.,         | ७८९         | न भाषणं परस्         |
| नदीनां संगमे तीर्थे.                   | नार. <b>,</b> | ५७८         | *न भिन्नकर्षाप       |
| नदीषु नातिवेगेतु,                      | नार.,         | २३६         | न भुक्के यः स्व      |
| नदीष्ववेतनस्तारः,                      |               | २२५<br>८०३  |                      |
| नदीसन्तारकान्तार,                      | ,,            | ५०२<br>५३   | न भोक्तव्यो बर       |
| नदीस्रोतःप्रवाहेण,                     | ))<br>ਕਵ      |             | न भोगं कल्पये        |
|                                        | बृह.,<br>=::  | ४५१         | न भ्रातरो न रि       |
| न दृष्टं यच पूर्वेषु,                  | नार.,         | ७७४         | न मज्जनीयं स्ह       |
| न दृष्टदोषः वर्तन्या,                  | मनु.,         |             | न मण्डलमतिः          |
| न देयं तेषु दिव्यं,<br>*= रेज्यसम्बद्ध | कात्या.,      |             | ,,                   |
| *न देवभृत्यातिथिभ्यो,                  |               | , ६२१       | न मयैतस्कृतं         |
| न दोषं प्राप्नुय।हिंकचित्,             | मनु.,         | ५८१         | न मर्कटेन च          |
|                                        |               |             |                      |

| नद्योत्सृष्टा राजदत्ता,       | बृह.,     | ४५०           |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| न द्वितीयश्च साध्वीनां,       | मनु.,     | ६३७           |
| न धुनेद्यः करात्रं तु         | कालि-पु., | २५२           |
| *न नास्तिकेभ्यः कोशो,         | विष्णु.,  | २०७           |
| न निन्धैर्नापि संमूढैः,       | कात्या.,  | ११३           |
| न निषध्योऽल्पदाधस्तु,         | याज्ञ ,   | ४५७           |
| न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः,  | मनु.,     | ६८३           |
| *न निन्तेपोपनिधि,             | शलि.,     | ७५२           |
| न निष्कयविसर्गाभ्यां,         | मनु.,     | <b>७</b> ३८   |
| *न परपुरुषमभिभाषेत,           | शलि.,     | ६२२           |
| न परेण समुद्दिष्टान् ,        | नाका.,    | ८१            |
| न पातयेत्तामप्राप्य,          | नार.,     | २३१           |
| न पुनर्द्विविधः प्रोक्तः,     | ,,        | ३४०           |
| न प्रतिप्रहभूदेया,            | बृह.,     | ७०२           |
| न प्रातृषि विषं दद्यात् ,     | नार.,     | २०४           |
| न प्रेषिते त्वलंकुर्यात् ,    | हारी.,    | ६३२           |
| न बन्धनं न वैरूप्यं,          | यम.,      | ६१८           |
| न बान्धवा न सुहृदो,           | नार.,     | १३४           |
| न बान्धवो न चारातिः,          | नार.,     | 996           |
| *न बालस्त्रीधनानि,            | शलि.,     | ७५२           |
| न ब्राह्मणवधाद्भ्यान्,        | मनु.,     | ७८३           |
| *न ब्राह्मणस्य कोशं,          | विष्णु.,  | २०१           |
| *न ब्रूयादक्षरसमं,            | नार.,     | 949           |
| न भर्ता नैव च सुतो,           | कात्या ,  | ६८६           |
| *न भर्तारं द्विष्यात्,        | श -लि.,   | ६२७           |
| *न भर्तुः प्रतिकूलमाचरेत् ,   | ,,        | ६२३           |
| न भाषणं परस्त्रीभिः,          | मनु.,     | ५२२           |
| *न भिन्नकर्षापणमस्ति शुल्कं,  | वसि.,     | ५१९           |
| न भु <u>ङ</u> े यः स्वमाधानं, | बृह.,     | ३००           |
| न भोक्तव्यो बलादाधिः,         | मनु.,     | २९३           |
| न भोगं कल्पयेत् स्त्रीषु,     | कात्या.,  | •             |
| न भ्रातरो न पितरः,            | नार.,     |               |
| न मजनीयं स्त्रीबालं,          | कात्या.,  |               |
| न मण्डलमतिकामेत्,             | नार.,     |               |
| ,,                            | नार-,पिता | ```\<br>````` |
| न मयैतस्कृतं सेख्यं,          | व्यास.,   |               |
| न मर्कटे न च तत्स्वामी,       | नार.,     |               |
|                               | ,         | - • 1         |

| न मर्यादास तिष्ठन्ति,                | महाभारत.    | ६०७   | न शक्यतेऽधुना कर्तुं,                | बृह.,         | ६४४          |
|--------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| न माता न पिता न स्त्री,              | मनु.,       | ५६१   | न शक्यो न्यायतो नेतुम्,              | मनु.,         | ७९४          |
| <sup>%</sup> न मातापितरावतिक्रमेत्,  | शलि.,       | ५६१   | *न शारीरो ब्राह्मणदर्गडः,            | गौत.,         | ५३९          |
| *न मातापित्रोरन्तरं,                 | ,           | ५६१   | न शारीरो ब्राह्मणस्य                 | यम.,          | ५७३          |
| न मातृतो ज्यैष्ट्यमस्ति,             | मनु.,       | ६६०   | न शीते तोयसिद्धिः स्यात्,            | नार.,         | २०४          |
| न मान्यते यः क्षमते,                 | नार.,       | ४९६   | *न शूद्रापुत्रो,                     | शलि.,         | ७०४          |
| न मायामिहितं, कार्यं,                | कात्या.,    | ८२    | न शूद्र।याः स्मृतः कालो,             | नार.,         | ६४२          |
| न मोक्तव्याः प्रयत्नेन,              | बृह.,       | ५७१   | न शौचित यत्रैता,                     | मनु.,         | ६१०          |
| न यत्तथानुमानेन,                     | मनु.,       | 94    | नश्यते विनिपाते तु,                  | मनु.,         | ३४२          |
| न याचते च ऋणिकं,                     | बृह.,       | 908   | न श्रमार्तो न कामार्तो,              | ,,            | 992          |
| न याचते यः कश्चित्,                  | ,,          | ३६९   | न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो,            | ,,            | 999          |
| न युक्तियोगाद्योऽर्थेषु,             | ,           | ३९    | *न श्लेष्मव्याध्यर्दितानां,          | विष्णु.,      | २०६          |
| नयेच्छुद्धि न यः कूटं,               | कास्या.,    | 986   | नष्टं विजग्धं कृमिभि:,               | मनु.नार.      | ,४१६         |
| नयोपघाभिश्चित्राभिः                  | नारं.,      | ५४३   | नष्टः प्रत्रजितः केलीबः,             | देव.,         | ६४१          |
| न योषित्पतिषुत्राभ्यां,              | याज्ञ.,     | ३१६   | नष्टस्यान्वेषणे कालं,                | बृह.,         | १०७          |
| नरकेंषु ते शक्षत्,                   | नारंद.,     | 998   | नष्टापदतमासाद्यं,                    | याज्ञ.,       | ३५०          |
| नरहर्ता हस्तपादौ च,                  | व्यास.,     | ५२८   | नष्टा या पालदोषेण,                   | नार.,         | ४६६          |
| न राज्ञा तु विशिष्टेन,               | कात्या.,    | ४६    | नष्टे मृतें प्रव्रजिते,              | -             | ६३७          |
| नं राज्ञो धतदण्डं च,                 | नार.,       | ४८१   | नष्टे मृते वा ऋणिके,                 | ,,            | २९९          |
| नर्तकानामेष एव,                      | बृह.,       | ३७१   | नष्टो देशे विनष्टश्च,                | याज्ञ.,       | २९४          |
| नर्मदत्तं तथैतेर्थत् ,               | ,,          | ३७९   | न स तं प्राप्नुयात्कामं,             | नार.,         | ३९०          |
| न लङ्घयेत्पञ्चनिश्चो,                | नारं.,      | ४६३   | ,,                                   | ,,            | ७६६          |
| न लुप्यते तस्य भागः,                 | बृह.,       | ७५५   | न सन्ति यस्य राष्ट्रेषु,             | यम.,          | ७८६          |
| न लेंखकेन लिखितं,                    | कात्या.,    | १६८   | न सन्ति साधवो यत्र,                  | कात्या.,      | २०८          |
| न लेखयति यस्त्वेनं,                  | बृहकात्या   | ٠, ५٥ | न सं राज्ञा नियुक्तव्यो,             | मनु.,         | ३४२          |
| नवभागं सहोढश्च,                      | ब्रह्म-पु., | ७११   | न साक्षी नृपतिः कार्यो,              | ,,            | 999          |
| न वर्धते प्रपन्नस्य,                 | व्यास.,     | २९१   | न सा देया न च प्राह्या,              | कास्या.,      | ६४७          |
| नव सप्त पञ्च वा स्युः,               | बृह.,       | १०२   | न सावद्यं न च न्यूनं,                | मनु.,         | ४३७          |
| *न वास्तुविभागो,                     | शलि.,       | ६७८   | न सा सभा यत्र न सन्ति,               | नार.,         | ३८           |
| न विब्रूयान्तृषो धर्म,               | मनु.,       | ३२    | न साहसिकदण्डन्नौ,                    | मनु.,         |              |
| न विवाहविधावुक्तं,                   | ,,,         | ६४२   | *न स्तनौ विवृतौ क्रयात               | शलि.,         |              |
| न विषं विषमित्याहुः,                 | बौधा.,      | ७५२   | । <sup>*</sup> न स्त्रीकृतं पतिपत्रौ | विष्णु.       | 20.6         |
| न कथा शपथं कुर्वन् ,                 | मनु.,       | २५७   | न स्त्रीणामपभोगः स्यात               | कात्या.,      | , 214<br>209 |
| न वृद्धिः प्रीतिदत्तानां,            | मार.,       | २८७   | भ स्त्री पतिकृतं दद्यात .            | नारा.,        |              |
| <sup>क</sup> न वृद्धिः स्त्रीधनलामे, | सवते.,      | २९१   | न स्त्रीभयो बालहामेध्याः             | Tree diaments |              |
| न हुद्धो न शिशुः नैको,               | मनु.,       | 999   | *न स्थावरमाधिमचे चनगर                | कात्या.,      | २७८<br>२८६   |
| *न वैष्टिकं जाहिषकं,                 | शलि.,       | ४०४   | न स्वर्गाच्यवते लोकात्,              | 9.7           |              |
|                                      |             |       | , want,                              | मनु.,         | 988          |

| न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं,              | मनु.,    | ६१९     | नान्यत्पक्षान्तरं गच्छेत्,    | नार.,           | ८२          |
|-----------------------------------------|----------|---------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| न स्वामिना निसृष्टोऽपि,                 | मनु.,    | ३८९     | नान्यथा तत्पुनः कार्यं,       | कात्या.,        | २२          |
| न स्वामी न च वै शत्रुः,                 | कात्या., | ३०३     | नान्यदन्येन संसृष्टं,         | मनु., ४         | १३७         |
| *न हार्थं राज्ञादेव,                    | शलि.,    | ७५२     | नान्य द्भर्तृवियोगाग्नि,      | ब्रह्म. पु. ६   | ३४          |
| न हार्थ स्त्रीधनं राज्ञा,               | शलि.,    | ७५२     | नान्यस्मिन्विधवा नारी,        | मनु             | ४२          |
| न हि जातु विना दण्डं,                   | नार.,    | २६९     | नान्योत्पन्ना प्रज्ञास्तीह,   | मनु.,           | ३७          |
| न हि तस्यास्ति किंचित्स्वं,             | मनु.,    | ३९३     | नान्यो धर्मोऽत्र विज्ञेयो,    | अङ्गिरा.,       | ६३३         |
| न हि दण्डाहते शक्यः,                    | ,,       | 499     | नान्वये सति सर्वस्वं,         | याज्ञ.,         | ३ ७४        |
| न हि प्रत्यर्थिनि प्रेते,               | नार.,    | 994     | नापराह्ने न मध्याह्ने,        | नार.,           | २४०         |
| न हि स्वल्पेन तपसा,                     | कात्या., | ६१२     | नापृष्टेरनियुक्तैर्वा,        | कात्या.,        | १३७         |
| न हीनपक्षां युवतिं,                     | ,,       | ५५      | नाप्राप्तव्यवहारैस्तु,        | ,,              | ३१३         |
| न स्वापस्य दुवारा<br>ना                 |          |         | *नाबीजं क्षेत्रं फल,          | हारी.,          | ७२३         |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          |         | नाभिदध्नोदकस्थस्य,            | याज्ञ.,         | २३७         |
| नाम्निस्तृप्यति काष्टानां,              | महाभार.  | , ६०८   | नाभिमात्रजले स्थाप्यः,        | नार.,           | २३६         |
| नाङ्कया राज्ञा ललाटेषु,                 | मनु.,    | ७८५     | नाभिमात्रोदकस्थस्य,           | कालि-पु.,       | २३८         |
| नाज्ञानेन हि युज्यन्ते,                 | कात्या   | ४४६     | नामियोज्यः स विदुषा,          | नार.,           | २४८         |
| नातथ्येन प्रमाण तु,                     | ,,       | १२०     | नामघाटागमं संख्यां,           | बृह.,           | १९२         |
| *नाति द्वितीयं जन,                      | गौत.,    | ७३९     | नामजातियहं त्वेषां,           | मनु-नार ,       | ४८१         |
| नातिभाव्यं भुक्तवन्धं,                  | व्यास.,  | २९१     | नारीणां स्वैरकृत्तीनां,       | महाभार.,        | ६०७         |
| नातिसंवरसरीं बृद्धिः,                   | मनु.,    | २८१     | नारीषु नित्यं शुन्तिभूषितासु, | विष्णु.,        | ६२१         |
| नातिसंवत्सरीमेके,                       | गौत.,    | २८१     | नार्तानां तोयशुद्धिः स्यात्,  | नार.,           | 300         |
| नात्यन्तं पीडनीयाः स्युः                | बृह.,    | ३०७     | नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो,     | मनु.,           | 993         |
| नाथवत्या परगृहे,                        | नार,     | ५८२     | नार्थसम्बन्धिनो नाप्ता,       | "               | 906         |
| नादराडयो नाम राज्ञोऽरित,                | मनु.,    | ७७९     | *नार्यः सजातीयाः,             | शलि.,           | ८३३         |
| नाददीत नृपः साधुः,                      | "        | ७८७     | नार्याः षडागमं वित्तं,        | ,,              | ७५२         |
| नाधिकं दशमाद्यात्.,                     | ,,       | ७०३     | नार्वाक् संवत्सराद्विंशात् ,  | नार.,           | ३११         |
| नाध्यधीनो न वक्तव्यो,                   | ,,       | 999     | नाविज्ञातो मृहीतव्यः,         | कास्या.,        | ३०३         |
| नानापगयानुसारेण,                        | व्यास    | , ३५९   |                               | ,,              | ६७५         |
| नानापौरसमूहस्तु,                        | कात्या.  | , ८१०   | नाशक्तो धनिने दातुं,          | ,,,             | ३०३         |
| नानायुधधरव्रताः,                        | "        | ,,      | नाश्नन्ति पितृदेवास्तत्,      | मनु-वि.,        |             |
| नानार्णवसमवाये,                         | ,,       | ३३५     |                               | आप.,            | 468         |
| नानालिपिज्ञौ कर्तव्यौ,                  | बृह.,    | २९      | नाष्टिकस्तु प्रकुवीत,         | कात्या.,        |             |
| नानाशास्त्रवचो,                         | लक्ष्मी  | , ৭     | नासमवेता अपृष्टाः ब्रूयुः,    | गौत.,           | 936         |
| नानासन्देहहरणात् ,                      | कात्या   | ۰, ४٥   | नासहस्राद्धरेत्फालं,          | याज्ञ,          | २०°         |
| नानियुक्तेन वक्तव्यम् ,                 | नार.,    |         |                               | बृह.,           | <b>३३</b> १ |
| *नानृतवचने दोषो,                        | गौत.,    | १४६     |                               | ट्रू.,<br>नार., |             |
| नान्तकः सर्वभूतानां.,                   | महामारत  | r., ६०८ | नास्तिके दृष्टदोषे च          | "(\.,           | २०७         |
| नान्तरेणोदकं सस्यं.,                    | नार.,    | ४५८     | नास्ति सत्यात्परो धर्मी,      | "               | १२८         |
| •                                       |          |         |                               | • •             | • • -       |

| नास्ति स्त्रीणां कियामन्त्रैः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मनु.,                      | ६०५          | निधीनां तु पुराणानां,                          | <b>11</b> =                   | ७९३              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| नास्ति स्त्रीणां पृथायज्ञो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मनु-विष्णु.,               |              | *निध्यन्वाधियाचित,                             | मनु.,<br>गौत.,                | 3<br>3<br>8<br>3 |
| नास्वतन्त्राः स्त्रियो ग्राह्याः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कात्या.,                   | 498          | निन्देंव लोके भवति,                            | गतः,<br>मनु.,                 | २०८<br>६४५       |
| नाहमेवं पुनर्वच्चे,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कात्या-उशना.               | ४७५          | निन्यैव सा स्मृता लोके,                        | न छन्,<br>कात्या.,            | ६४६              |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उशना.,                     | ७७८          | निबन्धं दापयेत्तत्र,                           | •                             | २०४<br>३०४       |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                          |              | निबन्धमावहेत्तत्र,                             | ,,                            | -                |
| नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |              | निमज्योत्स्वते यस्तु,                          | "                             | יו<br>פבב        |
| निक्षिपेत्तत्सकुल्येषु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नार.,                      | ३३७          | निम्नगापहतौत्सृष्ट,                            | ))<br>TIT                     | २३९<br>४४१       |
| निक्षिप्तं वा परद्रव्यं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,                         | ₹ <b>७</b> . | निम्नोन्नताच खिजनी,                            | नार.,                         | ४४८              |
| निक्षिप्तस्य धनस्यैवं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मनु.,                      | ३४७          | निम्नोपलक्षिता सा तु,                          | व्यास.,                       | ४४९              |
| निचेपं वृद्धिशेषं च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कात्या.,                   | २८७          | नियच्छेयुर्भृतिं यां तु,                       | ,,<br>मनु.,                   | ४०२              |
| निक्षेपः पुत्रदारं च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नार.,                      | ३७३          | *नियतं क्षेत्रिणा,                             | गउ∙,<br>शलि.,                 | ७४०              |
| निचेपस्याघुना सम्यक्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बृह.,                      | ३३८          | नियन्ता चात्मदोषाणां,                          | हारी.,                        | ७४२              |
| निचेपस्यापहर्तारं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मनु,                       | ३४५          | *नियमातिक्रमिणमन्यं,                           | <sub>सरा</sub> ,<br>आप.,      | ७८६              |
| *निचेपान्वाहितन्यास,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बृह.,                      | ३५०          | नियुक्तश्चाच्यदण्ड्यानां,                      | •                             |                  |
| निचेपो नाम तत्त्रोक्तं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नार.,                      | ३३८          | नियुक्ता गुरुमिर्गन्छेत् ,                     | विष्णु.,                      | ५६९              |
| निच्नेपोपनिधौ नित्यं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मनु.,                      | <b>३</b> ४२  | *नियुक्तायां सपिण्डे,                          | नार.,<br>विकास                | ६३९              |
| निच्चेपो यः कृतो येन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,                         | ३४६          | नियुक्तायामपि पुमान् ,                         | <sup>विष्</sup> गु.,<br>मनु., | ७२१<br>७४३       |
| निखेयो निश्वलः कार्यो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नार.,                      | २१५          | नियुक्तन च वक्तव्यं,                           | नतुः,<br>नार.,                | 3 <b>3</b>       |
| निखेयोऽयोमयः शङ्कुः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मनु-नार                    | ,४८१         | नियुक्तैरपि विज्ञेयं,                          | कात्या.,                      | २ <b>२</b> ८     |
| निगूढचारिणश्चान्यान् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मनु.,                      | ५०९          | नियुक्तो गुरुभिगच्छेत् ,                       | नार.,                         |                  |
| निगृह्य दापयेचैनं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,                         | ४२४          | नियुक्तोवाऽनियुक्तो वा,                        | · ·                           | ६४०              |
| निग्रहाद्वडवायां च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नार.,                      | ३९१          | ानु जापाठानपुक्ता या,                          | नार.,<br>                     | <b>३३</b>        |
| *निग्रहानुग्रह,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हारी.,                     | 999          | ,,                                             | बृह.,                         | ३४               |
| निमहानुमहं दण्डं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बृह.,                      | دلع          | नियुक्तो व्यवहारेण,                            | कात्या.,                      | ३२               |
| निप्रहानुप्रहाद्राज्ञः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>बृह.</b> ,              | ५७६          | नियोगात्पावनं कुर्यात् ,                       | "                             | ६४३              |
| निजधर्माविरोधेन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | याज्ञ.,                    | 843          | नियोजयत्यपत्यार्थं,                            | मनु.,                         | ६४३              |
| नित्यं दिव्यानि देयानि,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पिता.,                     | 293          | निरन्वयं भवेत्स्तेयं,<br>निरन्वये शतं दराड्यः, | "                             | ५०५              |
| नित्यं नैमित्तिकं काम्यं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बृह.,                      | ४२०          |                                                | मनु-नार,                      | , ५३४            |
| नित्यं स्थितस्ते हृधेष,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <sub>ट्र</sub> -,<br>मनु., | 939          | निरन्वयोऽनपसरः,                                | मनु,,                         | ३५२              |
| निखप्रवाहिनी यत्र,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न्या <b>स.</b> ,           |              | निरस्तं लिखितं यत्तु,                          | कात्या.,                      | २६६              |
| नित्यस्नानकृतां वेणीं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ऋष्यशृङ्ग.                 |              | निरस्ता तु किया यत्र,                          | ,,                            | 950              |
| निदेशकालादार भ्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बृह्.,                     | ४५२          | ,,                                             | ,,                            | २६६              |
| निधायोरसि संशुद्धा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ब्रह्म•पु.,                |              | निराकुलावबोधाय,                                | नार.,                         | ६३               |
| *निधि लब्ध्वा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विष्णु.,                   | ७९२          | निरादिष्टधनश्चेतु,                             | मनु,                          | ३०६              |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | निरामयान्यः कुरुते,                            | बृह.,                         | 3 3              |
| <br>निधिर्निष्फलवित्तं च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ))<br>सन                   | ,,,          | निराया व्ययवन्तश्च,                            | याज्ञ.,                       | 488              |
| The transfer of the state of th | बृह.,                      | ७७५          | *निरिन्द्रिया अदायाश्व,                        | वौधा.,                        | ६७२              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              |                                                | ***                           | -                |

| निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च, | मनु.,          | ६०५      |
|-----------------------------|----------------|----------|
| <b>*</b> निरुद्कस्तरो,      | वसि.,          | 966      |
| निरुद्धो दण्डितश्चैव,       | कात्या.,       | ३०३      |
| निरुध्यमानं प्रश्नं च,      | मनु.,          | 60       |
| निरोद्धव्या च ताड्या च,     | कात्या.,       | ६४७      |
| निरोधनेन बन्धेन,            | मनु.,          | ७८२      |
| निंगच्छंस्तृणकाष्ठानि,      | नार.,          | ४११      |
| निर्गच्छतस्तस्य दारु,       | व्यास.,        | ४११      |
| निंगते तु यदेतस्मात्,       | नार,           | ५५२      |
| निर्णयं तु यदा कुर्यात्,    | कारया,,        | २६२      |
| निर्णयन्त्वन्यथा बुर्युः,   | "              | ३६       |
| निणयं भावितौ दद्यात्,       | याज्ञ.,        | २६३      |
| निर्णयं सा तु राजाज्ञा,     | बृह.,          | २६२      |
| निर्णयश्च यथा तस्य,         | कात्या.,       | 980      |
| निर्णिक्तं तु तयोस्तत्र,    | ,,             | ७३       |
| निणींते व्यवहारे तु,        | बृह-कात्या.,   | 909      |
| निर्दया निर्नमस्काराः,      | मनु.,          | ७८५      |
| निर्दिष्टेष्वर्थजातेषु,     | नार.,          | 949      |
| निर्दोषं दर्शयित्वा तु,     | नार.,          | ४३२      |
| निर्दोषं नोद्धत्तं पुत्रै,ः | कात्या.,       | ३०९      |
| निर्देषं परित्यजनन्पत्नीं,  | विष्सु.,       | ६१५      |
| निर्धनं ऋणिकं कर्म,         | बृह.,          | ३२६      |
| निर्धना प्राप्तदोषा स्त्री, | कात्या.,       | ८०३      |
| निर्धना बन्धने स्थाप्या     | ,,             | ८०१      |
| निर्घनैरनपत्यैस्तु,         | ,,             | ३२०      |
| निर्भयं वा भवेद्यस्य,       | मनु.,          | ५११      |
| निर्वाते बृष्टिरहिते,       | नार.,          | २२१      |
| निर्वासनं विरोधेऽपि,        | बृह.,          | ७८९      |
| निर्वासनाङ्कने मौण्डवं,     | बृह.,          | ७८४      |
| निर्वास्या व्यभिचारिण्यः,   | याज्ञ.,        | ६६८      |
| निर्विकारे दिनस्यान्ते,     | पिता.,         |          |
| निर्विकारो दिनस्यान्ते,     | पिता.,         | २४३      |
| निर्विशङ्केन तेषां तु,      | पिता.,         | २३२      |
| निर्वृत्तव्यवहाराणां,       | नार.,          |          |
| निर्वृत्ते व्यवहारे तु,     | •              | ٠.<br>٩٥ |
| निवत्यं तत्प्रमाणं स्यात ,  | ,,<br>कात्या., |          |
| निवार्याः स्युः प्रयत्नेन,  | नार.,          |          |
|                             | 111/4)         | ~ 4 2    |

| निवासं कारये द्विप्रं,       | कात्या., ३९०                               |   |
|------------------------------|--------------------------------------------|---|
| निवासश्च स विज्ञेयः,         | बृह., ९९                                   |   |
| निवृत्तं चापि रमणे,          | नार., ६५३                                  |   |
| निवेदितस्याकथनं,             | बृह., ८३                                   |   |
| निवेद्य दद्याद्विप्रेभ्यः,   | याज्ञ., ८०६                                |   |
| निवेशकाले कर्तव्यः,          | बृह., ४३९                                  |   |
| निवेशसमयादूर्ध्व,            | कात्या., ४५३                               |   |
| निवेश्य कालं वेषं च,         | ,, ६∘                                      |   |
| निवेष्टकामो रोगार्तो,        | नार., ५४                                   |   |
| निशोपधिबलात्कार,             | बृह•, १६३                                  |   |
| निश्चयं स्मृतिशास्त्रस्य,    | कात्या., १६०                               |   |
| निश्चितं लोकसिद्धं च,        | कात्या∙बृह., ६१                            |   |
| निश्चित्य बहुभिः सार्ध,      | बृह., २६८                                  |   |
| निषादः शूद्रकन्यायां,        | मनु., ८१३                                  |   |
| *निषाद इत्येके,              | उशना., ८१४                                 |   |
| निषाद एकपुत्रस्तु,           | देव., ७०२                                  |   |
| निषादस्त्री तु चण्डालात् ,   | मनु-विष्णु., ८२२                           |   |
| *निषादाच्छूद्रायां,          | बौधा., ८१९                                 |   |
| *निषादाचृतीयायां,            | ,, ८२०                                     |   |
| *निषादानां वागुरायाश्च,      | शलि., ८३०                                  |   |
| *निषादेन निषाद्यामा,         | बौधा., ८२५                                 |   |
| निषादो मार्गवं सूते,         | मनु-विष्णु., ८२२                           |   |
| निषिद्धो भाषमाणस्तु,         | मनु., ५८२                                  |   |
| निष्कारणं न गच्छेत्तु,       | मत्स्यपु., ५६२                             |   |
| निष्कुला याश्च पतिताः,       | कात्या., ५५                                |   |
| निष्कृतीन।मकरणम् ,           | बृह., ७७५                                  |   |
| निष्दुराश्लीलतीव्रत्वात् ,   | नार., ४७१                                  |   |
| निष्पद्यन्ते च सस्यानि,      | मनु., ७८७                                  | , |
| निष्पाद्यमानं यैर्दछं,       | कात्या., ४४८                               |   |
| निसृष्टाः कृत्यकरणे,         | ,, २७५                                     |   |
| निसृष्टार्थस्तु यो यस्मिन् , | ,, २७६                                     |   |
| निस्तार्य वासकान्तरात्,      | ,, <b>ξ</b> 8\                             |   |
| निहितानि तथान्यानि,          | बृह., ४४                                   |   |
| निहिता यत्र दश्यंते,         | <sup>व्या</sup> स., ४४                     |   |
| निह्नवे तु यदा वादी,         |                                            |   |
| निह्नवे भावितो दद्यात्,      | व्यास., २६ <sup>.</sup><br>या <del>च</del> |   |
| निह्नुते लिखितं नैकं,        | याज्ञ., ३३                                 |   |
|                              | याज्ञ., २६                                 | ٩ |
|                              |                                            |   |

## नी-न्य

नीत्वा भोगं न यो दद्यात् . मत्स्यपु,, 890 नीवीस्तनप्रावारणमूरु, याज्ञ., 460 नृत्यादिकं तु तिच्छक्षन् , बृह., ३८३ नृपद्रोहप्रवृत्तानां, कात्या., 299 नृपद्रोहे साहसे च, बृह., ९४ नृपार्थेष्वभिशापे च. याज्ञ., २०० नपाधिकृतसभ्याश्व. बृह., २६ नृपाश्रयं प्रवक्ष्यामि. ६७७ 32 नृपाश्रयास्तथा चान्ये. ७६९ ,, नृपेपश्यति तत्कार्यं, कात्या., 909 नृपोऽध्यत्तस्तथा ग्रामः, बृह., 99 नुन् प्रशंसत्यजस्रं यो, मनु विष्णु., ८२१ \*नैत्रकन्धराबाहुसकथ्यंसभक्ते, विष्णु., 865 नेत्रहरगलरोगश्च. कात्या.. २४८ नेत्रवक्त्रविकारेण, मनु., ७७ नैकः समुचयेत्सीमां, नार., 884 नैगमस्थैस्तु तत्कार्थ, कात्या., २३ नैगमाद्या भूरिधना, व्यास., ५२७ नैगमा वैद्यकितवाः. बृह., 400 नैता रूपं परीक्षनते, मनु., 808 नैव रिक्थी न रिक्तश्व. कात्या., ३०३ नैवाङ्गनानां दयितो, रामायण., ६०७ नैवान्तरिक्षान्न दिवो, नार., 484 नैषं चारणदारेषु, मनु., 463 \*नोच्छिष्टा देवागारं प्रविशेत्, हारी., ६२४ नोत्कृष्टं चापकृष्टैस्तु, कात्या., 906 नोत्पादकः प्रजामागी, मनु., **८** हर नोत्पादयेत् स्वयं कार्य, ४६ ,, नोद्विवाहिकेषु सन्त्रेषु, मनु., ६४२ नोपभोगे बलं कार्य, वृह., 963 नोपस्थितो यदा कश्चित् . 83 न्यञ्जावगुरणं वाचा, कात्या., ४७२ न्यायं वा नेच्छते कर्तु, बृह-कात्या., ५० न्यायमार्गादपेतं तु. कात्या., 34 न्यायशास्त्रमधिकम्य. ₹ ,, न्यायशास्त्राविरोधेन, 349 ,,

| न्यायस्थाने येऽघिकृता,     | व्यास., '       | ५२१      |
|----------------------------|-----------------|----------|
| न्यायाङ्गान्यप्रतः कृत्वा, | बृह.,           | २५       |
| ,,                         | ,,              | ४४       |
| *न्यायधिगमे तर्को,         | गौत.,           | 97       |
| न्यायान्परयेत् कृतमतिः,    | बृह.,           | २७       |
| न्यायापेतं यदन्येन,        | नार-काला.       | , 99     |
| न्यासं कृत्वा ततश्चार्थ,   | वृह.,           | ७७२      |
| न्यासदोषेण नाशः स्यात् ,   | कात्या.,        | ३४९      |
| न्यासद्रव्यं न गृषीयात् ,  | बृह.,           | ३४०      |
| न्यासद्रव्येण यः कश्चित् , | ,,              | ३४४      |
| न्यासवत्परिपाल्योऽसौ,      | <b>&gt;&gt;</b> | २९३      |
| न्यासादिकं परद्रव्यं,      | कात्या.,        | ३४९      |
| न्यासापह्नवे चैव,          | नार.,           | ९५       |
| न्यासे याचितके दत्ते,      | कात्या.,        | દ્       |
| न्यूनमभ्यघिकं चार्थं,      | नार.,           | 949      |
| <b>प</b>                   |                 |          |
| पक्कानां कृतानानां,        | नार-,           | ५३६      |
| पकानानां च सर्वेषां,       | मनु.,           | ५३५      |
| पत्तद्वयं साधयन्तीं,       | कात्या.,        | ९०       |
| पक्षद्वयाभिसंघानात् ,      | नार.,           | ४२       |
| पक्षद्वयावसाने तु,         | ,,              | ६०४      |
| पक्षस्य व्यापकं सारं,      | नार., प्रजा.,   | ६८       |
| पक्षार्थं दूष्य मौनं च,    | बृह.,           | ८३       |
| पक्षैकदेशे यत्सत्यं,       | कात्या.,        | ७२       |
| *पङ्करौवालदुष्ट्रप्राह,    | विष्णु.,        | २३६      |
| पञ्चकं तु शतं दाप्य:,      | याज्ञ.,         | ३३४      |
| पञ्चकृष्णलको माषः,         | मनु.,           | 606      |
| पश्चग्रामी बहिः कृष्टात् , | याज्ञ.,         | ५५२      |
| पञ्चस्वापत्सु नारीणां,     | बृह.,           | ६३७      |
| पञ्चघा वा भवेत्कार्थं,     | महाभा.,         | ६९८      |
| पञ्चनद्याः प्रदेशे तु,     | नार,            |          |
| पञ्च पश्चनृते हन्ति,       | बौधा.,          | १२९      |
|                            | मनु-नार.        |          |
| पञ्चबन्धो दमस्तत्र,        | याज्ञ.,         |          |
| पष्चमं त्विन्द्रदैवत्यं,   | बृह.,-पिता.     |          |
| पञ्चमः कीतकः पुत्त्रो,     | यम.,            | ,<br>৩৭४ |
| पश्चमस्तु भवेद्भागः,       | महाभार          |          |
| - · · · ·                  |                 |          |

| पष्टमाषस्तु विंशत्यां,      | बृह.,        | २७८  | पतिताप्तार्थसम्बन्धि,       | याज्ञ.,                                 | 992   |
|-----------------------------|--------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|
| .*पञ्चमाषा गवि,             | गौत,         | ४६५  | पतिप्रियहिते युक्ता,        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ६२९   |
| पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे       | मनु.,        | ५१७  | पतिमुञ्जङ्घय मोहातु,        | कात्या.,                                | € ₹.0 |
| पञ्चवर्षावसन्ने तु,         | नार.,        | ४५९  | पतिभीयाँ संप्रविश्य,        | मनु.,                                   | ६०९   |
| पष्टचाशत् भवेद्ग्हः,        | मनु.,        | ५०२  | पतिर्हि दैवतं स्त्रीणां,    | श.त्ति.,                                | ६२:७  |
| पञ्चाशत्पणिको दण्डः,        | याज्ञ.,      | ५६०  | पतिलोकं न सा याति,          | याज्ञ.,                                 | ६३१   |
| पञ्चाशत्पलिकं भूयः,         | नार.,        | २२७  | पतिलोकमभीप्सन्ती,           | मनु.,                                   | ६२८   |
| पृष्चाशतस्त्वभयधिके,        | मनु.,        | 433  | पतिव्रता तु या साध्वी,      | हारी.,                                  | ६३६   |
| पटे वा ताम्रपट्टे वा,       | याज्ञ.,      | 946  | पतित्रतानां ग्रहमेधिनीनां   | वसि.,                                   | ६३०   |
| पणं याने तरं दद्यात् ,      | मनु ,        | ७८१  | पतिव्रतासु च स्त्रीषु,      | मनु.,                                   | ६८५   |
| पणकीडावयोभिश्व,             | नार.,        | ७६१  | पतिशुश्रूषयैव स्त्री,       | कात्या.,                                | ६२९   |
| पणाः शूद्रे भवेद्ण्डः,      | मनु.,        | 488  | परनी दुहित्रश्चैव,          | याज्ञ.,                                 | ७५०   |
| पणानां ग्रह्णां तत्स्यात् , | कात्या.,     | ७९८  | *पत्नी वा ज्येष्ठा,         | पैठी.,                                  | ७४८   |
| पणानां द्वे शते सार्धे,     | मनु.,        | ८०७  | पत्युरप्यभियोगिन्या,        | कास्या.,                                | ६२६   |
| पणानेकशफे दद्यात् ,         | याज्ञ ,      | ५५४  | पत्यौ जीवति नारीणां,        | देवल.,                                  | ३९३   |
| पणान् दाप्यः पञ्चशतैः,      | याज्ञ.,      | ५५८  | पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिः,   | मनु-वि.,                                | ६८३   |
| पणैर्निबद्धः पूर्वस्यां,    | नार.,        | ८०९  | पत्यौ जीवति या योषित्,      | विष्ण.,                                 | ६२८   |
| पण्यं गृहीत्वा यो मूल्यं,   | कात्या.,     | २८७  | पत्यैः जीवति वृत्तायाः,     | मनु.,                                   | 866   |
| पण्यं भवेशिस्ष्टं तत्,      | व्यास.,      | ४३३  | पत्रं कारयते यस्तु,         | बृह.,                                   | 948   |
| *पण्यं वणिग्मिरधापचयेन,     | गौत.,        | ५१७  | पत्रद्वये लेखनीयौ,          | बृह.,                                   | २५४   |
| पण्यमूल्यं मृतिन्यासो,      | नार.,        | २९०  | पत्रेऽभिलिखितान् सर्वान् ,  | व्यास                                   | 929   |
| पण्यमूल्यं भृतिस्तुष्ट्या,  | ,,           | ३७८  | पत्न्येव दद्यात् तत्विण्डं, | बृह-मनु.,                               | ७४५   |
| पण्यस्योपरि संस्थाप्य,      | याज्ञ.,      | ५१७  | पथि क्षेत्र परिवृते,        | मनु.,                                   | ४६३   |
| पण्येषु हीनं क्षिपतः,       | ,,           | 498  | पथि क्षेत्रे वृतिः कार्या,  | नार.,                                   | ४६३   |
| पतनं कियते यत्र,            | कात्या.,     | ९५   | पथित्रामं विवीतान्ते,       | याज्ञ.,                                 | ४६२   |
| पतनीयकृते चेपे,             | याज्ञ.,      | ४८२  | पथि ग्रामे विवीतान्ते,      | विष्गु.,                                | ४६२   |
| *पतनीये कृते कर्मण्यनन्तरो, | विष्णु.,     | ६६९  | पथि विकीय तद्भाण्डं,        | बृद्ध-मनु.,                             |       |
| पतनीयैरुपक्रोशैः,           | नार.,        | ४७२  | पदं तदष्टादशविधं,           | उशना.,                                  | ४६    |
| पतिं वा नामिचरति,           | मनु.,        | ६२९  | पदाङ्गसहितस्त्वेष,          | बृह.,                                   | २७७   |
| पति शुश्रूषते येन,          | मनु-विष्गु., | ६२७  | पदान्यष्टादशैतानि,          |                                         | . ४३  |
| पतिं हित्वा निकृष्टं स्वं,  | मनु.,        |      | परं निरस्य यह्नब्धं         | कात्या.,                                | •     |
| पतितं पतितेत्युत्तवा,       | नार.,        | ४८४  | परगात्रेष्वभिद्रोहो,        | नार.,                                   | 864   |
| पतितः तत्सुतः क्लीबः,       | याज्ञ.,      | ६६७  | परक्षेत्रस्य मध्ये तु,      | 1)                                      | ४५७   |
| पतितः पतितापत्यं,           | देव.,        | ६६८  | परतन्त्रास्तु ये केचित,     | कात्या ,                                | ٥٥٥   |
| पतिन्नी च विशेषेण,          | वसि.,        | 896  | परतो व्यवहारज्ञः,           | नार.,                                   | २७५   |
| *पतित्र शबाचिकित्सरोग,      | विष्गु.,     | ६६८  | परत्र भीहं धर्मिष्ठं,       | कात्या.,                                | 38    |
| मंतितस्य धर्न हत्वा,        |              | 6,26 | परदाराभिमर्शे च,            |                                         | 775   |
| <b>~~~</b> ,                | • •••        |      | 1                           | कालिकायु.,                              | 477   |

¢

| C                                        |                           |                                          |                                      |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| परदाराभिमर्चेषु,                         | मनु., ५८४                 |                                          | नार., ४३७                            |
| .परदाराभिशापे च,                         | कालिकापु., २१०            | परिभूतामधःशय्यां,                        | याज्ञ., ६१९                          |
| परदारे सवर्णासु,                         | यम., ५९८                  |                                          | कात्या., ३९९                         |
| .परदेशोद्धतं द्रव्यं,                    | कात्या., ५४२              | *परिव्राजकवानप्रस्थ,                     | <b>হা, লি., ৭</b> ৭४                 |
| परद्रव्यगृहाणां च,                       | याज्ञ., ५४४               |                                          | याज्ञ., ७८                           |
| *परनिहितं स्वनिहितम्,                    | विष्णु., <b>७</b> ९१      | *परिषद्गामि वा,                          | श. लि., <b>७५</b> २                  |
| परपूर्वित्रिये यत्तु                     | कात्या, ३१६               | परिहासकृतं यच,                           | नार., ७६६                            |
| परपूर्वाः स्त्रियस्त्वन्याः,             | नार., ६४४                 | परीक्षकः साद्विणश्च,                     | बृह., ३५ <b>९</b>                    |
| परपूर्वाश्रिता यत्र,                     | कात्या., ६४७              | परीच्का नियोक्तव्याः                     | <sup>२००</sup> , २५०<br>पितामह., २१७ |
| पस्थक्तप्रदानेन,                         | ,, ६७७                    | परीच्चितं तु शपथैः,                      | बृह., <b>२५</b> ८                    |
| परभूमिं हरन् कूपः,                       | याज्ञ., ६५७               | परीक्षेत स्वयं पण्यं,                    |                                      |
| परभूमों गृहं कृत्वा,                     | नार. ४११                  | परीक्ष्य ज्ञापयन्तर्थान्,                | ,, ४३६                               |
| परमं यत्नमातिष्ठेत् ,                    | मनु., ६०५                 | परीक्ष्य पदमादद्यात्,                    | नार., १६                             |
| परमं यत्नमातिष्ठेत्,                     | मनु., ५११                 | परीक्ष्यामिमतं क्रीतं,                   | बृह., ४८                             |
| *परमं हातद्विषं यत् ,                    | बौधा., ७५२                | · ·                                      | नार., ४३६                            |
| परराष्ट्रात् धनं यत्स्यात् ,             | कात्या., ३७३              | परेण तु दशाहस्य,<br>परेण निहितं लब्ध्वा, | मनु., ४३०                            |
| परस्रीपानसक्ताश्च,                       | बृह., १ <b>१</b> २        | परेण भुज्यमानाया,                        | नार., ७९२                            |
| परस्परं हस्तपादे,                        | ,, ४८७                    | परेभ्यश्च तथा चान्ये,                    | याज्ञ., १८६                          |
| परस्परमनीशास्ते,                         | ્રે, હન્ફ                 | परोक्षमधंवैकल्यात् ,                     | व्यासः, ९६                           |
| परस्परस्य दारेषु,                        | मनु-विष् <b>गु.,</b> ८२१  | परोपरुद्धागमने.                          | नार-हारी., ३४                        |
| परस्परस्य सर्वेषां,                      | याज्ञ., ४८७               | पर्याप्तं दित्सतस्तस्य,                  | व्यास., ५९९                          |
| परस्परस्यानुमते सर्वं,                   | नार-मनु., ५७९             | पलं सुवर्णाश्वतवारः,                     | कात्या., ३४९                         |
| परस्परोपघातं च,                          | नार, ४२६                  | पुरु द्विपणाश्रत्वारः,                   | याज्ञ., ८०८                          |
| *परस्मात्तस्य,                           | गौत., ७३९                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | मनु., "                              |
| *परस्य पतनीये क्षेपे कृते,               |                           | पलायतेऽभियुक्तश्च,                       | नार., ८१                             |
| परस्य परन्या पुरुषः,                     | विष्णु., ४८२<br>मनु., ५८१ | पलायनानुत्तरत्वात् ,                     | बृह., २६८                            |
| परहस्ताद्वहीतं यत् ,                     |                           | *पशुभूमिस्त्रीणामनतिभोग:,                | गोत., १८९                            |
| · ''                                     |                           | पशुयोनावतिकामन् ,                        | नार., ५९९                            |
| परानोकहते देशे,                          | व्यास., ५६                | पशुवत्क्षौद्रधृतयोः,                     | मनु., १३३                            |
| परायत्तशरीराणां,                         | ब्रह्मपु, ७३६             | पशुवस्त्रान्नपानानि,                     | बृह., ५५७                            |
| परार्थवादी दण्ड्यः स्यात् ,              | ना.का, ७६                 | 1                                        | मनु., ४१३                            |
| पराश्रयमभन्यं वा,                        | कात्या., ३०५              |                                          | वृह <sub>•</sub> , १८३               |
| परिक्लेशेन पूर्वः स्यात ,                | उशना., ५७१                | पशुस्त्रीभूम्यृणादाने,                   | नार., ८३                             |
| परिक्षीणे पतिकुले,                       | नार., ६०४                 | पशुस्वामिनि दद्यात्त                     |                                      |
| परिपूर्ण गृहीःवाधि,                      | वृह्, <b>२७</b> ८         | पशुहर्तृश्चार्धपादं,                     | मनु., ४१८                            |
| परिभाव्य यदाक्षेत्रं,<br>परिभाषणमहेन्ति, | » <b>२</b> ९७             | पश्रनां चैव हरणे.                        | व्यास., ५३१                          |
| भारमाषणमहान्त,                           | मनु., ४५५                 | *पश्रूनां पुंस्त्वोपघाती,                | मनु., ५३०                            |
|                                          |                           | ar on a catally                          | विण्णु., ४९९                         |
|                                          |                           |                                          |                                      |

| पश्चनां रक्षणं चैव,               | मनु.,               | ७७६  | पापास्तु यस्य राष्ट्राह्रै,         | हारी.,         | 499        |
|-----------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|
| पश्रून् गच्छन् शतं दाप्यो,        | गउ.,<br>याज्ञ.,     | ५९९  | पापेन योजयन्दर्पात् ,               |                | ४८ई        |
| पश्चात्कारिकया चाथ,               | नारगः.,<br>कात्याः, | २६६  | पापेषु दर्शयात्मानं,                | _              | ॰८५<br>२२८ |
| पश्चात्कारनिबद्धं यत् ,           | •                   | 958  |                                     |                | २४२        |
| पश्चात्कारे भवेत्तत्र,            | "                   | 950  | "<br>पापोपपापवत्कारो,               |                | ४८२        |
| पश्चात्कारो भवेत्तत्र,            | ,,                  | २६६  | पाटयो विकारे चाशुद्धो,              | कात्या.,       | •          |
| पश्चाच न तथा दद्यात्,             | मनु.,               | ३८०  | *पारजायी सवर्णागमने,                | विष्णु., प     |            |
| पश्चाचैवापसारतां,                 | याज्ञ.,             | ५०२  | पारदाः पह्नवाश्चीनाः,               | _              | ८२८        |
| पश्चादात्मविशुद्धयर्थं,           | कात्या,             | ३५,४ | पारदारिकचौ <b>रं</b> वा,            |                | 400        |
| पश्चाद्दश्येत यत्किचित्,          | मनु.,               | ६९५  | पारदारिकवद्दग्डयो,                  | मत्स्यपुरा.,   |            |
| पश्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी,          | नार.,               | ४९७  | पारयन्तोऽपि ये सा <del>द्ये</del> , | _              | १४३        |
| पश्चात्प्रतिसुवि प्रेते,          | मनु                 | ३०६  | *पारशवयवन,                          | <u>.</u>       | ८१५        |
| पश्चिमे मण्डले तिष्ठेत्,          | पिता.,              | २२६  | *पारशवेन,                           | A              | ८१९        |
| पश्यतोऽन्यैस्तथा भुक्ता,          | व्यास.,             | १८५  | पारशव्यां चत्ता,                    | ,,             | ,,         |
| पश्यतोऽब्रुवतो भूमे:,             | याज्ञ.,             | १८६  | पारिवाज्यं गृहीत्वा,                |                | ३९०        |
| पश्यन्नन्यस्य ददतः,               | बृह.,               | 966  | पारुष्यं द्विविधं प्रोक्तं,         | बृह.,          | ५७७        |
| पश्येत् पुराणधर्मार्थ,            | ,,                  | ४४   | पारुष्यं मध्यमं प्रोक्तं,           | बृह.,          | ४७३        |
| पाखराडनैगमश्रेणि,                 | नार.,               | ४२२  | पारुष्यदोषावृतयोः,                  |                | ४९७        |
| पाषगङ्नैगमादीनां,                 | ,,                  | ४१९  | पारुष्य मुत्तमं प्रोक्तं,           |                | ४७३        |
| पाणिमुद्यम्य दरांड वा,            | मनु.,               | ४९१  | पारुष्यमुभयं चेति,                  | नार.,          | ५५६        |
| पाणित्राहस्य साध्वी.              | "                   | ६२८  | पारुष्ये कूटकरणे,                   | कात्या.,       | ७५         |
| पाणौ यश्च निगृह्णीयात् ,          | नार.,               | ५७९  | पारुध्ये सति संरम्भात्,             | नार.,          | ४९६        |
| पाण्डुलेखेन फलके,                 | कात्या.,            | ६३   | पार्थिवश्व गणांश्चैव,               | कात्या.,       | <b>३</b> २ |
| पातकेष्वभिशापे च,                 | नार,                | २५६  | पार्वहानिकरीं कृत्वा,               | बृह.,          | 696        |
| पादं पशुश्र योषिच,                | मनु.,               | ७८९  | पालः शास्यो भवेत्तत्र,              | -              | ४६३        |
| पादः सभासदः सर्वान्,              | मनु-नार.            | , ३६ | पालग्राहे ग्रामघाते,                | व्यास.,        | ४१५        |
| <b>पादकेशांशु</b> ककरोल्छुब्छन् , | याज्ञ.,             | ४८६  | पालदोषविनाशे तु,                    | याज्ञ.,        | ४१६        |
| पादयोदीढिकायां च,                 | मनु.,               | ४९१  | पालनीया समस्तैस्तै,                 | बृह.,          | ४२४        |
| पादवन्दनिकं यत्तत् ,              | कात्याः,            | ६९४  | पालो येषां न ते मोच्या,             | याज्ञ.,        | ४६८        |
| पादेन प्रहरेत्कोपात् ,            | मनु.,               | ४९१  | पाषाव्डिनैगमश्रेणि,                 |                | इंग्र      |
| पादेनान्वेषणं कुर्युः,            | नार,                | 486  | पाह्येनं वरुण त्वं हि,              | कालि.पु.,      |            |
| पादोऽधर्मस्य कर्तारं,             | मनु-नार.,           | ३६   | पिटिकां पूरयेत्तत्र,                | नार.,          | २१७        |
| पानं दुर्जनसंसर्गः,               |                     |      | पिण्डं गृहीत्वा संदंशैः,            | ",             | २३०        |
| पानाटनदिवास्वप्न,                 |                     |      | पिण्डं च विपुरुषं,                  | ,,<br>₹मृति:., |            |
| पानीयाग्निसमायुक्तां,             | पिता.,              | २१६  | पिण्डदोंऽशहरश्चेषां,                | याज्ञ.,        |            |
| पापं पुनासि वै यस्मात्,           | पिता.,              | २२८  | पिण्डोदककियाहेतोः,                  | नुह.,<br>बृह., |            |
| पापमूलं सङ्ग्रहणं,                |                     |      | पितरस्य नाश्रन्ति,                  |                | •          |
| •                                 |                     |      | ,                                   | उशना.,         | 265        |

| मितरि प्रोषिते प्रेते,        | याज्ञ.,       | ३०९         | पितृव्येनाथवा प्रीत्या,                 | बृह.,            | ७५७            |
|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>*</b> पितर्यशक्ते कुटुम्ब, | . श.लि.,      | ६५१         | पितृणां सूनुमिर्जातैः,                  | कात्या.,         | ३१३            |
| पितर्श्वपरते पुत्राः,         | देव.,         | ६४८         | पितृणामनृणश्चैव,                        | मनु.,            | ६५०            |
| पितर्थुपरते पुत्राः,          | देव.,         | ३९३         | पितेव पालयेत्पुत्रान्,                  | मनु.,            | ६५०            |
| पितर्श्वपरते पुत्राः,         | नार.,         | ३०९         | *पितोत्सुजेत् पुत्रिका,                 | गौत.,            | ७२७            |
| पितर्यूर्ष्वं गते पुत्राः,    | ,,            | ६४९         | पित्रा दृष्टमृणं यत्तु,                 | कात्या.,         | ३०९            |
| पितरस्त्ववलम्बन्ते,           | ,,            | १३४         | पित्रा भर्त्री सुतैर्वापि,              | मनु.,            | ६१९            |
| पिताचार्यः सुहृन्माता,        | मनु.,         | ७७९         | पित्रा भुक्तं तु यद्द्रव्यं,            | विष्गुा-कात्या., | 906            |
| पिताचेत्पुत्रान्विभजेत् ,     | विग्रु.,      | ६५४         | *पित्रामात्रा च परि,                    | विरासाु.         | ७३३            |
| पिता पितामहो यस्य,            | व्यास.,       | 960         | पित्रा विवदमानश्च,                      | नरा.,            | 999            |
| पितापुत्रविरोधे तु,           | याज्ञ.,       | ५६३         | पित्रा सह विभक्ता ये,                   | बृह.,            | ७०५            |
| <b>5</b> 5                    | "             | ५६३         | पित्रैव तु विभक्ता ये,                  | नार.,            | ६५५            |
| पितापुत्रवित्रादश्च,          | नार.,         | ६७७         | पित्रोरभावे भ्रतृणां,                   | बृह.,            | ६५३            |
| पिता पुत्रस्य जातस्य,         | विष्णु.,वसि., | ७४२         | पित्र्यं द्रव्यं समाश्रित्य,            | नार.,            | ६७५            |
| पितापुत्रस्वसभ्रातृ,          | याज्ञ.,       | ५६ व        | पित्र्यं पित्र्यर्णसंबद्धं,             | कात्या.,         | ६७३            |
| पिता प्रधानं प्रजने,          | मनु.,         | ७०९         | पित्र्यं वाथ स्वयं प्राप्तं,            | बृह.,            | ३७५            |
| पिता बन्धुः पितृव्यश्च,       | कात्या.,      | ११३         | पिन्यमेवात्रतो देन्यं,                  | <b>,,</b>        | ३०९            |
| पितामहेन यहत्तं,              | व्यास.,       | ६७६         | पित्र्याहकथात्समं भागं,                 | ब्रह्मपु.,       | ७२७            |
| पितामहाश्च ताः सर्वा,         | ; 9           | ६६४         | पित्र्ये लब्धकयाधाने,                   | बृह ,            | १७७            |
| पिता रचित कौमारे,             | मनु.,         | ६०२         | पिप्पलाजायते हामिः,                     | पिता.,           | २२७            |
| यिताऽस्वतन्त्रः पितृमान् ,    | कात्या.,      | २७५         | पीडनेनोपरोधेन,                          | कात्या.,         | ३२४:           |
| प्रिता हरेदपुत्रस्य,          | मनु.,         | <b>७</b> ४८ | पीडयेतु धनी यत्र,                       | कात्या.,         | <b>३३</b> ०.   |
| पितुः स्वसारं मातुश्च,        | याज्ञ.,       | 460         | पीडयेद्धर्र्सयेचैव,                     | ,,               | २९५            |
| पितुरू व विभजतां,             | . 1,          | ६६४         | पीडाकर्षांशुकावेष्ट,                    | याज्ञ.,          | ४८६            |
| पितुर्वा भजते शीलं,           | मनु.,         | 636         | पीडितः स्वयमायातः,                      | बृह.,            | ૪૭:            |
| पितृऋक्थहराः पुत्राः,         | बृह.,         | ६६४         | पुत्रामा निरयः प्रोक्तः,                | हा <b>री.</b> ,  | ७४१            |
| पितृद्रव्याविनाशोन,           | याज्ञ.,       | ६७६         | पुत्राम्नो नरकाद्यस्मात्,               | बृह.,            | ৬४ ৭.          |
| प्रिवृद्धिट् पतितः षगडो,      | नार.,         | ६६८         | ,,                                      | मनु-विष्णु.,     |                |
| *पितृपितामहानां,              | श. लि ,       | ७१२         | पुंसः कार्योऽधिकायां तु,                | बृह.,            | 464            |
| पितृपैतामहं चैव,              | कात्या.,      | Ęo          | *पुंसां चावराधवाहं,                     | वसि.,            | 966:           |
| पितृमातृसुतम्रातृ,            | याज्ञ ,       | ६१९         | पुत्रं तु जनयेदेव,                      | कात्या.,         | ६४६ः           |
| *पितृमातृसुतभ्रातृदत्तं,      | विष्सा.,      | ६९३         | पुत्रं पुत्रगुणेर्युक्तं,               | मनु.,            |                |
| *पितृविभक्ता विभागा,          | ,,,           | ७०६         | *पुत्रं प्रतिप्रहीष्यन् ,               | वसि.,            |                |
| पितृव्यगुरुदौहित्रान,         | बृह .,        | ७४६         |                                         | मनु.,            |                |
| पितृब्यभ्रातृपुत्रस्त्री,     | ,,,           | ३१४         | पुत्रः पत्युरभावे वा,                   | नार.,            |                |
| पितृव्यसिखशिष्यस्त्री,        | नार.,         | 460         | *पुत्रः पितृवित्ता,                     | वसि.,विष्णु      |                |
| पितृन्येणाविभक्तेन,           | . ,           |             | पुत्रदारधनानां च,                       |                  | ,, ७५°<br>२४९: |
|                               |               |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | बृह.,            | 303.           |

| पुत्रदाराश्च चाप्येनं,      | मनु., व         | २५६        | पुत्रोपचारेणात्मान,                   | શलિ.,           | ७२०          |
|-----------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| पुत्रदौहित्रयोलोंके,        | ं श्रलि., ५     | ७४२        | पुनरारोहयेह्रोहं,                     | पिता.,          | २३२          |
| पुत्रपौत्रप्रतिष्ठस्य,      | शलि., 🕠         | ०४३        | *पुनः पत्युर्प्रहमियात् ,             | नार.,           | <b>६</b> ४४  |
| पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयं,      | याज्ञ.,         | ३०९        | पुनर्भुवां विघिस्त्वेष,               | ,,              | ६४५          |
| पुत्रश्च दुहिता चोभौ,       | नार.,           | ७४७        | *पुनर्भूः प्रथमा प्रोक्ता,            | नार.,           | ३१९          |
| पुत्राश्वाभक्तदो मातुः,     | बृह.,           | ६०४        | ,,                                    | ,,              | ६४४          |
| पुत्रप्रतिनिधीनाहुः,        | मनु. <b>,</b> ५ | ७३५        | पुनर्भूस्त्रिविधा तासां,              | ,,              | ६४४          |
| पुत्रवचापि वर्तेरन् ,       | ,,              | ६५०        | पुनर्विभागकरणे,                       | वृह.,           | ७५७          |
| पुत्रवत्परिपाल्यं तत् ,     | -               | १४०        | पुनर्विवादं कुरुते,                   | ,,              | 929          |
| *पुत्रस्य प्रदानविकय,       | •               | ३७५        | पुनस्तत्र निमज्जत्स,                  | कात्या.,        | २३९          |
| *पुत्रा औरसत्तेत्रज,        | गौत., 🔻         | ७१२        | पुनाति त्रिकुलं नारी,                 | अङ्गि.,         | ६३३          |
| पुत्राणां तु त्रयो भागाः,   | कात्या.,        | ६७१        | पुमांसं दाह्येत्पापं,                 | मनु.,           | ७८७          |
| पुत्राणां भर्तरि प्रेते,    |                 | ६१९        | पुमान्सङ्ग्रहणे प्राह्यः,             | याज्ञ.,         | <i>ष</i> ७९: |
| पुत्राणां मध्यमो दाय:       | देव.,           | ६५७        | पुरप्रधानसंमेदः,                      | नार.,           | ५७३:         |
| पुत्रान् द्वाद्श यानाह,     |                 | ७१५        | पुरुराष्ट्र विरुद्धश्च,               | कात्या.,        | ४९           |
| पुत्रान् निर्हरणेचापि,      | देव.,           | ६८६        | पुरस्तान्नवमं यत्तु,                  | बृहपिता         | .,२२४        |
| पुत्रापराधे न पिता,         | नार.,           | ४९७        | *पुराणपञ्चविंशत्यां मासे,             | हारी.,          | २८०          |
| पुत्राभावे तु दातव्यं,      | कात्या.,        | ३१०        | पुराणानि पवित्राणि,                   | कात्या.,        | ४५६          |
| पुत्राभावे तु दुहिता,       | नार.,           | ७४७        | पुराणानुमतौ चात्र,                    | नार.,           | 926          |
| पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः,   | मनु.,           | ८१३        | पुराणे पणिकं मासं,                    | हारी.,          | २८४          |
| पुत्रास्तु द्वादश प्रोक्ता, | यप्त. <b>,</b>  | ७१४        | पुराण धर्मवचनैः,                      | नार.,           | १२६          |
| पुत्रास्तु स्थविरे भावे,    | मनु.,           | ६०२        | पुरुषं दोषविभवं,                      | बृह.,           | ७८१          |
| पुत्रास्त्रयोदश प्रोक्ताः,  |                 | ७३५        | पुरुषं व्यञ्जयन्तीह,                  | मनु.,           | ८२८          |
| *पुत्रिका पुत्रवदिति,       | शलि ,           | ७२४        | पुरुषं हरतो हस्ती,                    | नार.,           | ५२९          |
| पुत्रिकायां कृतायां तु,     | मनु.,           | <b>७०८</b> | *पुरुषवधे स्तेये,                     | आप.,            | 480          |
| पुत्रिकाया: प्रदाने तु,     | जावा.,          | ७२७        | *पुरुषश <del>त्त</del> यपराधानुबन्ध,  | गौत.,           | ७७८          |
| पुन्निणी तु समुत्सुज्य      | नार.,           | ३२३        | पुरुषस्य स्त्रियाश्चेव,               | मनु.,           | 609          |
| पुत्रे जाते निवर्तेत,       | ,,              | ६३९        | पुरुषाणां कुलीनानां,                  | मनु.,           | 426          |
| पुत्रेण च कृतं कार्य,       |                 | २७२        | पुरे राष्ट्रे विरोधः स्यात् ,         | बृह.,           | ४९           |
| पुत्रेण लोकान् जयति,        | श.लि.विष्णु.,   |            | *पुल्कसमागधौ,                         | विष्याु.,       | ८१७          |
|                             | वसि., हारी., प  | ७४२        | ें *९ल्कसानां नगर,                    | श.लि.,          | ८३०:         |
| पुत्रेण सोऽर्थः संशोध्यो,   | नार.,           | १८४        | *पुरुकसो वैणो,                        | पैठी.,          | 696          |
| पुत्रेणापि समं देयं,        | कात्या.,        | २०७        | पुल्कस्यां जायते पापः,                | मनु-विष्णु      | ८२२          |
| पुत्रेणैवापहार्यं तत् ,     |                 | ३२२        |                                       | शबर.,           |              |
| पुत्रे राज्यं समासज्य,      |                 |            | पुष्पेषु हरिते धान्ये,                |                 | ५३४          |
| पुत्रैः सह विभक्तेन,        |                 |            | पूगश्रेणिगणादीनां,                    | कात्या.,        |              |
| पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः,   |                 |            | पूजयेत्कव्यपूर्ताभ्यां,               | गुला.,<br>बृह., | •            |
| •                           | •               | -          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>ट</b> ए•,    | 986          |

| पूजाप्रभावयुक्ताश्च,          | पिता.,      | २१६   | पूर्वी पूर्वी जघन्यासां,       | नार.,              | ६४५     |
|-------------------------------|-------------|-------|--------------------------------|--------------------|---------|
| पूजिताश्च प्रशस्ताश्च,        | मनु.,       | ८२४   | पूर्वाशनी च या भर्तुः,         | ,,                 | ६१६     |
| *पूता भवतीति विज्ञायते,       | वसि.,       | ५९२   | पूर्वीह्रे तामधिष्ठाय,         | बृह.,              | ४४      |
| पूरयेद्धृततैलाभ्यां,          | पिता.,      | २५२   | पूर्वाह्रे शीतले देशे,         | कात्या.,           | २४२     |
| पूर्णावधौ शान्तलांभ,          | बृह.,       | ३०८   | पूर्वाह्ने सर्वदिव्यानां,      | नार.,              | २१३     |
| , n , n                       | ,,          | ३२७   | पूर्वाके सोपवासस्य,            | नार.,              | २४६     |
| पूर्णे प्रकर्षे तत्स्वाम्यं,  | ,,          | २९९   | पूर्वीकादुक्तशेषं स्यात् ,     | कात्या.,           | ४७७     |
| पूर्णेऽवधौ शान्तलामे,         | ,,          | २९८   | पूर्वोक्तेन विधानेन,           | नार•,              | ६४०     |
| पूर्व कृता किया यातु,         | बृह.,       | ৩৩ ٩  | ,,                             | पिता.,             | २४६     |
| पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं,      | नार.,       | १८२   | पूर्वोत्तरं वदेद्वन्धुः,       | बृह.,              | بواى    |
| पूर्व मयेयं भुक्तिति,         | नार.,       | ५७९   | पूर्वोत्तरिकयायुक्तम् ,        | ,,                 | १५९     |
| पूर्व वा पीडितो वाथ,          | कात्या.,    | ४९७   | पूर्वीत्तरे निविष्टे तु,       | कात्या.,           | ७३      |
| पूर्वः पूर्व स्मृतः श्रेष्ठो, | नार.,       | ৩৭৩   | 1,                             | बृह.,              | ८४      |
| पूर्वकर्मापराधी च,            | याज्ञ.,     | 488   | पूर्वोत्तरेऽभिलिखिते,          | ,,                 | ८५      |
| पूर्वदृष्टेषु चिह्नेषु,       | नार.,       | २३२   | पूर्वीत्तरोऽभिलिखिते,          | "                  | ७६      |
| पूर्वपक्षं लेखयतो,            | बृह.्       | ६१    | पूर्वीत्थानं गुरोरवीक् ,       | ,,                 | ६२०     |
| पूर्वपक्ष स्वपक्षोत्तं,       | कात्या ,    | ६३    | पूर्वोत्थानपरा दक्षा,          | व्यास.,            | ६१४     |
| पूर्वपक्षः स्मृतः पादः,       | बृह.,       | ४५    | पृथक्कमगुणोपेताः,              | नार.,              | ७५९     |
| पूर्वपक्षश्चोत्तरं च,         | कात्या.,    | ४५    | पृथक् पृथक् दण्डनीयाः,         | याज्ञ.,            | १४२     |
| पूर्वपक्षश्रुतार्थस्तु,       | नारशात्या   | , ६७  | पृथगायव्ययभनाः,                | बृह.,              | ७५९     |
| पूर्वेपक्षार्थसंवंदं,         | नार-कात्या  | ., ६७ | पृथागणांश्च ये सिन्द्यः,       | नार.,              | ४२४     |
| पूर्वपत्तेऽप्ररीभृते,         | याज्ञ.,     | 66    | पृथग्विवर्धते धर्मः,           | मनु.,              | ६५१     |
| पूर्वपक्षे यथार्थं तु,        | बृह.,       | ७२    | पृष्टतो वानुगन्तव्यं,          | कात्या.,           | ३२५     |
| पूर्वपक्षो भवेद्यस्य,         | नार.,       | 66    | पृष्टस्तत्रापि तद्वयात् ,      | मनु.,              | 909     |
| पूर्वप्रमीतामिहोत्रम् ,       | बृह,,       | ७४६   | पृष्टोऽपव्ययमानस्तु,           | मनु.,              | <br>१०२ |
| पूर्वभुक्त्या च सततं,         | मनु.,       | ४४१   | पैतामहं च पित्रयं च,           | गुड,<br>कात्या.,   | ६७२     |
| पूर्वमङ्गीकृतं तेन,           | बृह.,       | ८३    | पैतामहं तु यत्पुत्रैः,         | 33                 | 305     |
| पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु,        | नार.,       | ४९७   | पैतामहं समं देयं,              | बृह.,              | 390     |
| पूर्वमाक्षारितो दोषै:,        | मनु∴,       | ५८१   | पैतामहं हृतं पित्रा,           | -                  | ६५२     |
| पूर्वमेव रहो गच्छेत् ,        | ऋष्यशृङ्ग., | ६२२   | पैतृकात्तु पितृद्रव्यम् ,      | ,,<br>मनु-विष्णु., | 442     |
| पूर्ववादं परित्यज्य,          | नार.,       | ८१    | 1                              | कात्या.,           |         |
| पूर्ववादस्तयोः पत्तः,         | ,,          | ४२    | *पोतवाहोपजीवनं,                |                    | 239     |
| पूर्ववृत्तमुत्सन्नं,          | ,,          | ४५८   | पौरकार्य हि थो राजा,           |                    |         |
| पूर्व वैरानुमानेन,            | बृह.,       | ५७५   | <b>पौश्चल्याञ्चलचित्तत्वात</b> | रामा.,             |         |
| पूर्वस्मृताद्धदण्डः,          | याज्ञ.,     | ५०३   | पोण्ड्काश्रोड्द्रविडा,         | मनु.,              | 608     |
| पूर्वस्वामी तु तद्द्रव्यं,    | बृह.,       | 340   | प्रवाहित्रयोलेंकि,             | ,,<br>             | ८२८     |
| पूर्वापराधेर्दुष्टो वा,       | नार.,       | 484   | पात्री मातामहस्तेन,            | देव.,<br>          | ७२५     |
| -•                            | •           |       | . गण गणन्द्रतम्,               | देव.,              | ७२५     |

| पौत्रीमातामहस्तेन,         | वसि.,              | ७२९ |
|----------------------------|--------------------|-----|
| पौत्रोऽथ पुत्रिकापुत्रः,   | बृह.,              | ७४१ |
| पौनर्भवश्चतुर्थः,          | वसि-विष्सु.,       | ७२८ |
| पौनभवश्चतुर्थस्तु,         | यम.,               | ७१४ |
| पौनभवश्च वैश्यानां,        | ब्रह्मपु,          | ७३६ |
| पानभवस्तु परतो,            | "                  | ७११ |
| पौनर्भवोऽपविद्धश्च,        | नार.,              | ७१६ |
| पौराणां कर्म कुर्युस्ते,   | बृहं.,             | ४२० |
| प्रकारस्यावभेत्तारं,       | मनु.,              | ५६७ |
| प्रकाशं च कयं कुर्यात्,    | कात्या.,           | ३५४ |
| प्रकाशं देवनं कुर्यात्,    | नार.,              | ७६८ |
| प्रकाशं वा कयं कुर्यात्,   | कात्या.,           | ३५१ |
| प्रकाशं सान्तिभिभव्यं.,    | व्यास.,            | ९४  |
| प्रकाशकयतः शुद्धिः,        | नार.,              | ३५५ |
| प्रकाशचिन्हान्येतानि,      | बृह.,              | ४४७ |
| प्रकाशतस्करा ह्येते,       | बृह.,              | 406 |
| प्रकाशमेतत्तास्कार्यं ,    | मनु.,              | ७६२ |
| प्रकाशवञ्चकाः सोपधिकाः,    | नार.,              | 406 |
| प्रकाशवश्वका ज्ञेया,       | व्यास.,            | 406 |
| प्रकाशवधका ये तु,          | वृह.,              | ५७१ |
| प्रकाश विकयाद्यस्तु,       | कात्या,            | ३९४ |
| प्रकाशश्वाप्रकाशश्व,       | बृह.,              | ५०७ |
| प्रकाशांश्वाप्रकाशांश्व,   | मनु.,              | ७०७ |
| प्रकाशाश्वाप्रकाशाश्व,     | व्यास.,            | ५०७ |
| प्रकाशापणसंस्थाश्च,        | व्या. <b>,</b>     | ५०८ |
| प्रकीर्णकः पुनर्ज्ञेयो,    | नार.,              | ६७७ |
| प्रकुर्युः सर्वकर्माणि,    | कात्या.,           | ४२२ |
| प्रकृतीनां प्रकोपश्च,      | बृह ,              | ७७५ |
| प्रकृष्टश्च कृतं काले,     | बृह.,              | ००६ |
| प्रकान्ते सप्तमं भागं,     | याज्ञ,,            | ४०६ |
| प्रकान्ते साहसे वादे.,     | कात्या             | ९४  |
| प्रक्षाल्य पाययेत्तरमात् , | बृह.,              | २४६ |
| प्रक्षिप्य कुम्भेष्वेतानि, | बृह.,              | ४४१ |
| प्रख्यातकुलशीलाश्च,        | कात्या,            | १०६ |
| प्रख्यापनार्थं पापस्य,     | यम.,               | ७८६ |
| प्रयुद्य चिह्नमावेद्य,     | कात्या.,           | 489 |
| प्रच्छक्षं वा प्रकाशं वा,  | मनु., <sup>'</sup> | ७६२ |
| •                          | <b>-</b>           | •   |

| प्रच्छन्नवञ्चका ज्ञेया,       | मनु.,       | ५०९     |
|-------------------------------|-------------|---------|
| प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा,     | मनु-बिष्णु. | ,८२२    |
| प्रच्छादितं तु यद्येन,        | कात्या.,    | ६९५     |
| प्रजननार्थं स्त्रियः सृष्टाः, | मनु.,       | ६९१     |
| प्रजनार्थं महाभागा,           | मनु.,       | ६०९     |
| *प्रजाः सन्त्वपुत्रिणः,       | वसि.,       | ७४३     |
| प्रजाप्रवृत्तौ नारीणां,       | नार.,       | ६४२     |
| *प्रजामिरमे अमृ,              | वसि.,       | ४४३     |
| प्रजास्तत्र विवर्धन्ते,       | मनु,        | ७९४     |
| प्रजास्तमनुवर्तन्ते,          | मनु.,       | 39      |
| प्रजाहितस्यास्वोधर्मः,        | यम,         | 383     |
| प्रजेप्सयाऽधिगन्तव्या,        | मनु.,       | ६३९     |
| प्रज्ञासामर्थ्यमायामिः,       | बृह.,       | ५०७     |
| प्रज्वालेनाभिशस्तश्चेत् ,     | कात्या.,    | २३२     |
| प्रणम्य देवतामिष्टां          | कालि.पु     | , २३८   |
| प्रणम्य लोकपालेभ्यः,          | पिता.,      | २१४     |
| ,,                            | मनु.,       | ৩       |
| *प्रणष्टमस्वामिकमधिगम्य,      | गौत.,       | ५५४     |
| प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं,        | मनु.,       | ५५५     |
| प्रणालीं गृहवास्तुं च,        | कात्या.,    | ४५३     |
| प्रतिकुर्याच तत्सर्व,         | मनु,        | षद्ध    |
| प्रतिकूलं च यदाज्ञ:,          | नार.,       | ४२६     |
| प्रतिकूलं वर्तमानाः,          | मनु-विष्णु  | . ८२१   |
| प्रतिकूलकलत्रस्य,             | दक्ष:,      | ६१४     |
| प्रतिगृह्णाति यो दण्डं,       | नार.,       | ३४८     |
| प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात् ,   | याज्ञ.,     | ३७६     |
| प्रतिग्रहविलोपश्च,            | नार.,       | १७७     |
| प्रतिग्रहपरीमाणं,             | याज्ञ.,     | 946     |
| प्रतिग्रहाधिकीतेषु,           | नार.        | ७७२     |
| प्रतिगृहे च कीते च            | मरीचि.      | , १५२   |
| प्रतिज्ञां साधयेद्वादी,       | बृह.,       | ८७      |
| प्रतिज्ञा दोषनिर्मुक्तं,      | कात्या      | नृह.,६१ |
| प्रतिज्ञाभावनाद्वादी,         | बृह.,       | २६६     |
| प्रतिज्ञार्थे स्थिरीभूते,     | बृह.,       | Ę¥      |
| प्रतिज्ञानं तथैव।स्य,         | नार.,       | ३४०     |
| प्रतिपत्तौ न साक्षित्वं,      | व्यास.      |         |
| प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं,     | याज्ञ.,     |         |
| •                             |             | 7 16    |

| प्रतिपन्नमृणी दाप्यः,       | बृह.,             | ३२४          | *प्रतिश्रुत्याप्यधर्म,                             | गौत.,               | ३७७          |
|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| प्रतिपन्नस्य धर्मोऽयं,      | बृह.              | ३३०          | *प्रतिषिद्धभाण्ड निर्हारे,                         | श.लि.,              | ५१६          |
| प्रतियोगिधनाट्यस्वात् ,     | बृह.,             | १६७          | प्रतिषिद्धमनादिष्टं,                               | याज्ञ.,             | ३६०          |
| प्रतिभाव्यं तु यो दद्यात् , | बृह.,             | २०७          | प्रतिषिद्धा पित्रेद्यां तु,                        | मनु.,               | ६३०          |
| प्रतिभूदीपितो यत्तु,        | याज्ञ.,           | ३०८          | प्रतिषेधे तयोर्दण्डो,                              | याज्ञ.,             | 463          |
| प्रतिमानसमीभूते,            | याज्ञ.,           | २१८          | प्रतिष्ठामिप्रयातश्च.                              | कात्या.,            | ५५           |
| *प्रतिमारामकूप,             | विष्णु ,          | ५६६          | प्रतिष्ठिता पुरे झामे,                             | बृह.,               | २६           |
| प्रतिमालेख्यदेवैश्व,        | बृह.,             | ४४           | प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठिता,                            |                     |              |
| प्रतिमासं स्नवति या,        | नार.,             | २८३          | प्रसिसंवत्सरं गोपे,                                | ,,<br>नार.,         | ५१<br>४१३    |
| प्रतिरूपकराश्चैव,           | नार.,             | ५०८          | प्रतिहन्याचा कितवं,                                | नार.,               | ७६६          |
| प्रतिरूपस्य कर्तारः         | कात्या.,          | ५६९          | प्रतीयात्स्वगृह।नेषा,                              | नार.,               | ३८३          |
| प्रतिलामेच्छया दत्तं,       | वृह.              | ३७९          | प्रेते तु भोक्तरि धनं,                             | ,,                  | 968          |
| प्रतिलोमप्रसूतानां,         | कात्या.,          | २०           | प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थी,                        | गनु.,               | 3 <b>ξ</b> υ |
| ,,                          | बृह.,             | २०           | प्रत्यक्षं चोदयेत्साच्यं,                          | कात्या.,            | 923          |
| प्रतिलोमप्रसूता या,         | कास्या ,          | ६६५          | प्रत्यक्षं तत्स्मृतं कार्यं,                       | •                   | 938          |
| प्रतिलोमप्रस्तेषु,          | कात्या.,          | २६१          | प्रत्यक्षं दापयेद्दिव्यं,                          | ,,<br><del></del> - |              |
| *प्रतिलोमाः,                | गौत.,             | ८१५          | प्रत्यक्षं लेख्यते यश्च,                           | पिता.,              | <b>२</b> १२  |
| *प्रतिलोमाः षड्,            | देव.,             | ८११          | ्रत्यक् संस्थतः यख्न,<br>प्रत्यक्षलिङ्गाभिन्यक्ते, | बृह.,<br>सर्        | <b>९</b> ९   |
| *प्रतिलोमादव्यभिचारे,       | पैढीन.,           | ८१९          | i .                                                | श. लि.,             |              |
| प्रतिलोमानुलोमाश्च,         | बृह.,             | ८११          | प्रत्यक्षचारकाणां तु,                              | नार.,               | ४६६          |
| प्रतिलोमापवादेषु,           | याज्ञ.,           | ४७४          | प्रत्यक्षपरिभोगातु,                                | नार.,               | १८६          |
| *प्रतिलोमाश्चार्थ,          | विष्सु.,          | ८१७          | प्रत्यिंगोऽग्रतो लेख्यं,                           | याज्ञ.,             | Ęo           |
| *प्रतिलोमासु स्त्रीषु,      |                   | ६६९          | प्रत्यर्थिसन्निधानश्च,                             | वृह .,              | 969          |
| प्रतिलोमास्तथा चान्खाः,     | ,,<br>बृह.,       | ४९९          | प्रत्यर्थिसभ्यानयनं,                               | बृह.,               | २७           |
| प्रतिलोम्यप्रसूतानां,       | व्यः,<br>कात्या., |              | प्रत्यर्थी दापनीयः स्यात् ,                        | ,,                  | isو          |
| प्रतिवर्ण च सर्वेषां,       | नार.,             | २ <i>७</i> ४ | प्रत्यर्थी वा मृतो यत्र,                           | कात्या.,            | 994          |
| प्रतिवाच्य कारणं ब्र्यात् , | कात्या.,          | ৩৭           | प्रत्यर्थी वा सुतस्ताभ्यां,                        | बृह., <sup>^</sup>  | ७६           |
| प्रतिवादी न दाप्यः स्यात् , |                   | હ<br>હ       | प्रत्यहं गृह्यते या तु,                            | बृह.,               | २८५          |
| प्रतिवादी प्रपश्चेत,        | ,,<br>बृह.,       | २५८          | प्रत्यहं देशहष्टेश्व,                              | मनु.,               | હ            |
| प्रतिवादी भवेद्धीनः,        | च्छः,<br>कात्या., | 96           | प्रत्यहं लोकयात्रायाः,                             | मनु.,               | ६०९          |
| प्रतिवादी यदा तत्र,         | कात्या.,          |              | प्रत्यागच्छेत्तु वेगेन,                            | पिता, नार           |              |
| प्रतिवादी स विज्ञेयः,       | •                 |              | प्रत्युक्तादन्यदव्यक्तं.                           |                     |              |
| प्रतिशीर्षप्रदानेन,         | ))<br>317         | ७५           | प्रत्येकैकसमूहानां,                                | बृह.,               |              |
|                             | नार.,             |              |                                                    |                     | , 900        |
| प्रतिश्रुतं तथाऽन्यस्य,     | बृह.,             | ३७३          |                                                    | कात्या.             |              |
| प्रतिश्रुतार्थदाने तु,      |                   | ३७७          | प्रथमं तत्प्रमाणानां,                              | बृह.,               | २००          |
| प्रतिश्रुत्य न कुर्याद्यः,  | ् बृह.,           |              | 99, ,                                              | ्मनु.,              | وي و         |
| प्रतिश्रुत्य प्रदातारं,     | , मस्य,पु.        | ., ३७७       | प्रथमं दण्डपारुन्मं,                               | बृह.,               |              |

|                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | <u> </u>                                       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| प्रथम दर्शन प्रातः,        | नार., ८०३                              | प्रमाणहीनवादे तु ,                             | बृह.,, ३५६        |
| अथमें ये मिथी यान्ति,      | बृह., ८४                               | प्रमाणहीने वाद तु,                             | बृह., १९२         |
| श्रेथमं साहसं द्यात् ,     | याज्ञ., ४९५                            | प्रमाणानि प्रमाणज्ञः,                          | नार कात्या., ९७   |
| प्रथमा धर्मपत्नी तु,       | दक्ष., ६.१३                            | प्रमाणेन तु कूटेन,                             | कात्या., ५७०      |
| श्रयमा यत्र भिचन्ते,       | ंग्यास , ९६                            | ••••                                           | व्यास , २५८       |
| श्रेथमारीपणे प्रास्त्रं,   | नार., २९८                              | प्रमादहतनष्टांश्व,                             | थाज्ञ., ४१४       |
| र्थथमे प्रन्थिभेदश्च,      | नार., ५३२                              | *प्रमादादरण्ये पश्रून् ,                       | अप., ५५५          |
| त्रथमेऽहनि तस्यैव,         | कात्या, ७३                             | *प्रमादादीर्बल्याच,                            | श लि., ८२९        |
| प्रदत्ताऽन्यस्य तुष्टेन,   | बृह्., ४५१                             | प्रमादाङ्गीनस्तद्वत् ,                         | नार., २९२         |
| र्प्रदर्याज्जियने लेख्यं,  | ' बहर, १'४९                            | प्रमाद।द्धिननो यत्र,                           | नार., १९३         |
| वेदीतव्यं यद्भवति,         | <b>ृह.</b> , ३३१                       | प्रमादानाशितं दीप्यः,                          | नार, ३६०          |
| प्रदान स्वेच्छ्या कुर्यात् | , ",, ६५३                              | 99                                             | वृद्ध-मनु., ४०५   |
| प्रदाने दिक्तये चैव,       | ,, ३०٩                                 | प्रमादान्नोच्यते यतु,                          | नारः, १६          |
| प्रदोप्यः स्वामिने सर्व,   | व्यास., ५२७                            | प्रमापणे प्राणमृतां,                           | कात्या., ५०३      |
| प्रदाप्यापहृतं शास्या,     | ृ बृह., ५१०                            | प्रमापयेत्त्राणभृत:,                           | मनु., ५०२         |
| प्रदुष्टेषु समानेषु,       | बृह., ९६                               | प्रमीतसाक्षि ऋ णकं,                            | बृह., ३००         |
| प्रपद्ध कारण ब्रूगात्,     | कात्या, ६९                             | प्रयत्नसाध्ये विच्छित्रे,                      | 'कास्या., ४०      |
| •                          | वृह., ६९                               | प्रयुक्तं सप्तमिवंषें:,                        | ृहह., २७९         |
| प्रेपलन्त्या वा रहिस,      | ,, પંહહ                                | प्रयुक्त साधयानोऽथ,                            | याज्ञ., ३२९       |
| प्रपंजायी त्रिपक्षेण,      | " ८३                                   | प्रयुक्तं साधयेदथे,                            | मनु., ३२४         |
| *अपितामहः पिता. <b>,</b>   | ं बौघा., ७५१                           | *प्रयुक्तमर्थं यथा कथित् ,                     | विष्णु, ३२९       |
| प्रभाते कारिणो देया,       | पिता., २५०                             | प्रयुक्ते शान्तलामे तु,                        | बृह., १७४         |
| प्रभुणा विनियुक्तः सन् ,   | ् वृह., ४०५                            | प्रयोगं कुर्वते ये तु,                         | ,, ३६८            |
| प्रसुणां शासनीय।स्ता,      | कात्याः, ५९४                           | प्रयोगः कर्मयोगश्च,                            | मनु., ३७६         |
| प्रभेदमेषां वच्यामि,       | बृहः, ९९                               | प्रयोगः पूर्वमाख्यातः,                         | <b>बृह., ३६</b> ९ |
| र्शमाणे तत्कृतं सर्वे,     | ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | प्रयोगी यत्र चंवं स्यात् ,                     | कात्या., २८५      |
| प्रमाणे देशहष्टं तु,       | , कात्या, २३                           | प्रयोजकेऽसति धनं.                              | याज्ञ., २९६       |
| प्रमाण लिखित भुक्तिः,      | याज्ञ., ९२                             | प्रें जियं न विभज्येत,                         | कात्या., ६८०      |
| प्रमाण समिकस्तत्र,         | कात्या ७६८                             | , प्ररोहिशाखिना शाखाः,                         | याज्ञ , ५०३       |
|                            |                                        |                                                | •                 |
| प्रमाणनामी वं हि           | ,, २७५<br>व्यास, १७१                   | वर्षात्रा वाच तात्र                            |                   |
| त्रमाणुद्धिस्य । ह,        | व्यास, १७५                             | प्रवतमानमन्याय,                                | मनु, ५२२          |
| त्रमाणांगाञ्चता यत्तु,     | बृह , २५९                              | प्रवासयद्घडायत्वा,                             | मनु., १४२         |
| प्रमाणमेके ऽपि भवेत्,      | व्यास., १०३                            | प्रविशेतप्रतिषिद्धस्तु,                        | मत्स्यपु., ५८१    |
| प्रमाणरहितां भूमि,         | वृह. ४५१                               | प्रविष्ट सोदये द्रव्ये,                        | बृह., २९७         |
| प्रमाणसमता यत्र,           | बह. ८५                                 | । प्रवृत्तमपि तद्राज्ञाः                       | नार., ४२६         |
| प्रमाणसहिता यस्तु,         | ر, ۶۴۰                                 | प्रवज्यावसितं शूद्रम् ,                        | कात्या., ७९९      |
| प्रमाणस्य हि से दोषा,      | कात्या., १२०                           | प्रवज्यावसितं शूद्रम् ,<br>प्रवज्यावसिती यत्र, | ं ,, ३९०          |
| ٩                          |                                        |                                                | ., , , , ,        |

| प्रवज्यावसितश्चेव,                          |             |                    | 1                             |             |                       |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| प्रवज्यावसिता ये तु,                        | कात्या.,    |                    | प्राङ्न्याये कारणोक्तौ तु,    | व्यास.,     | 49                    |
| प्रशिष्याद्भूपतिः सम्यग् ,                  | ,,          | ८१०                | प्राङ्मुखं कारिणं कृत्वा,     | पिता.,      | २४६                   |
| प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि,                    | यम.,        | ७७६                | प्राङ्मुखः प्राञ्जलिर्भूत्वा, | ,,          | २१९                   |
| प्रष्टुच्या योषितश्चास्य,                   | मनु.,       | ४४२                | प्राङ्मुखस्तत्र तिष्ठेच,      | हारी.,      | २२६                   |
|                                             | याज्ञ.,     | ष्ठप               | प्राङ्मुखो निश्वलः कार्यः,    | पिता.,      | २१५                   |
| प्रष्टल्या राजपुरुषैः,                      | बृह.,       | <i>પ્</i> રુ છું ખ | प्राजकश्च भवेदाप्तः,          | मनु.        | ५०२                   |
| प्रसङ्गविनिवृत्त्यर्थं,                     | कात्या.,    | ३५३                | प्राड्विवाकः सदस्यानां,       | बृह.,       | 39                    |
| प्रसह्य धातिनश्चेव,                         | याज्ञ.,     | ५३०                | *प्राङ्बिवाकमध्या भवेत्,      | गौत.,       | ४७                    |
| प्रसह्यदापयेद्वेयं,                         | कात्याः ,   | ७६७                | प्राड्विवाकस्तथा शल्यं,       | नार-हारी    |                       |
| प्रसद्य दास्यागमने,                         | याज्ञ.,     | ५९९                | प्राड[नवाकादिनामाङ्कं,        | गृद्ध वसि.  |                       |
| प्रसह्य वेश्यागमने,                         | ब्यास.,     | ५९९                | प्राड्विवाकोऽथ दण्ड्यः,       | कात्या,     | , , , ,<br>ą <b>ç</b> |
| प्रसह्य स विनेयः स्यात् ,                   | नार.,       | ८२                 | प्राड्विवाकोऽनुयुब्जीत,       | मनु.,       | २७<br>१२४             |
| 2)                                          | बृह.,       | ३३०                | प्राड्विवाकोऽपि तं पृच्छेत् , |             |                       |
| प्रसह्यातिहनन्मोहात् ,                      | कात्या.,    | 989                | प्राणभृतसु महत्स्वध,          | बृह.,<br>ग= | ४७                    |
| त्रसादात्स्वामिनोऽन्यत्र,                   | नार.,       | ३८८                | प्राणात्यये तु यत्र स्यात् ,  | मनु.,       | ५०३                   |
| प्रसाधनं चृत्यगीत्                          | बृह.,       | ६३१                | प्राणान्तिकविवादेषु,          | कात्या.,    | ७९७                   |
| प्रसाधनोपचारज्ञं,                           | मनु-विष्णु. |                    | प्राणिमिः क्रियते यस्तु,      | "           | ९६                    |
| *प्रस्तिरक्षण,                              | गौत.,       | ७७७                | प्राणोपरोधि यचचान्यत्,        | मनु.,       | ७६१                   |
| प्रस्थानविव्यक्तचैव,                        | याज्ञ.,     | ४०६                | प्रातिभाव्यं दण्डशुल्क,       | नार.,<br>सर | ५५७                   |
| प्रहरन्ते कृतपणाः,                          | बृह.,       | ७६ १               | प्रातिभाव्यं त्रथादानं,       | बृह.,       | ३१६                   |
| प्रहारेण तु गर्भस्य,                        | उशना.,      |                    | <u> </u>                      | मनु.,       | ३१५                   |
| *प्रहारायमे षर्पंचाशत्,                     | श.लि.,      | ४८७                | प्रातिभाव्यमृगं साक्ष्यं,     | याज्ञ.,     | ३०३                   |
| *प्रहीणस्वामिकानि,                          | •           | -                  | "                             | ,,          | ७५९                   |
| प्रहृष्टमानसा नित्यं,                       | ))<br>292   | ७५३                | प्रातिभाव्यागतं पौत्रैः,      | कात्या.,    | थ ० ६                 |
| प्राकारं भेदयेद्यस्तु,                      | दक्ष.,      | ६१४                | प्रातिलोम्यप्रसूतानां,        | "           | ४९९                   |
| प्रक्तिनस्य धनगस्य,                         | कात्या.     | ५६७                | "                             | ,,          | 600                   |
| प्रागमान् कारयेद्दर्भान् ,                  | ",<br>⇔     | ४२८                | प्रातिलोम्यानुलोम्येन,        | यम,         | ८२३                   |
| प्रागुक्तादुक्तशेषं च,                      | पिता,       | २१७                | प्रातिलोम्येन तंत्रैको,       | नार.,       | ८१६                   |
| प्राग्गभमथवा शुल्कम् ,                      | कात्या.,    | ७७४                | प्रातिलोम्ये वधः पुंसो,       | याज्ञ.,     | ५८६                   |
| प्रानिदशि प्राङ्मुखीं तस्य,                 | ब्रह्मपु.,  | ७२७                | प्रातिवेश्यानुवेशयौ च,        | बृह.,       | ५७५                   |
| प्राग्दछदोषशैलूष,                           | बृह.,       | ४४                 | ,,                            | मनु.,       | ५६२                   |
| त्राब्द्धदायचालूष,<br>प्राग्वत्तवादी विजयं, | नार.,       | १०९                | प्राप्तं वानेन चेत् किंचित् , | कात्या,     | 909                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | बृह.,       | ८७                 | प्राप्त शिल्पैस्तु यद्वित्तं. |             | ६९४                   |
| प्राङ्ग्याय कारणं तथ्यं,                    | बृह.,       | ७०                 | प्राप्तमात्रं येन भुक्तं      | ,,<br>बृह., |                       |
| प्राङ्न्याय जयपत्रेण,                       | नार.,       | ८९                 | प्राप्तकाले कृते कार्ये       |             | 900                   |
| प्राङ्न्यायवादे तु तथा,                     | व्यास.,     | ३३२                | प्रःप्तमेतैस्तु यहिंकचित् ,   | कात्या.,    | ३४८                   |
| प्राङ्ग्यापश्चोत्तराः प्रोक्ताः,            | वृह.,       | ६८                 | प्राप्ताः सर्वेषु वर्णेषु,    | "           | ३८१                   |
| प्राङ्न्यास्तु स विज्ञेयो,                  | 22          | 84                 | प्राप्तापराधास्ताड्याः स्युः, | याज्ञ.,     | 904                   |
| •                                           |             |                    | र वारपाञ्चाः स्युः,           | मनु.,       | ४९४                   |

|                                |          |                  |                             | •                     |           |
|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| प्राप्तापराधास्ताड्यास्तु,     | यम.,     | ४९४              | ্                           |                       |           |
| प्राप्ते चपतिभागे तु,          | याज्ञ.,  | ७६६              | फलं त्वनमिसंधाय.            | मनु., ७३८             | :         |
| प्राप्ते सप्तविधे भोगे,        | बृह.,    | 900              | फुलं पुष्पं च सामान्यं,     | कात्या., ४५६          | ŧ         |
| प्राप्तुयात्साहंस पूर्व,       | कात्या., | ३२७              | *फलपुष्पोपगान् पादपान्,     | वसि., ५०४             | s         |
| 17                             | ,,       | ३८४              | फलभोग्यं पूर्णकालं,         | व्यासं., <b>२</b> ९८  | :         |
| ,,                             | "        | 806              | फलमूलोदकादीनां,             | नार ५५६               | į         |
| 1)                             | ,,       | ५५९              | *फ़लहरितधान्यशाकादाने,      | गौत., ५३५             |           |
| प्राप्नुयात् स्वर्गमेवेति,     | मनु.     | ६३८              | फलहेतोरुपायेन,              | नार., ३५०             | :         |
| प्राप्नोति तस्य दातव्यो,       | बृह.,    | ७५५              | फलेषु हरिते धान्ये,         | यम., ५३५              | ٩.        |
| प्रायिश्वत्तं तु कुर्वाणाः,    | मनु.,    | ७८५              | *फलोपगद्गुमच्छेदी,          | विष्णु., ५०१          |           |
| प्रायश्चित्तविधानं तु,         | नार.,    | 600              | फालाहतमपि क्षेत्रं,         | याज्ञ., ४६०           | •         |
| प्रायेण वा ऋगी दाप्यो,         | बृह•,    | ३२५              | ब                           |                       |           |
| प्रायो दासीसुता: कुर्युः       | कात्या., | ३८७              | बध्नीयादम्भसो मार्गं,       | कात्या., ५६           | હ         |
| प्रियपूर्वं प्राङ्वदति,        | बृह.,    | २५               | बध्वा स्वगृहमानीय,          | बृह., ३२ <sup>,</sup> |           |
| त्रियपूर्व वचः साम,            | वृह.,    | ७४३              | श्रन्धकस्य धनी स्वामी,      | व्यास., २९            |           |
| त्रिया भवन्ति लोकस्य,          | मनु.     | 98               | बन्धनानि च सर्वाणि,         | मनु., <b>७</b> ८      |           |
| प्रीतिदत्तं न वर्धेत,          | काव्या., | २८७              | बन्धहस्तस्य यद्देयं,        | वृहं, २९              |           |
| प्रीत्या तु सकृदाजीवेत् ,      | नार.,    | ७६६              | बन्धारिनविषशस्त्रेण,        | ر ز                   |           |
| प्रीत्या प्रदत्तं यत्किचित्,   | कात्या.  | ६९४              | बन्धुदत्तं तथा शुल्कं,      | याज्ञ., ६९            |           |
| प्रीत्या विस्रष्टमपि चेत्,     | कात्या., | ६८७              | बन्धुदत्तं तु बन्धूनां,     | कात्या., ६९           |           |
| प्रेक्षासमाजे गच्छेद्वा,       | मनु.,    | ६३०              | बन्धुभिश्च स्त्रियः पूज्या, | याज्ञ., ६१            |           |
| प्रेतप्रजां पज्जदशे,           | बौधा.,   | ६१७              | बन्धुवर्गहतं द्रव्यं,       | कात्या., ६९           |           |
| *प्रेतानां ज्येष्ठस्य,         | गौत.,    | ७४८              | बन्धूनामप्यलाभे तु,         | ,, ६६                 | 9         |
| प्रेतायां पुत्रिकायां न भर्ता, | पैठीन,   | ६९१              | बन्धूनामविभक्तानां,         | ,, ६९                 |           |
| प्रेते तस्मिन्नो याति,         | नार.,    | 968              | *बलविशेषेण,                 | भाप., ७५              | 96        |
| प्रेषणं गन्धमाल्यानां,         | बृह.,    | 406              | बलात्कारयितव्योऽसौ,         | काला., ४०             | <b>3</b>  |
| ,,                             | व्यास.,  | ५७८              | बलात्संदूषयेयस्तु,          | मत्स्यपु., ५०         | <b>18</b> |
| प्रेष्यान्वार्धुषिकांश्चेव,    | कात्याः, | २०५              | बलाइतं बलाद्भक्तं           | मनु, २०               | 9 g       |
| ,,                             | मनु.,    | १३५              | बलाद्दासीकृतश्चौरै:,        | याज्ञ., ३९            | ९२        |
| प्रैष्यासु चैकभक्तासु,         | मनु.,    | ५८३              | 1                           |                       | 96        |
| प्रोक्तानि नारदेनेह,           |          | 990              |                             | नार., ३               | ८४        |
| प्रोषितस्य च यो भागो,          |          | હબ રૂ            | -2-22-                      |                       | ९४        |
| शोषितस्यामतेनापि,              | ,,,      | ३ <b>१</b> ५     | •                           |                       | ৩৩        |
| प्रोषितस्वामिका नारी,          |          | , ५९४            | •                           |                       | -         |
| प्रोषिते स्विध्य।यैव,          |          | ,<br><b>६३</b> १ | 1                           |                       | ٥٤        |
| *प्रोषिते भर्तरि ब्राह्मणी,    |          |                  | वहवश्चेत्र सहशाः,           | याज्ञ.,               |           |
| राज नामार आसेना                | ₹1, 1¢   | ** ***           | ा चर्णाचाः तहसाः,           | श. लि., 🕠             | ७१७       |

|                                     | ७५१           | बाहुश्रीवानेत्रसक्थि,       | याज्ञ, ४७७      | ,       |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| बहिर्गामनिवासश्च, यम.,              | · ८३२         | *बाहुभ्यां तरन्,            | वसि. ७९०        | ).      |
| बहिर्वेर्गेषु चारित्र्यात् , देव.,  | ६३०           | बाहू सभ्याः स्मृतिहस्तौ,    | बृह., २६        |         |
| बहिर्वासिषु बाह्याः स्यु, नार.,     |               | बाह्यकर्षकवीजायैः,          | बृह,, ३६९       |         |
| बहिश्चेद्भाष्यते धर्मात्, मनु,-नार. | , २७०         | बाह्यवी जात्ययः चस्य,       | वृह ३७०         |         |
| बहुत्वं परिगृहीयात् , मनु.,         | 986           | वाह्यमेवं समाख्यातं,        | कात्या., २४१    |         |
| बहुभार्थमृतः प्रोक्तः, बृह.,        | ३८५           | बिभृयादानृशंस्येन,          | मनु., ३९७       |         |
| बहुप्रतिज्ञ यत्कार्य, काल्या.,      | 68            | बिसृय।द्वेच्छतः सर्वान् ,   | नारः, ६५०       |         |
| बहुमिर्भुक्तपूर्वा या, व्यास.,      | 496           | बीजमेके प्रशंसन्ति,         | मनु., 🗀 ८२४     |         |
| बहुमिश्र कुत्तीनैर्वा, कार्या.,     | १४९           | *शीनधेनगोगन                 |                 |         |
| बहुमूल्यं यत्र नष्टं, बृह.,         | २९४           | बीजक्षेत्रे तथैवान्ये,      | मनु., ८२४       |         |
| बहूना वजतामेकां, मत्स्यपु.          |               | बीजयोनिविशिष्टास्ते,        | यम., ८१८        |         |
|                                     | ४४६           | बीजस्य चैव योन्याश्व,       | मनु., ७३७       |         |
| बहुनां यवकामासी, याज्ञ,             | ५९९           |                             | विष्णु, २२०     |         |
| बहूनां संमतो युस्तु, बृह.,          | ३६८           | बह्मा ये स्मृता लेका,       | मनु, १३१        |         |
| बह्यः समांशतो देया, बृह.,           |               |                             | श्रक्तिरा., ६३३ | •       |
| वह्वीन।मेकपत्नीनां, 🤼 वृहः,         |               | *ब्रह्मचारिवानप्रस्थ, ः     | विष्णुः. ७९०    |         |
| दह्वाषु चैकजातानां, मनु.,           |               | ब्रह्मते जोमयं दण्डं,       | मनु., ७९४       |         |
| बाधकं च यदर्शानां, नार.,            | ४२६           | ब्रह्मदायागतां भूमिं,       | बृद्धमेन . ७०२  | ٠.      |
| बाधां कुर्युर्यदेकस्य, बृह,,        | : ४२५         | ब्रह्मस्वं पुत्रपीत्रन्नं., | ्बै.घा., ७५२    | Ł       |
| बाधाकाले तु सा कार्या, बृह.,        | े <b>४२</b> ० | ब्रह्महत्यासुरापाने,        | कात्या., ७५     |         |
| बालः आदोडशवर्षात् 🔒 🔧 🖽 नारः, 🦠     | २७४           |                             | मनु, ७८४        | •       |
| बालदायागतं रिक्यं, मनु.,            | ७५२           | ब्राह्मदैवार्षगान्धर्व,     | मनु., ६९०       | •       |
| बालधात्रीमदःसीं च, कात्या.          |               | ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः, | मनु., ८११       |         |
| बालपुत्राधिशार्था च, ,,             |               | ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यो  | नार., २३६       |         |
| बालपुत्रे मृते रिक्थं, कात्या.,     |               | ब्राह्मणः प्रातिवेश्यांश्च, | याज्ञ., ५६२     | .1      |
| बालमूडास्वतन्त्रेश्व, नार.,         |               | - 1                         | वसि., ७८४       |         |
|                                     | ६१९           | *ब्राह्मण एव सः,            | उशना., ८१४      |         |
| बालवृद्धःतुरस्त्रीणां, कात्या.,     | . ८०२         | l                           | ं उशना., ८१४    |         |
| <b>भलगृद्धा</b> ुराणां च मनु.,      |               | ब्रह्मणच्चियविशां,          | मनु., ७०४       |         |
| बाल्युद्धातुराणां तु, ,,            | ४७            | बाह्मणक्षत्रियाभ्यां तु,    | मनु., ४८२       |         |
| बालग्रहातुरान् स्रीश्व, नार ,       |               | *बाह्मणवर्ज पड्घा,          |                 |         |
| बेल्डोत्रियंवित्ते च, कःस्या.       | , 98,0        | *बाह्मणश्चर्याध्यमच्छेत्    | विध्यु., ६९९    | ۶.<br>- |
| बालानाथस्त्रीधनानि, विष्णु,         | ७५३           | ब्राह्मणश्चेत्र राजा च,     | वासः, ७९९       | 1       |
| बालाश्च न प्रभायन्ते, मनु           | ७८७           |                             | नार., ४८३       | ŧ:      |
| बालोऽज्ञानाइसत्यात्, नार.           | 996           |                             | ं याज्ञ., ३२०   | 9       |
|                                     |               | *शहाणस्तु सवर्णायाः,        | ्श्. ति., ७२०   | ٥.      |
|                                     | 13:           | बाह्मणस्त्वबाह्मणवचनात् ,   | गोतः, १४४       | 6       |

| ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः, मनुः, ५५९                                               | त्र।ह्मण्यामपि चण्डाल,        | नारं., ८१५               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| *ब्राह्मणस्य चतुर्षु, विद्याु ६९ <b>९</b>                                       |                               | मनु., ८२३                |
| ब्राह्मणस्य तु यहेंयं, 🏸 नार., ३३।                                              |                               | नार ८१६                  |
| ब्राह्मणस्य घटो देयः, नार , ३३५                                                 | वृवाणस्त्वन्यथा सभ्यः,        | नार., ३६                 |
| ब्राह्मणस्य परीहारी, नार., ८०:                                                  |                               | नार., ५.४                |
| ब्रह्मणस्य भ्रूणहत्या, , बौधा, ७८५                                              |                               | कात्या., ११४             |
| ैंब्राह्मणस्य राजन्या, गौत., ७८९                                                | 1 00 0                        | मनु., १३१                |
| बाह्मणस्यानु पूर्वेण, मनु., ६९६                                                 | 1 _ ^                         | मनु, ८०                  |
| ब्राह्मणस्यापराधेषु, नार., ७८५                                                  | ( ) <b>37</b> ( )             |                          |
| ्रीयम., ७८६                                                                     |                               |                          |
| ब्राह्मणाश्च तथा चान्यान् 🏸 व्यास १५०                                           | भक्तस्यार्थे कृतं यत्स्यात् , | नार., ३८८                |
| वाद्मणातिक्मे बध्या, बृह., ४९९                                                  | भक्तस्वोपेन्नणात्सद्यो,       | कात्या., ३१७             |
| *जाह्मणात्क्षत्रियायां, उश., ८९১                                                | .                             | नार., ३२,9               |
| बाह्मणात्क्षत्रियायां तु, देव., ८१२                                             | भक्ताच्छादभृतः सीरात् ,       | बृह., २१                 |
| बाज्ञणादुपकन्यायाम्, मनु, विष्णु., ८२०                                          |                               | बृह., ४०२<br>=प          |
| ब्राह्मणाहैस्यकन्यायाम् , 💛 मनु., ८१३                                           |                               | नार., ५४८                |
| ब्राह्मणानां श्रुतवतां, पिता., २१३                                              |                               | याज्ञ., ५४८              |
| व्र!ह्मणानां समृहस्तु, सात्या., ८१०                                             |                               | पिता. २४५                |
| क्राह्मणान् बाधमानं तु मनु., ७९०                                                | 1 de et al 11.20 (al)         | याज्ञ., ४६५              |
| ब्राह्मणाभ्युपपत्तीः च, 🎺 मनु., े२५०                                            |                               | नार., ३९१                |
| बाह्मणार्थे ग्वार्थे वा, मनु., ८३                                               |                               | व्यास., ३४४<br>नार., २४३ |
| ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव, मनु., ७८९                                               |                               | •                        |
| बाह्मणीं यदागुप्तां तु, मनु., ६०,                                               |                               | नार., ७६६                |
| बाह,णी तद्धारेत्कन्या, मनु., ६८९                                                |                               | बृह., ४७३                |
| *बाह्मणीसुत चतुरोंशान् , विष्णु , ६९०                                           |                               | गौत., ६९९                |
| रैबाह्मणेन कृष्णायां, पैठी., ८१५                                                |                               | याज्ञ., ६७२              |
| <sup>*</sup> बाह्मणेन श्रुद्रायां, श. लि., ८९२                                  |                               | कात्या., ६९०             |
| *बाह्यभेभ्योंऽशद्वयमेत्र, विष्णु., ७९३                                          |                               | नार., २४०                |
| ब्राह्मण साहसः पूर्वः, मनु., ४८३                                                |                               | वृह., १६४                |
| *ब्राह्मणो धर्मान् , वसि., ७७०                                                  | i -                           | नार., ५५६                |
| ब्राह्मणोऽपि निधि लब्ध्वा, नार., ७९३                                            | ्र भजेरन वेनकं विकत           | कात्या., २४१             |
| *ब्राह्मणो वेदमायं, वसि., ७१४                                                   |                               |                          |
| ैंब्राह्मण्यजी्जनत् गौत. ८१७                                                    | भगरप् त्राणुनः ताव,           | कात्या., ६९५             |
| श्रीकार्या ब्राह्मणावनातः वेन १००                                               | भजेरन मातृकं रिक्थं,          | मनु., ६८८                |
| क्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्जातः, देव., ८९३<br>ब्राह्मण्यां चात्रयाज्यातः देव १९०   | . नवताणाव रक्षाय,             | कात्या., ३७८             |
| ब्राह्मण्यां चात्रयाज्जातः, देव., ८१०<br>ब्राह्मण्यां ब्रह्मणाज्जातः, देव., ८१२ | •     • वराषा द्वा मध्या,     | बृह., ७०                 |
| निहास्याः जिस्से नाम                        | भयवर्जितभूपेन,                | कात्या., ४८९             |
| न्नाझण्याः शिरांस वपनं वसि., ५९३                                                | . । भयाद्द्वा मध्यमी दण्डयो,  | मनु., १४१                |

| भयार्तः पोतयेद्यस्तु,                 | पिता.                  | 222   | 1                                       |                          |     |
|---------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|-----|
| भरणं चास्य कुवीरन्,                   |                        | २३२   | भाण्डावकाशदाश्चव,                       | मनु.,                    | 486 |
| *भर्तरि प्रोबिते,                     | शङ्खः., ७४९<br>विष्णु. | , ७५६ | भारवाहोऽधमः प्रोक्तः,                   | बृह.,                    | ३८६ |
| भर्तारं लङ्क्येद्या तु,,              |                        | ६३२   | भार्या रक्षत कौमारीं,                   | पैठी.,                   | ६०३ |
| भर्तुः पित्रोः सकाशाद्वा,             | मनु.,<br>सरस्य         | ५९३   | *भार्या पुत्रवती धर्म्या,               | वादिभ.,                  | २४८ |
| भर्तुः प्रतिनिवेशेन,                  | कात्या.,               | ६९४   | भार्या पुत्रश्च दासश्च,                 | मनुः,                    | ४९३ |
| भर्तुः प्रीतिकरी या तु,               | यम.,                   | ६१७   | भार्या पुत्रश्च दासश्च,                 | यमः,                     | ४९४ |
| भर्तुः शरीरशुश्रुषां,                 | दक्षः,<br>             | ६१४   | भार्यासुतविहीनस्य,                      | बृह.,                    | ७४७ |
| भर्तुः समानचारित्वम् ,                | मनु. <b>,</b>          | ६११   | मावयेत्साक्षिमि: कार्य,                 | कात्या.,                 | 998 |
| भर्तुः स्वाम्यं सदा तत्र,             | विष्णु.,               | ६२०   | भावाधानक्रयाधान,                        | बृह.,                    | १५२ |
|                                       | काःयाः,                | ६९४   | भावितं चेत्प्रमाणेन,                    | कात्या.,                 | ६७३ |
| भर्तुर।देशवर्तिन्या,                  | कात्या.,               | ६१३   | भाविताः साक्षिणो वज्याः,                | व्यास.,                  | 922 |
| भर्तुश्च वधमिच्छन्तीं,                | ं नार.,                | ६१६   | भाषाया उत्तरं यावत्,                    | नार,,                    | ६२  |
| भर्तृकामेन या भर्त्रा,                | काला.,                 | ३१८   | भास्करस्य च यत्तीयं,                    | पितात्र.,                | २४५ |
| भर्तृगोत्रं समुत्सुज्य,               | कात्या.,               | ६४६   | भिक्षुका वन्दिनश्चेव,                   | मनु.,                    | 469 |
| भर्तृदायं मृते पत्यौ,                 | कात्या.,               | ६८५   | भिक्षुकोप्यथवा नारी,                    | मत्स्यपु.,               | 469 |
| भर्तृद्रोहे यथा नार्याः,              | बृह.,                  | ३४०   | भिद्यते मुखवर्णोऽस्य.                   | नार.,                    | 980 |
| भर्तृश्रातृपितृज्ञाति,                | याज्ञ.,                | ६१०   | मिन्नकाले तु यत्कार्थ,                  | कात्या.,                 | १३७ |
| भर्तृलोकं न त्यजति,                   | मनु.,                  | ६२९   | भिन्नगोत्राः पृथक्षिण्डाः,              | ब्रह्मपु.,               | ७३६ |
| भर्त्रा पित्रा स्रुतैर्न स्त्री,      | बृह.,                  | ६१९   | मिनवृत्तासमावृत्त,                      | नारद.,                   | 998 |
| भर्त्रा पुत्रेण साध,                  | • कास्या.,             | ३१८   | भिन्ने दग्धे तथा छिन्ने,                | याज्ञ.,                  | 9६२ |
| भर्त्रा प्रतिश्रुतं देयं,             | कात्या.,               | ६८८   | मिन्ने पणे तु पञ्चाशत् ,                | याज्ञ ,*                 | ५२३ |
| भर्ता प्रीतेन यहत्तं,                 | नार.,                  | ६८४   | मिषङ्मिध्याचरन् दाप्यः,                 | याज्ञ.,                  |     |
| भवन्त्यायोगवीष्वेते,                  | मनु., विष्णु,          | ८२२   | भुक्तिः सा पौरुषी भूमे:,                | यास.,<br>व्यास.,         | ५२० |
| भवेत्कूटं न चेत्कर्तां,               | कात्या.,               | 958   | भुक्तिरेव तु गुवी स्यात् ,              |                          | 969 |
| भवेत्समांशो विषेष,                    | ,,                     | ७०१   | भुक्तिबलवती शास्त्र,                    | कात्या.,                 | ९४  |
| भस्मपङ्कजरजः स्पर्शे,                 | याज्ञ.,                | ४८६   | भुक्तित्रियौरुषी सिध्येत् ,             | कात्या.,                 | १७९ |
| भस्मादिमिश्चोपघातो,                   | नार.,                  | 864   | भुक्ते चासारतां प्राप्ते,               | बृह.,                    | 968 |
| भरमादीनां प्रक्षेपणं,                 | बृह.,                  | 864   | भुज्यमानं परेस्तूक्लीं,                 | बृह.,<br>सन्दर्भ         | २९४ |
| भरमादीनां प्रचीपणं,                   | व्यास.                 | 864   | भुज्यमानान् परैरथन् ,                   | मनु. नार.,               |     |
| भागं विद्याधनस्तस्मातः,               | नार.,                  | ६८२   | भूजस्यैव तु नान्यस्य,                   | नार.,<br><del>ीर</del> ू | 964 |
| भागशुल्कोचिततमें,                     | बृह.                   | २२    | भूतं तत्त्वार्थसंयुक्तं,                | पिता.                    | २५० |
| भागो यवीयसां तत्र,                    | मन्.                   |       | भूतच्छलानुसारित्वात् ,                  | नार.,                    | ४२  |
| भाटं न दद्याद्दाप्यः स्यात् ,         | बृह-मनु ,              | 813   | युगच्छलानुसारत्वात् ,                   | नार.,                    | ४२  |
|                                       | मत्स्यपु.,             | Xng   |                                         | याज्ञ.,                  | 9 0 |
| भाण्डं व्यसनमागच्छेत .                | नार                    | Xah   | भूतमेव प्रपचेत,<br>भूताविष्टनुपद्विष्ट, | नार.,                    | 98  |
| भाण्डपिण्हब्ययोद्धार,                 | नार., ३५९,             | 369   | <b>भू</b> त्रावष्टन्पाद्वष्ट,           | नार.,                    | 990 |
| भाण्डपूर्णानि यानानि,                 | • •                    | 447   |                                         | मनु.,                    | ६१० |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | मनु.,                  | 968   | भूमिं दतवा तु यः पत्रं,                 | बृह.,                    | 948 |
|                                       |                        |       |                                         | /                        | ,   |

| भूमिजानि तु सर्वाणि,         | पिताम.     | २४०    | भोगो यद्दिगुणादूध्वै,        | बृह.,           | २८६          |
|------------------------------|------------|--------|------------------------------|-----------------|--------------|
| भूमेरभुक्तिर्छेख्यस्य,       | वृह.,      | 966    | भोज्यान्नश्च प्रतिप्राह्यो,  | नार.,           | ३९३          |
| भूमो च पादपे क्षित्रं,       | बृह कात्या | ., ६७  | भ्रष्टवंशास्तु पतिता,        | यम•,            | ८२३          |
| भूमौ निवेशयेतावत्,           | कात्या.,   | ६३     | भ्रातरः संविभक्ता ये,        | बृह.,           | १५४          |
| भूयाद्भोगाय कल्पन्ते.,       | मनु.,      | ७९४    | भ्रातरो ये च संस्रष्टाः      | मनु.,           | ७५५          |
| भूयादायविभागः स्यातः,        | देव.,      | ६६३    |                              |                 | ७५४          |
| भूर्घारयति सत्येन,           | नार.,      | १२७    | भ्राता शक्तः कनिष्टो वा,     | नार.,           | ६७०          |
| भूर्या पितामहोपात्ता,        | याज्ञ.,    | ६५२    | श्राता संखा च जामाता,        | वृह्.,          | 992          |
| भूलेखनं स्थानहानि,           | कात्या.,   | ৩८     | भ्रातुः सकाशात्पित्रोर्यत् , | कात्या.,        | ६७५          |
| *मृतकथापूर्णे काले,          | विष्णु.,   | ४०५    | भ्रातुः सकाशात्पित्रोर्वा,   | कात्या.,        | ६८४          |
| सृतकस्तु न कुवात्,           | बृह.,      | ४०३    | भ्रातृदत्तं पितृभ्यां च,     | नार.,           | ६९३          |
| सृतकस्त्रिविधो होय.,         | बृह.,      | ३८६    | भ्रातृभिस्तद्विभक्तव्यं,     | नार.,           | ६७२          |
| भृतामां वेतनस्योक्तिः,       | नार.,      | ४००    | भ्रातृमातृपितृप्राप्तं,      | मनु.,           | ६९३          |
| भृताय वेतनं दद्यात्,         | नार.,      | ४००    | भ्रातृसंतानमिच्छद्भिः,       | यम.,            | ६४१          |
| भृतावनिश्चितायां तु,         | नार.,      | ४००    | भ्रातृणां यस्तु नेहेत,       | मनु.,           | ६६५          |
| भृति गृहीत्वाकुर्वाणो,       | नार.,      | ४०३    | भ्रातृणामथ दम्पत्योः,        | याज्ञ., ३०३     | ७५९          |
| भृतिमर्घपथे सर्वां,          | याज्ञ.,    | ४०६    | भ्रातृणामत्रजाः प्रेयात्,    | शङ्घ.,          | ७५६          |
| मृतिषड्भागमादाय,             | नार.,      | ४०७    | भ्रातृणामविभक्तानां,         | मनु.,           | ६५५          |
| मृतिस्तुष्ट्या पण्यमूल्यं,   | नृह.,      | ३७७    | ,,                           | नारं.,          | ७५८          |
| भृतिहानिमवाप्नोति,           | बृह.,      | ४०३    | भ्रातृणामेकजातानां,          | मनु.,           | ७४०          |
| मृतोऽनार्तो न कुर्याद्यो,    | मनु.,      | ४०४    | भ्रात्रा पितृब्यमातृभ्यां,   | कात्या.,        | ६७२          |
| भृतौ धारयसे तस्मात्,         | पिता,      | २२०    | भ्रान्तिः शङ्का समुद्दिष्टा, | बृह.,           | Ęo           |
| भृत्या भवन्ति प्रायेण,       | मनु.,      | ५३८    | भ्रूणहा वित्तहा चैषां,       | ृष्,<br>बृह.,   | 926          |
| भृत्यास्तदनु फुर्वन्ति,      | यम.,       | ७७६    | Market tallet at 113         | 3000            | 174          |
| भृत्येभ्योऽन्नं स्मरन्धर्मं, | यम .       | ७८७    | म                            |                 |              |
| भृशं न ताडयेदेनं,            | नार.,      | ४९४    | मङ्गलादेशवृत्ताश्च,          | मनु.,           | 400          |
| भेदं चैषां नृपो रत्तेत् ,    | याज्ञ ,    | ४२१    | मणिमन्त्रौषधिवलात् ,         | व्यासं,         | १०६          |
| भेदयेत्रैव चान्येन,          | नार-कात्य  | 1., 69 | मणिभुक्तानाणकानां,           | बृह.,           | <b>વ</b> ષ   |
| मेदाद्विप्रतिपत्तिः स्यात् , | नार.,      | 906    | मणिमुक्ताप्रवालानां,         | कात्या.,        | -            |
| भेदेनोपेक्षया न्यासं,        | बृह.,      | ३४४    | मणीनामवबाधेषु,               | मनु.,           | ५६४          |
| भेषजरनेहलवण,                 | याज्ञ.,    | ५१४    | मण्डपे पुष्पध्रपेश्च,        | पिता.,          |              |
| भैच्यहेतोः परागारे,          | नार.,      | ८०३    |                              | पिता.,          |              |
| भोक्ता कर्मफलं दाप्यो,       | कात्या.,   | २९४    |                              | नार.,           |              |
| भोक्त्री च स्वयमेवेदं,       | देवल,      |        | 1                            | नार.,           |              |
| भोगच्छेदनिमित्तं च,          | बृह.,      | 993    | मण्डलानि तथा सप्त,           |                 | Į., २३१      |
| भोगनाभस्तथा तद्वत् ,         | बृह.,      |        | 1                            | पिता.,          | २२ २२<br>१२६ |
| भोगातत्र न सिद्धिः स्यात् ,  |            |        | मतं येऽसुकपुत्रस्य,          | याज्ञ.          | •            |
|                              |            |        | -0.0                         | -11 <b>41</b> • | ) 177        |

| मतिनीत्सहते यत्र,           | ं कात्याः, ः ६२ | मनुष्याणां पशूनां च,              | ं मनुः, ि ४८९             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| मतातिगृद्धनिर्धूतेः,        | वृह , ३७९       | मनुष्याणामपि श्रोक्तो,            | मनु., ६४२                 |
| मतामियुक्तस्त्रीवाल,        | नार., १६३       | मन्त्रज्ञर्मन्त्रिभिः सार्थ,      | मनु., १०९                 |
| मनोद्यकोऽतिवृद्धश्र,        | बृह. ५४         | मन्त्रयोगविदां चैव,               | कात्या., २०६              |
| मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्त,     | : कात्याः े ५५  | *मन्त्रसंस्कार्कर्तुः,            | श. लि., उर्द              |
|                             | ः नारः; १०९     | *मन्त्रिभिः दुष्टलक्षणं प्राह्मं, |                           |
| सत्तोत्मत्तार्ताध्यधीनैः, 🦟 | ं मनु., १७१     | मन्त्रेणानेन सहितं,               | पिता., २ <b>२</b> १%      |
| मत्तोरमत्तेनविक्रीतं,       | बृह., ४३२       | मन्त्रोषधिकलातिकचित्,             | वृह्नु ५५%                |
| मत्स्यघातो निषादानां,       | मनु., ८२९       | सन्दं पघशतं ज्ञेनं,               | नारः, इस्ट्रें            |
| मत्स्यादाश्च नराः पूर्वे,   | बृह., २१        | मन्यन्ते व पापकृती,               | ं मनुः, ः ११५             |
| मत्स्यानां पक्षिणां चैव,    | मनु, ५३५        | ममानेन प्रदातव्यं,                | वृह <b>्</b> ।            |
| मदापत्री व्यस्निनां,        | ेपिता., २०७     | ममायमिति यो ब्रूयात्,             | यतः, वर्षः<br>सनु., वर्षः |
| मधुक्षीरसम।युक्तं,          | कात्या., २४१    | ममेदमिति यो त्रयात्,              | ું, ધુવું                 |
| मध्यदेशे कर्मकराः,          | ∹ बृह. २१       | मदिंतो यदि नो दम्धः,              | ं नारः, ें २३३            |
| मध्यमं मध्यमपशून्,          | नार, ५३१        | ममेघाती तु यस्तेषां,              | ंबृहं-कात्याः, ५७३        |
| सध्यमं शस्मादायः,           | पिता-नार., २३८  | मर्मप्रहारदो यस्य.                | , કું માલા, ડેર્સ         |
| सध्यमं साहसं गोषु,          | ः नार., पुरुष   | मर्यादाभेदकश्चैव,                 | ंमतुं. ंं ५१३             |
| मध्यमः पत्र विज्ञेयः,       | मनु., ८०७       | मर्यादाचिह्नितं क्षेत्रं,         | कात्याः, इव्द             |
| सुध्यमः रास्त्रसंघाने,      | बृह., ४८८       | मर्यादातिकमं संग्री,              | नार, ४९८                  |
| मुध्यमस्तु शरो याद्यः,      | पिता., २३५      | मर्यादायाः प्रमेदे तु,            | ंयाज्ञ. े ४५६             |
| मध्यमस्य तु शास्त्रज्ञैः,   | नार., ५५८       |                                   | सहोभाः, द्० ७             |
| मृध्यमेन तु चापेन,          | पिता २३५        | _ 2 _ 2                           | यमः, ः उर्देश             |
| मुध्यमा जातपूरानाः,         | याज्ञ., ४८३     | मर्यादा लेखिता धार्या,            | वसः, ८५२<br>वृहः, ५२      |
| मध्यमस्थापितं ततस्यात्,     | याज्ञ., २०१     | सला होते मनुष्याणां,              |                           |
| मध्यस्था वञ्चयन्त्येकं,     | बृह., ५२६       | _^ ^                              | नारं., ४९८                |
| मध्यस्थितमनाजीव्यं,         | बृह., ६८०       | मलर्थद्भेदितं दग्धं,              | बृहं., ५९४                |
| मध्यहीनद्रव्यहारी,          | व्यास., ५३५     | महता तु प्रयत्नेन,                | कारयां., १६२<br>,, ४८४    |
| मध्ये तु रोधनं दण्डं,       | बृह., ७८१       | महर्षयस्तथेन्द्राद्याः,           | नार., २५५                 |
| मध्ये दण्डो त्रणांसदे,      | याज्ञ., ४८९     | no 28                             | मनु,, २५५                 |
| मध्ये पश्चयला सैत्रि,       | याज्ञी, ५२५     | महागुणोऽल्पबाधश्चेत्,             | नार., ४५७                 |
| मध्वास्वादो विषं पश्चात्,   | बृह., ३७५       | महानद्याऽथवा राज्ञा,              |                           |
| मनुष्याचित्तवेचित्र्यात्,   | नार, १६         | महान् दोषो भवे कालात्,            | व्यसं., ४५०               |
| मनुष्यपशुमासगरंथ,           | नार., १९०       | महापक्षे धनिन्यार्थे,             | कात्या., १२३              |
| मनुष्यमारणं चैं।यी,         | नार., ५५६       | महापंथिकसामुद्र,                  | मनु.; ३९०                 |
| मनुष्यमारणे क्षिप्रं,       | मतु., ५०२       | महापराधयुक्तांश्च.                | नर., १०९                  |
| मनुष्यमारणे स्तये,          | कात्या., ७५     | महापराधे निर्धर्म,                | वृह., ७८०                 |
| मनुष्यहारिओं राज्ञा,        | वृह्यः, ५२७     |                                   | नार., २०७                 |
|                             |                 | Terragion of the second           | ,, 439                    |

| महापश्रूनां हरणे,           | मनु., ५३०        | मातुः सपत्नी भगिनीं,        | याज्ञ., ५८७            |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| महापशूरनामेतेषु,            | याज्ञ., ४९९      | *मातुरलंकारं दुहितरः,       | . बौधा., ६७१           |
| महापातकयुक्तानां,           | कात्या., २०८     | *मातुरशितपीताद्धि,          | श. ति., ६३०            |
| महापातकयुक्तेषु,            | ,, ,,            | मातुर्दुहितरश्रोषं,         | याज्ञ., ६८९            |
| महापातकयुक्तोऽपि,           | बृह., ७८४        | मातुर्दुहितरोऽभावे,         | नार., ६४९ <sup>;</sup> |
| महापातकयोक्त्री च,          | कात्या., ४७२     | मातुर्निवृत्ते रजिस,        | . नार., ६५३            |
| महापातकशस्तेषु,             | कालि. पु,२१०     | मातुलस्य सुताश्चैव,         | कात्या., ११३           |
| महापापोभिशस्तो यः,          | बृह., ८३         | मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्,   | , मनुः, ६८९            |
| महापापामिशापेषु,            | बृह., ९६         | मातृकं पैतृकं चैव,          | अङ्गिरा., ६३३          |
| महापापोपपापाभ्यां,          | बृह., ८३         | मातृजात्यां प्रस्यन्ते,     | मनु-विष्णु., ८२१       |
| महामियोगेष्वेतानि,          | याज्ञ., २०९      | *मातृयुक्ते त्तम,           | विष्णु., ४७९           |
| महिषी चेत्सस्यनाशं,         | विष्णु., ४६६     | मातृष्वसा मातुलानी,         | बृह., ६९९              |
| महिषोष्ट्रगवां ह्यौ ह्यौ,   | . याज्ञ., ५५४    | मातृष्वसंसुताश्चेत्र,       | कात्या., ११३           |
| महोक्षोत्सृष्टपशवः,         | याज्ञ., ४६८      | मात्रा च स्वधनं दत्तं,      | नार., ६७६              |
| मासं त्रिंशत्समातीते,       | कात्या., ६५      | मात्रा वाथ कुटुम्बार्थे,    | नार., ३१२              |
| मांसमेता तु षिणष्कान्.,     | मनु, ४८८         | मानवाः सद्य एवाहुः,         | कात्या., ५४१           |
| मांसमद्यामियोगं च,:         | बृह., ६३१        | मानुषींस्तत्र गृबीयात्,     | कात्या., ९२            |
| मांसस्य मधुनश्चेव,          | मनु., ५३५        | मानुषे मध्यमं राज,          | याज्ञ., ५२०            |
| मागधः क्षत्रजातिश्च,        | मनु-विष्णु., ८२१ | मानेन तुलया वापि,           | ٠,, ५٩٦                |
| *मागधानां मृदङ्ग,           | श. लि., ८३०      | मायायोगविदां चैव,           | बृह-कात्या., ३२        |
| मागधायोगवौ तद्वत् ,         | ेनार., ८१६       | मायाविनो धृतधनाः,           | बृह., ६९६              |
| मातरं पितरं जायां,          | मनु., ४७७        | *मार्गक्षेत्रे पथि विसर्गी, | श. लि., ४५४            |
| मातर्यपि च वृत्तायां,       | मनु, ७४८         | *मार्गचेत्रे वृतिः कार्या,  | श. लि., ४६३            |
| *मातर्यप्येवं स्थितायां,    | श. लि., ६५१      | मार्गे पुनरवस्थाप्यो,       | नार., ५६६              |
| माता ऋक्यहरी ज्ञेया,        | बृह , ७४७        | माल्यधूपासनोपेतां,          | बृह., ४४               |
| माता पिता वा दद्यातां,      | मनु., ७३१        | मावमंस्थाः स्वमात्मानं,     | मनु., १२५              |
| मातापितृद्धिजगुरु,          | कात्या., २०८     | माषः पादो द्विपादो वा,      | काला., ८०९             |
| मातापितृविहीनो यः,          | मनु., ७३३        | माषकस्तु भवेहण्डः,          | मनु, ५०२               |
| मातापित्रोरात्मनश्च,        | व्यास., १५७      | माषानष्टौ तु महिषी,         | ्याज्ञ., 🐰 ४६५         |
| मातापित्रोगुरौ मित्रे,      | दक्ष., ३७८       | माषावरार्धो यः प्रोक्तः,    | नार., , ७९८            |
| *मातापित्रोईस्तात् ,        | बौधा., ७३३       | माषो विंशतिभागस्तु,         | स्मृतिः, २७५           |
| मातामहाय दद्यात्स,          | नार., ७२९        | माषो विंशतिभागस्तु,         | नार., ८०९              |
| मातामद्या धनातिंकचित्,      | मनु, ६८८         | मासं ऋतुत्रयं वर्षं,        | <b>बृह., ६</b> ४       |
| मातामातृष्वषा श्वश्रू ,     | नार., ५८७        |                             | ,, 649                 |
| *मातुः पारिणाह्यं स्त्रियो, | वसि., ६८९        | मासस्य वृद्धि गृह्णीयात्,   | मतु., २८०              |
| मातुः पिता पितृव्यश्च,      | बृह., ११२        | ^                           | यमः, ७७३               |
| मातुः प्रथमतः पिण्डं,       | मनु., ७२८        | मासे वर्षे ऋणी नाम,         |                        |
| 90                          | - <del>-</del>   | 1                           | याज्ञ., १५५            |

| *मा स्म संकरो भवतु,           | पैठी.,           | 6.3        | l <u></u>                    |                           |             |
|-------------------------------|------------------|------------|------------------------------|---------------------------|-------------|
| माहिष्येण करण्यां तु,         |                  | ६०३        | मुद्रिताध्यक्षसंयुक्ता,      | बृह.,                     | २६          |
| माहिष्योग्रौ प्रजायेते,       | / - j)           | ८२३        | मुमूर्षुधनलब्धार्थ,          | बृह.,                     | १६३         |
| मित्रदुद्दः कृतझस्य,          | ं याज्ञ.,        | ८१३        | मुमूर्ष्वशिशुभीतार्तैः,      | ,,                        | "           |
| मित्रप्राप्सर्थलोभेर्वा,      | मनु.,            | 939        | मुषितं घातितं यत्र,          | ,,                        | 909         |
| मित्रादिषु प्रयुज्जीत,        | बृह.,            | ५७१        | मुषितः शपथान् दाप्यो,        | वृद्धमनु.,                | ५५४         |
| मिथः संघातकरणं,               | कात्या.,         | ७८१        | मूत्रेण मौण्ड्यमिच्छेतु,     | मनु.,                     | ५९१         |
|                               | नार.,            | ४२६        | मूखें हुंच्धेन देयानि,       | कात्या.,                  | २१३         |
| मिथ एव प्रदातन्यो,            | मनु.,            | ३४१        | मूर्खेर्लुब्धेश्व दुष्टेश्व, | कात्या.,                  | २१३         |
| मिथो दायः कृतो येन,           | मनु.,            | "          | मूलं च सोदयं पश्चात् ,       | बृह.,                     | २८६         |
| मिथ्याकारणयोर्वापि,           | व्यास.,          | ७०         | मूलं वा साक्षिगो वाथ,        | कात्या.,                  | ६५          |
| मिथ्या चैवैकदेशे च,           | कात्या.,         | ७१         | मूलकर्म च कुर्वनित,          | -                         | ५२७         |
| मिथ्या तत्तु विजानीयात्,      | बृह.,            | ६८         | मूलकर्माणि चानाप्तैः,        |                           | ५६५         |
| *मिथ्यादूषिणां मेलकानां,      | हारी.,           | ४८४        | मूलिकया तु तत्र स्यात्,      | ग्डु <i>ग</i><br>कात्या., | 994         |
| मिथ्यामियोगिनो ये स्युः,      | नार.,            | २६४        | मूलमेव स दाप्य: स्यात् ,     | ,                         | ६८६         |
| मिथ्यामियोगी द्विगुणं,        | व्यास.,          | ३३२        | मूलानयनकालश्च,               |                           | २८२<br>३५१  |
| मिथ्यामियोगे दण्ड्याः स्यात्, | कात्या ,         | 920        | मूले दत्ते तथैवैषा.          | ••                        | २०।<br>२८५  |
| मिथ्यामियोगे द्विगुणे,        | ,,               | २६३        | मूलेन सह वादस्तु,            |                           |             |
| मिथ्यावदन् परीमाणं,           | याज्ञ.,          | 498        | मूले समाहते केता,            | ·                         | ३५१<br>३५१  |
| मिथ्यावाची च संस्थाने,        | मनु.,            | ५१४        | मूलोदयं प्रविष्टं चेत् ,     | ,,<br>बृह.,               |             |
| मिथ्या संप्रतिप्रतिश्च,       | बृह.,            | ६८         | मूल्यं तु द्विगुणं दाप्यो,   |                           | <b>२</b> ९७ |
| मिथ्येतन्नाभिजानामि,          | व्यास.,          | <b>§</b> C | मूल्यं लब्धं तु यतिंकचित्    |                           | ४३२         |
| मिथ्योक्तौ तु चतुष्पादः,      | बृह.,            | ४५         | •                            |                           | ६९५         |
| मिथ्योक्ती पूर्ववादी तु,      | टूबर,<br>व्यास., |            | मूल्यमादाय यो विद्यां,       | मत्स्यपु.,                | ४०६         |
| मिथ्योत्तरं कारगं वा,         |                  | ۷۵         | मूल्यात्पञ्चगुणो दण्डः,      |                           | ५५९         |
| मुक्तभाव्याश्च नृपतिः,        | ),<br>ਕਵਾ        | 90         | मुल्याष्ट्रभागो हीयेत,       | नार.,                     | ५२६         |
| मुक्तावज्रप्रवालानां,         | बृह.,<br>        | ४१९        | मूल्येन तोष्येचेनं,          | मनु.,                     | २९३         |
| गुक्तो विरोधकरणैः,            | नार.,            | ४३६        | मृग्यो दाप्योऽन्यथा मोषं,    |                           | ५५२         |
| मुखसंदर्शनेनापि,              | कात्या-बृह्.,    |            | मृचर्ममणिस्त्रायः,           | याज्ञ.,                   | ५२२         |
| सुखान्मुखं परिहरन्,           | बृह.,<br>        | १४१        | मृण्मयौ सूत्रसंबद्धौ,        | पिता.,                    | २१५         |
| उवान्त्रव गरहरम्,             | नार.,<br>        | ६३९        | मृतवस्त्रभृतस्वनार्यासु,     | मनु-विष्णु,,              | ८२२         |
|                               | यम.,             | ÉRO        | *मृतस्य प्रस्तो य:,          |                           | <b>७</b> ११ |
| मुख्यानां चैव रत्नानां,       | मनु.,            | ५२८        | मृतस्रक्षिप्रमाणात्तु,       |                           | 909         |
| ,,,                           | ,,               | ५३४        | मृताञ्चलप्रविकेतुः,          |                           |             |
| मुख्या पैतामही भुक्तिः,       | कात्या.,         | 960        | मृतान्तरेऽर्थिनि प्रेते,     |                           | ५६४         |
| मुख्येः सह समूहानां,          | बृह.,            | ४२५        | मृतायां सर्वमाद्ध्यात् ,     |                           | 906         |
| मुद्रां वा निक्षिपेत्,        |                  | وپيا       | मृते जीवति वा पत्यौ,         |                           | ६९२         |
| मुद्राङ्कितं च यद्द्रव्यं,    | बृह.,            |            | मृते तु स्वामिनि पुनः,       |                           | ६२९         |
| सुदाशुद्धं कियाशुद्धं,        | कात्या.,         |            | *मृते द्वयामुष्यायण,         |                           | ४५८         |
| •                             | ,                | ۱ ۰ ۰      | टप ४५।तुष्यायण,              | हारी.,                    | ७२ <u>३</u> |
|                               |                  |            |                              |                           |             |

| मृते न पितारे क्लीब,            | देव.,       | <b>E E E E</b> | मौण्डयं प्राणान्तिको दण्डो,   | मनु., ५८८          |
|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| मृते पितारे कुर्युस्तं,         | याज्ञ.,     | ७०५            | मौलास्ते तु समुद्दिष्टाः,     | बृह., १९१          |
| मृते पितरि पित्रंशं.            | बृह.,       | ३१२            | म्रियेतान्यतरो नापि,          | मनु., ७५४          |
| मृते पितरि वा दत्ता,            | ब्रह्मपु.,  | ७२७            | म्लेच्छचाण्डालपर्यन्तान् ,    | व्यास., १५७        |
| मृते भर्तीरे जीवे वा,           | देव.,       | ६४१            | म्लेच्छश्वपाकधूर्तानां,       | कात्या., ७६९       |
| मृते भर्तिरे पुत्रस्तु,         | मनु ,       | ६०४            | य                             |                    |
| *मृते भर्तरि ब्रह्मचर्य,        | विष्गु.,    | ६३५            | •                             |                    |
| मृते भर्तिर या तु स्त्री,       | नार.,       | ६४५            | यं तु पाश्येत्रिधि राजा,      | मनु., ७९३          |
| मृते भर्तरि या नारी,            | अङ्गिरा.,   | ६३२            | यं धर्मं स्थापयेद्राजा,       | कात्या., २५९       |
| मृते भर्तिर या साध्वी,          | कात्या.,    | ६३८            | यं परंपरया मौलाः,             | बृह., ७०७          |
| मृते भर्तारे सत्स्त्रीणां,      | ब्रह्मपु.,  | ६३४            | थे ब्राह्मणस्तु शूदायां,      | मनु., ७३४          |
| मृते भर्तरि साध्वी स्त्री,      | मनु,        | ६३७            | *यं मातापितृभ्यां,            | वसि., ७३३          |
| मृते भर्तर्यपुत्रायाः,          | नार.,       | ६०३            | यः कार्यकाले संप्राप्ते,      | बृद्ध मनु., ४०६    |
| मृतेऽमेंध्येन लेप्तन्थो,        | अङ्गिरा.,   | ८०५            | यः कश्चिदर्थो निष्णातः,       | याज्ञ., १५५        |
| मृते म्रियेत या पत्यौ,          | बृह ,       | ६३०            | यः कञ्चिद्वञ्चकस्तेषां,       | बृह., ३६०          |
| मृतेषु च न तत्पुत्रः,           | नार.,       | ३ १२           | यः चिप्तो मर्षयत्यार्तैः,     | मनु., ४८           |
| मृतेषु च विशुद्धिः स्यात् ,     | नार.,       | ४१७            | यः परार्थेऽपहरति,             | नार., १२८          |
| मृतोऽनपस्यो <b>ऽ</b> भायश्चत् , | बृह.,       | ७५०            | य: पश्चिमः क्रियाकारः,        | बृह., ७७२          |
| मृतोऽपि तत्र साद्यं स्यात्,     | नार.,       | 994            | य: प्रश्नं वितथं ब्रूयात्,    | मनु., १३२          |
| मृतोऽमेध्येन लेप्तव्यो,         | बृह.,       | ८०५            | यः साची नैव निर्दिष्टो,       | कात्या, ११४        |
| मृदङ्गवादोपजीवनं,               | हारी.,      | ८३१            | यः साच्ये श्रावितेऽन्येभ्यो,  | याज्ञ., १४२        |
| मृद्भाण्डासनखट्वास्थि,          | नार.,       | ५०६            | यः साधयन्तं छन्देन,           | मनु., ३३०          |
| मृन्मयानां च हरणे,              | मनु.,       | ५३५            | यः साहसं कारयति,              | ,, ५७३             |
| मृन्मये भाजने कृत्वा,           | पिता.,      | २५०            | यः स्वयं साधयेदर्थ,           | मनु., ३२९          |
| मृषा मोक्ष च भोगे च,            | देव.,       | ६८६            | यः स्वामिनाऽननुज्ञातं,        | " २९३              |
| मृषायुक्तं कियाहीनं,            | बृह.,       | ६१             | यः स्वामिना नियुक्तस्तु,      | बृह., २७६          |
| मुषावाक्यस्य पापस्य,            | नार.,       | २२८            | य एते विहिताः पुत्राः,        | मनु., ७३५          |
| मेखलाभ्रमनिष्कास,               | कात्या.,    | ४५३            | य एवानुदके दोषः,              | नार., ४५८          |
| मेदान्घ्रचुञ्चुमद्गूनां,        | मनु.,       | ८२९            | यचान्यस्य कृतं लेख्यं,        | व्यास., १६७        |
| मैत्रमौद्वाहिकं चैव,            | याज्ञ.,     | ६७६            | यच्छिष्टं पितृदायेभ्यो,       | नार., ६७२          |
| मैत्रेयकं तु वैदेहो,            | मनु-विष्णु. | , ८२१          | यज्ञार्थं द्रव्यमुत्पन्नं,    | कात्या., ६८७       |
| मोचितो महतश्वार्णात्,           |             |                | यज्ञे स्वाम्याप्नुयात्पुण्यं, | बृह., ७६           |
| मोच्यः शुद्धः स सत्कृत्य,       | नार.,       | २३३            | यतन्ते रक्षितुं भार्यां,      | मनुः, ६ <b>०</b> ३ |
| मोच्योऽमिज्ञोऽपि सर्वस्वं,      | बृह.,       | ७६७            | यतात्मा गर्भमादध्यात् ,       | यम., ६४०           |
| मोहात्प्रमादात्संहर्षात् ,      | कात्या-उशना | . ४७५          | यिकचित्कुरुते राजा,           | यम., ७७६           |
| ,,                              |             |                | यत्किचित्देव देयं स्यात्,     | मनु., ६५०          |
| मोहाद्वा यदि वा शाख्यात् ,      | कात्या.,    | ७३             | यत्किचिद्दत्तवर्षाणि,         | मनु,बार. १८        |
| •                               | ·           | •              |                               | ישר יורנטי         |

| ~ ~ ~ ~                        |                                       |                       |                              |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| युर्किचित् पितरि प्रेते,       | मनु.,                                 | ६८२                   | यत्रानुकूल्यं दम्पत्योः,     | याज्ञ., ६१४          |
| यत्तेन सद्सि श्रेक्तं,         | वृह.,                                 | ३४                    | ्यत्रानेन विधानेन,           | काला., ३६            |
| यत्त समाधगच्छान्त,             | देव                                   | 3 9 3                 | ्यत्रापवर्तते युग्यं,        | , मनु., ५०२          |
| यत्तैः प्राप्तं रक्षितं वा,    | बृह.,                                 | ४२७                   | यत्रार्थं साधयेत्तेन,        | नार., ३४४            |
| यत्त्वसत्स्ंज्ञितरङ्गेः,       | कात्या,                               | ४७२                   | यत्राहितं गृहत्त्रतं,        | बृह. २९९             |
|                                | मनु.,                                 | 690                   | यत्रैवं वेत्ति नृपतिः,       | ,, २६०               |
| यत्नेनैव विरुद्धं तु,          | कात्या.,                              | 99                    | यत्रैवं स्युः स्थिता वर्णाः, | कात्या., १६४         |
| यत्पुनर्रुभते नारी,            | 2)                                    | ६९४                   | यत्रेतास्तु न पूज्यन्त,      | मनु., ६१०            |
| यत्त्रनष्टं हृतं वा स्यात् ,   | ं व्यास.,                             | 896                   | यत्रोत्तो माषको दण्डो,       | कात्या., ८०९         |
|                                | 99                                    | ७०                    | यत्रोपविष्टा विप्राप्याः,    | बृह., २६             |
| यत्र क्वचन जातेन,              | श. लि. पैठी.,                         | ७४२                   | *यथा कालमुत्तमवणक्षिपे,      | श. लि., ४ <b>७</b> ६ |
| *यत्र क्वचन येन केन,           | विष्गु.,                              | १५४                   | यथाकालोपयुक्तानि,            | कात्या., ६८०         |
| *यत्र क्वचनोत्पादि,            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ४६७                   | यथा गोऽश्वोष्ट्रदासीषु,      | मनु., ७३८            |
| यत्र तिल्लाखितं पत्रे,         | बृह.                                  | ४२३                   | यथा च पथि तद्भाण्डं,         | कात्या., ४०७         |
| यत्र ते नोपसप्नित,             | नार.,                                 | ५४६                   | यथा जलं कुम्नवेन,            | बृह., ७४३            |
| *सत्र त्रिरात्रं विश्राणां, ः  | ा ऋष्यशृङ्ग.,                         | ६७९                   | यथाजाति यथावण,               | याज्ञ., १०५          |
| यत्रत्वेते परिष्वंसात् ,       | , मनु.,                               |                       |                              | व्यास., ५२७          |
| यत्र धर्मी हाधर्मेण,           | ,,,                                   | े ३७                  |                              | मनु-विष्णु., ८२१     |
| यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते,      | ,,                                    | ६७०                   | यथा त्वेवंविधः पक्षः         | कात्या-बृह. ६१       |
| यत्र नाक्ता दमः पूर्वः,        | ··     उशनाः,                         | .४८४                  | यथा धने तथर्णेऽ.प            | बृह., ७०६            |
| ,यत्रणीं दाप्यतेऽर्थं, 🗼 🧓     | डृह.,                                 | ३२५                   | यथा नयस्यस्वपातै:,           | मनु., १५             |
| यत्र वजेय्ते राजा,             | मनु.,                                 | <b>626</b>            |                              | ·                    |
| यत्र वाप्युपिषं पश्येत् ,      | ,,                                    | २७०                   | यथा पक्वेषु धान्येषु,        | ,, <b>६</b> १४       |
| यत्र विप्रतिपत्तिस्स्यात् ,    | नार:,                                 | 98                    | वित्रं तु,                   | नार., ९९             |
| \$ 19 m                        | •                                     | 949                   | यथा पितृधने स्वाम्यं,        | यम., ५७३             |
| ;यत्र विध्रो न विद्वाःस्यात् 💒 | कात्या                                | २८                    | यथा प्राप्तं न चेद्बूयुः,    | बृह., ७२ <b>५</b>    |
| ्यत्र वे भावितं कार्ये,        | ••                                    | १४९                   | यथा प्राप्तं विभज्येत,       | नार., ३७             |
| .यत्र. श्यामो .लोहिताक्षो,     | मनु.,                                 | ७९४                   | यथा ब्राह्मणचण्डालः,         | कात्या., ६९५         |
|                                |                                       | ३८                    | यथा भागानुसारेण,             | मनु., ६११            |
| यत्र सभ्योऽन्यथावादी,          | कास्या ,                              |                       | यथामियोगं धनिने,             | <b>ब्रह., ६८</b> १   |
| यत्र साद्गी दिशं गच्छन् ,      | वह                                    | 900                   | यथा यथा महद्दःखं,            | कात्या., ३५६         |
| C.C                            |                                       | ६५६                   | ग्यार्थिचार सम्बन्ध          | मनु., ४८९            |
| यत्रस्था नोपहन्येत,            | पिता.,                                | २ ) ५<br>२ <b>१</b> ६ | यथार्पितान् पशून् गोपः       | याज्ञ., ४१४          |
| यत्रस्यात्परिहारार्थं,         | कात्या.                               | 868                   | यथाईत: संप्रणयेत् ,          | मनु., ७७९            |
| यत्र स्यात्सोपधं लेख्यं,       |                                       | ९७                    | यथाईमेतानभ्यच्ये,            | मनु., ३२             |
| यत्र हिंसां समुत्पाद्य,        | ,,                                    |                       | यथा लेख्यविधी तद्वत् ,       | कात्या., १६०         |
| ्यत्रानिबद्धो वीद्येत          | ,,<br>na                              | ३१६                   | यथाशक्तयनुरूपं तु,           | ,, ५७४               |
| A things a same in the same    | मनु.,                                 | 909                   | यथाशल्यं मिषकायात् ,         | नार-हारी., २५        |

| यथा श्रुतं यथा दृष्टं,       | मनु.,         | 933 ( | यदि पुंसां गतिन्नह्मन् ,     | महाभार.,                                | ६०७        |
|------------------------------|---------------|-------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| .9                           | बृह.,         | २००   | यदि प्रविष्टो नरकं,          |                                         | ६३४        |
| *यथासारापकारं,               | _             | ८०६   | *यदि ब्राह्मणस्य,            | वसि.,                                   | 900        |
| *यथेह पुरुषस्यातमा,          | शं. लि.,      | ७२०   | यदि वादी निराकाङ्कः          | व्यास.,                                 | 922        |
|                              | मनु-विष्णु.,  | ८२१   | .यदि संव्यवहारं प्राक्,      | कात्या.,                                | २७५        |
| यथैवारमा तथा पुत्रः,         | नार.,मनु.,    | ७४७   | यदि संशय एव स्यात्,          | मनु.,                                   | ४४२        |
| यथोक्तं तस्य तत्कुर्यात् ,   | कात्या.,      | 150   | यदि संसाधयेतत्त्,            | . ,,                                    | ३८०        |
| यथोक्तं द्विगुणं दण्डम् ,    | , ,,          | ७९८   | यदि स्पृश्येत लेशेन,         | नार.,                                   | ५४७        |
| यथोक्तमार्तः स्वस्थो वा,     | मनु.,         | 808   | यदि स्वं नैव कुरुते,         | कात्या,                                 | ३५३        |
| यथोक्तविधिना देयं            | बृह-कात्या.,  |       | यदि स्वाः स्वावराश्चेव,      | मनु.,                                   | ६११        |
| यथोक्तेन नयन्तस्ते,          | मनु.,         | ४४६   | ,यदि हि स्त्री न रोचेत,      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ६१३        |
| यथोक्तेन विधानेन,            | नार.,         | २४९   | .यदि ह्यादावनादिष्ट,         | क।त्या.,                                | ३२७        |
| यथोपन्यस्तसाध्यार्थ,         | वृद्धवसि.,    | 949   | यदि ह्येकतरस्तेषां,          | ,,                                      | ६८६        |
| यद्पत्यं भवेदस्यां,          | मनु.,         | ७२६   | यदुज्वलं चिरकृतं,            | वृह.,                                   | 958        |
| यदा कश्चित्प्रभीयेत,         | बृह.,         | उप्ष  | यहच्छया च यः कुर्यात्,       | नार.,                                   | ३६८        |
| यदा कश्चित्समागच्छेत् ,      | 29            | ∙३६२  | यहच्छया नैव तु तान्,         |                                         | ५४७        |
| यदा कार्यवशा द्राजा,         | कात्या.,      | २४    | यदच्छास्मारिताः कुल्याः,     | बृह.,                                   | १०२        |
| यदा तत्र वणिककित्,           | बृह्.,        | ३६२   | यदेवास्य पिता दद्यात्,       | मनु.,                                   | ७०४        |
| यदा तु द्विगुणीभूतं,         | ्याज्ञ.,      | २९६   | अध्यदेवास्य पिता दद्यात्,    | श. लि.,                                 | ७०४        |
| यदा तु न विभाव्येते,         | नार.,         | २३२   | यदैव भर्तां जानीयात्         | महाभार.,                                | ६२१        |
| यदा तु न सकुल्याः स्युः,     | ,,,           | ३३७   | यद्गृहीत कुटुम्बार्थे,       | बृह.,                                   | ३१४        |
| यदा तु न स्युर्ज्ञातारः,     | ,,            | ४४९   | यद्त्तं स्यादविज्ञानात्,     | नार.,                                   | ३८०        |
| यदा मूलमुपन्यस्य,            | कारया.,       | ३५१   | यद्दष्टं दत्तशेषं वा,        | कात्या.,                                | ३०९        |
| यदा रोगादि दोषेण,            | बह्मपु.,      | ४१७   | यद्द्रव्यं तत्स्वकं देयं,    | ,, ·                                    | રૂં હપ્    |
| यदा विद्वेषिणस्ते तु,        | बृह.,         | ७६९   | यद्द्वयोरनयोर्वेत्य,         | मनु.,                                   | 928        |
| यदा शुद्धा किया पाल्या,      | कात्या.,      | १३८   | यद्वालः कुरुते कार्य,        | नार.,                                   | २७२        |
| यदा साक्षी न नियोत,          | नार.,         | ९५    | यद्भक्तः सोSमियुक्तः स्यात्  | , बृह.,                                 | २४६        |
| यदासामौरसो न स्यात्,         | बृह.,         | ६९३   | यदादुरुतरं कार्यं.           | बृह.,                                   | ૮રૂ        |
| यदा स्वयं न कुर्यात्त,       | मनु.          | '२४   | यद्ययं पापकृन्मातः,          | कालिका.                                 |            |
| यदि कार्यस्य सिद्धवर्थं,     | कात्या.,      | ३७९   | यद्यर्थिता तु दारैः स्यात् , | मनु.,                                   | ६६७        |
| यदि कुर्यात् समानांशान् ,    | याज्ञ.,       | ६५४   | यद्यन्यगोषु वृषभो,           | ,,                                      | ७३८        |
| यदि चेत्स द्विभार्यः स्यात्, | कात्या.,      | ६८७   | यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रो,   |                                         | ५०३        |
| यदि चेद्भिमेतेषाम् ,         | मनु.,         | ४५०   | यद्यस्य पिता दद्यात्,        | "<br>夏戬.,                               | ७०२        |
| यदि तत्कार्यमुद्दिश्य,       | काल्या.,      |       | यदात्रय विदेत,               | टूर.,<br>कात्या.,                       | •          |
| यदि देशे च काले च,           | मनु-कात्या.,  |       |                              | विष्णु.,                                | २०५<br>३५५ |
| *यदि द्वौ ब्राह्मणीपुत्रौं,  | विष्णु.,      |       |                              | कात्या.,                                |            |
| यदि न प्रणयेहाजा,            | मनु. <b>,</b> |       |                              | यम.,                                    | २५९        |
|                              | -,            |       | ,                            | ٦٩٠,                                    | ७८३        |

| यद्यस्य पैतृकं रिक्थं,                     |                 |            | 1                             |                          |
|--------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| यदस्य पतृक रिक्य,<br>यद्यस्मि पापकृत्मातः, | मनुः,           | ७०९        | यस्तु तस्कार्येन्मोहात् ,     | ,, ६११                   |
|                                            | याज्ञ.,         | २१८        | यस्तु तां स्तेनयेद्वाचं,      | नार., १२८                |
| यदोकजाता बहवः,                             | बृह.,           | ६५९        | यस्तु न ग्राहयेच्छिल्पं,      | कात्या., ३८४             |
| यद्येकजाता बहवो,                           | ,,              | ७४०        | यस्तु पूर्वनिविष्टस्य,        | मनु., ५६६                |
| यद्येकजाता बहवः,                           | नार.,           | ७५९        | यस्तु प्रवाजिताजातः,          | यम., ८२७                 |
| यशेकदेशप्राप्तापि,                         | कास्या.,        | ९२         | यस्तु प्रव्रजितापुत्रो,       | अङ्गि., ५२७              |
| यद्येकरिक्थिनौ स्याताम्,                   | मनु.,           | ७०९        | यस्तु रज्जुं घटं कूपात् ,     | मनु., ५३७                |
| यद्येकशासने ग्राम,                         | <b>बृह.</b> ,   | १८९        | यस्तु संघारकस्तत्र,           | मत्स्यपु., ५८१           |
| यद्येको मानुषीं ब्रूयात्,                  | कात्या.,        | ९२         | यस्तु सर्वस्वमादाय,           | कात्या., ३ <i>०</i> २    |
| यद्वचः प्रतिकूलार्थे,                      | नार.,           | ४७१        | यस्तु साधारणं हिंस्यात् ,     | बृह., ४२५                |
| यद्वृत्तं व्यवहारे तु,                     | बृह.,           | 948        | *यस्तूत्तमवर्णदास्ये,         | विष्णु., ३९८             |
| यद्वयस्तपद्मव्यापि,                        | कात्या.,        | ७१         | यस्त्वधर्मेण कार्याणि,        | मनु., १७                 |
| यन्नामगोत्रैर्यहेख्यं,                     | प्रजापति.       | ۰, ९७      | *यस्त्वधर्मेण द्रव्याणि,      | आप., ६६५                 |
| यन्नावि किंचिद्दाशानां,                    | मनु.,           | ७९०        | यस्त्वनाक्षारितः पूर्व        | मनु., ५८१                |
| यन्मे माता प्रख्रुखमे,                     | ,,              | ६०५        | यस्त्वात्मदोष्दुष्टत्वात्,    | नार., १४०                |
| यमयोश्चैव गर्भेषु,                         | ,,              | 660        | यस्त्वाधि कर्म कुर्वाण,       | कात्या., २९५             |
| यमर्थमभियुज्जीत,                           | नार.,           | ८२         | यस्त्वासन्नतरो ग्रामो.        | ,                        |
| यमिद्धो न दहत्यग्निः,                      | मनु.,           | २५७        | यस्त्विन्द्रयनिरोधेन,         | नार., ५४५<br>कात्या., ५३ |
| यमेव ह्यतिवर्तेरन्,                        | नार.,           | ४९८        | यस्त्वेतान्युपक्लृप्तानि,     |                          |
| यमो वैवस्वतो देवो,                         | मनु.,           | 932        | यस्त्वैश्वयात्र क्षमते,       |                          |
| ययोर्निक्षिप्त आधिस्तु,                    | विष्णु ,        | ३०१        | *यस्मात्कुलधर्म,              | ,, ४८<br>श. ति., ७४०     |
| यस्रब्धं लाभकाले तु,                       | कात्या.,        | ६७८        | यस्मात्तदानृशस्यर्थं,         | •                        |
| यहेर्ष्यं प्राड्विवाकेन,                   |                 | १७६        | यस्मात्मर्ता प्रभुस्तस्याः,   | कात्या., ६८४             |
| यवाः सप्त प्रदातव्याः,                     | ,,<br>पिता.,    | <b>388</b> | यरमातम्या प्रमुस्तस्याः,      | ,, ३९५                   |
| यवीयान् ज्येष्ठभार्यायां,                  | मनु.,           | 906        | यस्मादपहृताल्लच्धं,           | वृद्ध मनु, ५५४           |
| यशो वित्तं फलरसौ,                          | नड.,<br>बृह.,   | 90         | यस्माञ्दीजप्रभावेण,           | मन्तु., ८२४              |
| यश्च भन्नी धर्न दत्तं,                     | ट्या <b>स.,</b> | ६८४        | ),<br>*                       | "                        |
| यश्वाधरोत्तरानर्थान्,                      | मंतु.,          |            | *यस्माद्वर्णाः                | श. लि., ८१५              |
| यश्वापि धर्मसमयात्,                        |                 | ¥60        | -0                            | " "                      |
| *यश्रार्थहरः सः,                           | t)<br>विकास     | ५७६        | यस्मिन् क'ले यदा देयं,        | ना₹., २४०                |
| यश्चेवमुत्तवाहं दाता,                      | विष्णु.,        | ७५३        | यस्मिन्नावेदिते पक्षे,        | बृह., ४९                 |
| यश्वपनुत्तवाह दाता,                        | याज्ञ.,         | ५७३        | यस्मिन्तृंग सन्नयति,          | मनु., ६५०                |
| यश्चेषां वृत्त्युपादानं,                   | नार.,           | ४२२        | यस्मिन्नेतत्कुले नित्यं,      | मनु., ६१३                |
| यश्चेषां स्वामिनं कश्चित् ,                | <b>»</b> )      | ३९१        | यस्मिन्भावोऽर्पितः स्त्रीणां. | श. लि., ७०१              |
| यस्तत्र विनयः प्रोक्तः,                    | ";              | ३३२        | यस्मिन्यस्मिन् कृते कार्ये.   | मनु. <b>,</b> ४३१        |
| यस्तत्र विपरीतः स्यात् ,                   | याज्ञ.,         | ४२१        | यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु,    |                          |
| यस्तत्र सङ्करश्वभ्रात् ,                   | कात्या.,        | ४५५        | यस्मिन स्यात् संशयो लेख्ये,   | ~                        |
| यस्तल्पजः प्रमीतस्य,                       | मनु.,           | ७२१        | यस्मै दद्यात्पितात्वेनां,     | नार., १६७                |
|                                            |                 | •          |                               | मनु., ६२८                |

| •                           |             |            |                               |               |         |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------|---------|
| यस्य कर्मणि यास्तु स्युः,   | ,,          | ३६५        | याच्यमानस्तु यो दातुः,        | नार.,         | ३४४     |
| यस्य जातस्य यमयोः ,         | देव.,       | ६६०        | याच्यमानो न द्याचित्,         | कात्या,       | २८७     |
| यस्य ते बीजतो जाताः,        | मनु.,       | ७३५        | याच्यमानो न दद्याद्वा,        | बृह∙,         | ३४४     |
| यस्य दृश्येत सप्ताहात्,     | मनु.,-नार., | १४३        | याजनाद्यापनेनापि,             | मनु.,         | ५५०     |
| यस्य देशस्य यो धर्मः,       | कात्या.,    | <b>ર</b> ૦ | याज्यं क्षेत्रं च पात्रं च,   | व्यास.,       | ६७९     |
| यस्य द्रव्येण यत्पण्यं,     | ,,          | ३३५        | या तस्य दुहिता तस्याः,        | શ.,           | ७५६     |
| यस्य नोपरता भार्या,         | बृह.,       | ७४६        | या तस्य भगिनी सा तु,          | बृह.,         | ७५५     |
| यस्य नोपहता बुद्धिः,        | नार.,       | १०४        | या तु कन्यां प्रकुर्यास्त्री, | मनु.,         | ५९७     |
| यस्य पश्येद्विसप्ताहात्,    | विष्णु,     | २४७        | या तु पत्या परित्यक्ता,       | ,,            | ७२८     |
| यस्य पुत्रः शुचिर्दक्षः,    | हारी.,      | ७४२        | या तु समधनैव स्त्री,          | नार.,         | ३२३     |
| *यस्य पूर्वेषां षण्णां,     | वसि.,       | ७१३        | यात्यचौराऽपि चोरत्वं,         | नार.,         | 98      |
| यस्य भार्या वशा साध्वी,     | हारी.,      | ६२८        | याद्यगुणेन भर्त्रा स्त्री,    | मनु.,         | ६०९     |
| यस्य भुक्तिः फलं यस्य,      | विष्णु.     | 309        | यादच्छकः सावधिको,             | <b>बृ</b> ह., | २९२     |
| यस्य यत्पैतृकं रिक्थं,      | ,,          | ७०९        | यादच्छके तु स्याज्ये,         | नार.,         | ३६८     |
| यस्य यो विहितो दण्डः,       | कात्या.,    | ७९७        | यादच्छश्चोत्तरश्चैव,          | बृह.,         | ९९      |
| यस्य राज्ञश्च कुरुते,       | मनु.,       | २९         | यादशं तूप्यते बीजं,           | मनु.          | ७ हुं ७ |
| यस्य राष्ट्रे न सन्तीह,     | यम.,        | ६००        | यादशं भजते हि स्त्री,         | ,,            | ६०७     |
| यस्य वाभ्यधिका पीडा,        | नार.,       | ५९         | यादशा अर्थिमिः कार्या,        | ,,            | ४०१     |
| यस्य विद्वान् हि वदतः,      | मनु.,       | 933        | यानस्य चैव यन्तुश्च,          | ,,            | 409     |
| यस्य स्तेनः पुरे नास्थि,    | ,,          | ६००        | यानि कर्माण्यभिलपन्,          | कात्या.,      | 400     |
| यस्य स्वशक्तया रक्षेतु,     | नार.,       | ३६१        | यानि चैवं प्रकाराणि,          | मनु.,         | ४४१     |
| यस्याकर्ण्य प्रतिपदं,       | लच्मी,      | ₹          | यान्त्यायान्ति जना येन,       | बृह.,         | ४५४     |
| यस्याभियोगं कुरुते,         | बृह.,       | 43         | यान्येव तृणकाष्ठानि,          | नार.,         | ४११     |
| यस्यार्थे येन यहत्तं,       | कात्या.,    | ३०८        | *या पितृगहेऽसंस्कृता,         | वसि.,         | ७२९     |
| यस्येह प्रथिता कीर्ति:,     | बृह.,       | ६६४        | *या ब्राह्मणी स्यादिह वै,     | ,             | ६३१     |
| यस्योचुः साक्षिणः सत्यां,   | याज्ञ.,     | 940        | * " "                         | यम.,          | ६३१     |
| यां च भारामितप्ताङ्गो,      | नार.,       | १२७        | यामुतप्लुत्य वृको हन्यात् ,   | मनु-नार.,     | ४१७     |
| यां तत्र चौरान् गृषीयात्,   | ,,          | 486        | या राज्ञा क्रोधलोभेन,         | बृह.,         | ४५१     |
| यां प्रसद्धा वृको इन्यात् , | मनु-नार.,   | ४१७        | यावत्क्षीणदशं वस्त्रं,        | नार,          | ५२६     |
| यां रात्रिमजनिष्टास्त्वं,   | नार.,       | १३५        | यावजीवं सदासीत,               |               | ६३८     |
| यां रात्रिमधिविना स्त्री,   | ,,          | १२७        | यावती संभवेद् वृद्धिः,        | मनु.,         | ३२८     |
| या गर्भिणी संस्कियते,       | मनु.,       | ०६०        | यावतो बान्धवान् यस्मिन् ,     | मनु-नार.,     |         |
| याचमानाय दातव्यम्,          | बृह.,       | ३०८        | यावत्स स्यात्समावृत्तो,       | मनु.,         | ७५२     |
| याचमानाय दौ:शील्यात् ,      | कात्या.,    | ५२         | यावत्सस्यं विनश्येतु,         | याज्ञ.,       | ४६७     |
| याचितं स्वाम्यनुज्ञातम .    | बृह.,       | ३४९        | यावन दद्याहेयं च,             | कात्या.,      |         |
| याचितोऽधंकृते तस्मिन्,      | कात्या.,    | ३४६        | यावनामी दहेद्देहं,            | अङ्गि.,       |         |
| याच्यमानं न दत्तं चेत्,     | ,,          | २८७        | यावन्मात्रं समुद्दिष्टं,      | नार.,         | £       |
| •                           | •           |            | 1 4.4-1                       | 1140          | २४०     |

| यावानध्वा गतस्तेन,              | कात्या, ४०७     | येनः येन यथाङ्केन,               | ः नार.,          | ५३८          |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| यावानवध्यस्य वधे,               | मनु., ७९६       | येनांशो यादशो भुक्तः,            | बृह.,            | ७६०          |
| या वा स्याद्वीरसूरासां,         | कात्या., ६१२    | येनाङ्केनावरो वर्णः,             | नार.,            | ४९०          |
| *याश्चानपत्याः स्त्रियः,        | वसि., ६६३       | ये नियुक्तास्तु कार्येषु,        | मनु.,            | ५६८          |
| यास्तासां स्युर्देहितरः,        | मनु., ६८८       | येनोपात्त तु यद्दव्यं,           | कात्या,          | १८३          |
| या स्वपुत्रं तु जह्यात्स्री,    | कात्या., ३२२    | येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठायां,       | मनु,             | ६५६          |
| युक्तरूपं ब्रुवन्सभ्यो,         | नार., ३५        | ये पातककृतां लोके,               | याज्ञ.,          | १२६          |
| युक्ति विना विचारेण,            | बृह., १७        | येऽपुलाः क्षलविट्शूद्राः,        | बृह.,            | ७५२          |
| युक्तियुक्तं तु कार्यं स्थात् , | कात्या., २६१    | ये राष्ट्राधिकृतास्तेषां,        |                  | ५६८          |
| युक्तियुक्तं तु यो हन्यात् ,    | ,,, ४२१         | ये व्यपेताः स्वकार्यस्य,         | मनु.,            | १३५          |
| युक्तिलेशोङ्गिताकार,            | कात्या., ९६     | येषां च न कृताः पित्रा,          | नार.,            | ६७०          |
| युक्तिष्वप्यसमर्थासु,           | ं तार., १९७     | येषां ज्येष्ठः किनष्ठो वा,       | मनु,             | ७५४          |
| युक्तिहीनविचारे तु,             | बृह., १५        | *येषां देयः पन्धाः,              |                  | ५६२          |
| युक्तया विभजनीयं तत् ,          | ,, \$60         | येषामेताः क्रिया लोके,           | नार.,            | ७५८          |
| युगहासादशक्योऽयं,               | <b>483</b>      | ये समानास्तु तैः सार्ध,          | बृह.,            | ३६९          |
| युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते,      | . मनु., ५०२     | यै यैंरुपायैरर्थ स्वं,           | मनु.,            | ३२४          |
| युक्षीतामरणात्क्षान्ता,         | कात्या., ६८५    | यैस्तु संस्क्रियते न्यासो.       | कात्या.,         | ३४९          |
| युद्धोपदेशकश्चेव,               | ,, ५७४          | योऽकामां दूषयेत्कन्यां,          | ः मत्स्यपु.,     | ५९५          |
| युद्धोपचारिकं यत्तु,            | महाभार., ६९८    | योगक्षेमप्रचारं च,               | मनु-विष्णु       | ६७८          |
| ये कार्येभ्योऽर्थमेवं हि,       | मनु., ५६८       | योगक्षेमवतो लाभः,                | बृह.,            | <b>६८9</b> . |
| येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः          | ., <b>७३</b> ८  | योगक्षेमावन्यथा चेत्,            | मनु. <b>,</b>    | ४१५          |
| *येचाऽकुलीना,                   | विष्णुः, ५६९    | योगाधमनिक्षित्रीतं,              | ,,,              | २७१          |
| ये तु तिष्ठन्ति करणे,           | <b>ब</b> ह., ८७ | योगी विवक्षुरुन्मत्तो,           | व्यास.,          | فرنع         |
| ये हु सभ्याः सभां प्राप्य,      | नार., ३७        | योऽगुणान्कीर्तयेत्कोधात् ,       | कात्या.,         | ४७३          |
| ये तत्र पूर्वसामन्ताः,          | कात्या, ४४७     | यो प्रामदेशसङ्घानां,             | मनु.,            | ४२४          |
| ये त्वरण्यचरास्तेषां,           | बृह., ३०        | योज्यः समस्ताश्चैकस्य,           | ्बृह.,           | ७८१          |
| ये द्विजानामपसदाः, ः            | मनु., ८२९       | योज्य आधिस्तदुत्पन्ने,           | याज्ञ.,          | २९६          |
| येन कार्यस्य छोमेन,             | कात्या., १२२    | यो ज्येष्ठो ज्येष्ठतृत्तः स्यात् |                  | gu,o         |
| येन केन चिदक्षेन,               | मनु., ४९१       | यो ज्येष्ठो विनिकुर्वात,         |                  | ६६०          |
| येन कीतं तु मूल्येन,            | बहुः ३५५        | गो हास्त्राद्भावनीमाचा           | ''<br>याज्ञ.,    | ७९५          |
| *येन चैषां स्वयमुत्पादितं,      | विसे. ६८२       | गो९रनारागिजे राजान               |                  |              |
| यन दाषण शूद्रस्य,               | कात्या. ५५०     | गो ददानि य प्रजानन               | . पछ•,           |              |
| येन मूलहरोऽधर्मः,               | मनु., ५८४       | ्यो दर्शनपत्रिपतं                |                  |              |
| यन यहा यथा दय,                  | बृह., ३०८       | *यो धनमाद्दीत.,                  | कात्या.,         |              |
| येन यावदाथा मुक्तं,             | , ૪૫૨           | यो धर्मः समयश्रेषां,             | स्मृति. <b>,</b> | ७५३          |
| येन युक्तं भवेत् पूर्वे,        | 3.02            | यो धर्म एकपत्नीनां,              |                  |              |
| येन येन परद्रोहं,               | न्तात्याः, स३७  |                                  | मनु,             |              |
|                                 |                 | 55 55                            | यम.,             | ६३४          |

| 2 \$                        |                   | रक्तमाल्याम्बरधरः,                                |   | बृह.           | ४४५           |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---|----------------|---------------|
| योःन दवाद्यमर्थं,           | वृह., ८०६         | र्क्तहाक्यान्य सीमा,                              |   | याज्ञ.,        | ४४२           |
| यो न भ्राता न च पिता,       | नार-कात्या., ७६   | *रक्षणात् भर्तु,                                  |   | गौत.,          | ७३९           |
| यो निक्षिप्त नार्पयति,      | ्र मत्स्यपु., ३४५ | रत्वणादुमभाष्राजा,                                |   | गराः,<br>मनु-, | ७९३           |
| यो निक्षेपं नार्पयति,       | मनु., ३४५         | रक्षणिद्धममात्राजा,<br>रक्षन्ति शय्यां भर्तुवेत्, |   | •              | ७५६<br>७५६    |
| यो निक्षेपं याच्यमानो,      | ,, ३४६            |                                                   |   | नार.,          | ८२८           |
| त्रो ब्राह्मण्यामगुप्तायां, | ,, ۷۵۵            | रत्ता प्रमादान्तृपतेः                             |   |                |               |
| यो भाटयित्वा शकटं,          | बृद्धमनु., ४१२    | रक्षिता यत्नतोऽपीह,                               |   | मनु. <u>,</u>  | ६०४           |
| यो भाषतेऽर्थवैकल्यं,        | मनु., १३२         | रक्षितारं न मृष्यन्ति,                            |   | महाभार.,       |               |
| योऽभियुक्तः परेतः स्यात् ,  | याज्ञ., १८४       | रक्षोत्कन्यां पिता विज्ञां,                       |   | याज्ञ.,        | ६०३           |
| योऽभिशस्तस्तत्क्षमते,       | ् बृह., ८३        | <b>१रने</b> द्राजा वालानां,                       |   | શ્. ਲિ.,       | <i>હખ</i> ્રફ |
| यो भुङ्के परदाक्षी तु,      | ,, ३८५            | रक्षेद्वा कृतमृल्यं तु,                           |   | बृह.,          | ३२९           |
| यो भुङ्क्ते बन्धकं लोभात्   | : ", २९२          | रक्ष्यमाणोऽपि यदाधिः,                             |   | नार.,          | २२५           |
| सो मन्येताऽजितोऽस्मीति,     | ्याज्ञ., २६८      | *रङ्गावतरणं,                                      |   | विष्गु.,       | ८३१           |
| यो यथा निक्षिपेद्वस्तु,     | मनु., ३४९         | रङ्गावतारपाखगिड,                                  |   | याज्ञ.,        | ११२           |
| यो यस्य प्रतिभुस्तिष्टेत् , | मनु., ३०६         | रज्जुरछेदेऽत्तभङ्गे,                              |   | व्यास.,        | २२३           |
| यो यस्य विदितः कालो,        | पितामह., २०३      | रत्नानां चैव सर्वेषां,                            |   | नार.,          | ५३३           |
| यो यस्यार्थे विवदते,        | कात्या-नार., ७६   | *रत्नापहर्तुरुत्तमसाहसं,                          |   | विष्णु.,       | ५३४           |
| यो याचितकमादाय,             | कात्या., २८७      | रथं हरेदथाध्वर्यु:,                               |   | मनु-बृह.       | , ३६६         |
| 99                          | ,, ३४८            | *रथकाराम्बष्ठ,                                    |   | उसना.,         |               |
| यो यावत्कुरते कर्म,         | याज्ञ., ४०१       | ,,                                                |   | ,,,            | ८९४           |
| यो यावन्निद्भवीतार्थ,       | मनु., ३३१         | रिश्ममूलगते भानौ,                                 |   | बृह.,          | २००           |
| , ,                         | ं ,, २६४          | रहःकृतं प्रकाशं च,                                |   | व्यास.,        | 38            |
| यो यो वर्णोऽवहीयेत,         | नार., ७७५         | रहो जितोऽनभिज्ञश्व,                               |   | बुह्र.,        | ७६७           |
| योऽर्थः श्रावयितव्यः        | ,, 994            | रहोदत्ते निधौ यत्र,                               |   | ,,             | ३४७           |
| योऽर्थिनार्थः समुद्दिष्टः   | कात्या., ६९       | रागद्वेषपरीताश्च,                                 |   | ्र<br>, नार.,  | २७२           |
| यो लोभादधमो जात्या,         | मनु., ५६५         | रागादिना यदैकेन,                                  |   | ,<br>नार.,-काल |               |
| यो वा तद्रिक्थमादद्यात्,    | नार., ३१८         | राजकार्यनियुक्ताश्च                               |   | काला,          | ग, ०८<br>३०३  |
| यो वा यस्मिन् समाचारः,      | कास्या., ६५       | राजकीयं स्मृतं लेख्यं,                            |   | •              | १५३           |
| यो विद्यमानं प्रधनं,        | ,, ३०२            | राजकीडासु ये शक्ता,                               |   | )              | . ५६९<br>। ७४ |
| यो हस्तयोः क्वचिद्रधः,      | विष्णु., २३३      | राजगामी निधिः सर्वः,                              |   | ,,<br>नार.,    | ८९२           |
| यो हि याचितमादाय,           | मत्स्यपु., ३४८    | •                                                 |   | ٠١١٠٠)         |               |
| यो ह्यासन्नतरस्तेषां,       | बृह., ७५१         | राजग्राहगृहीतो वा,                                | 1 | 55.            | ۶éς           |
| यौवने वर्तमानानां,          | महाभारत., ६०७     | राजचौरादिकभ्यात,                                  |   | बृह.,          |               |
| यौ श्रुत्वा सत्यमेवेह,      | नार., १२८         | ्राजपुष्टाम नायतः,                                |   | यम.,           | ५७३           |
|                             | -117.0            | राजदवस्याधरतु,                                    |   | बृह.,          | ३६०           |
| ₹.                          |                   | राजदैशेपघातेन,                                    |   | याज्ञ.,        | 839           |
| रक्तं तदसितं कुर्यात्,      | कात्या., २४१      |                                                   |   | विष्णु,        | , २११         |
| रक्तमाल्याम्बर्धरः,         | नार., ४४५         | राजधर्मान् स्वधर्माश्व,                           |   |                | , 908         |
| 99                          |                   | <i>•</i>                                          |   |                |               |
|                             |                   |                                                   |   |                |               |

| And the second                 |              |                   |                               |                 |                     |
|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| राजनि प्रहरेद्यस्तु,           | नार,         | ४९०               | राजा लब्ध्वा निधि दद्यात् ,   | याज्ञ.,         | ७९ <b>२</b>         |
| राजनि स्थाप्यते योऽर्थ:,       | याज्ञ,       | 490               | राजा विनिर्णयं कुर्यात् ,     | मनुः,           | ३४७                 |
| राजन्यवैश्य शूद्राणां,         | कात्या.,     | ३९६               | राजाऽविरोधधर्मार्थे,          | बृह.,           | 948                 |
| *राजन्यायां,                   | वसिं.,       | ८१७               | राजा वृत्तिर्विवादानां,       | कात्या.,        | 9:0                 |
| <b>*राजन्यावैश्यापुत्र</b> ,   | गौत.,        | ७० <sup>.</sup> १ | राजा सपुरुषः सभ्या,           | नार.,           | ४२                  |
| राजन्येऽप्तिर्धरं विषेत्र,     | कात्या.,     | २०४               | राजास्य भाण्डं तद्रक्षेत् ,   | ,,              | <b>३६</b> २         |
| *राजन्येन,                     | वसिं,        | ८१७               | राज्ञः कोशापहर्नृश्च,         | मनु.,           | ५६८                 |
| रीजपतन्यमिंगामी च,             | याज्ञ.,      | ५६७               | राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि.      | , ,,            | ५१६                 |
| <b>*राजपुलापहारेषु सहस्रं,</b> | श. लि.,      | ५२९               | राज्ञः खहस्ततो मुद्रा,        | ्र<br>प्रजापति. |                     |
| राजप्रसादलब्धं च,              | बृह,         | ४२७               | राज्ञः स्वहस्तसंयुक्तं,       | कात्या,         | १५३                 |
| राजप्रसादादन्यत्र,             | नार.,        | ४५९               | राज्ञ एव तु दासः स्यात्,      | नार.,           | ३८९                 |
| राजिभः शङ्कितानां च,           | पिता.,       | ₹ <i>9</i> :9     | *राज्ञ विंशति भागः शुक्रः,    | गौत,            | 490                 |
| राजमूलमिदं राष्ट्रं,           | राङ्घ-लिं.,  | <b>७७</b> ६       | राज्ञश्व द्विगुणं दण्डं,      | मत्स्यपु,       | 890                 |
| राजयानासनारोढुः,               | याज्ञ.,      | ५६४               | राज्ञश्च प्रकृतो विद्वान्     | मनु,            | ३७                  |
| राजलेख्यं स्थानकृतं,           | बृह.,        | 942               | राज्ञस्ततः स विख्यातो,        | कात्या,         | ३००                 |
| राजवृत्तिप्रवृत्तास्ते,        | कात्या.,     | ₹9                | राज्ञां च कमशो नाम,           | "               | `<br><b>&amp;</b> o |
| राजशासननीता च,                 | नार.,        | 886               | राज्ञां तु शापदम्धानां,       | ब्रह्मपु.,      | ७३६                 |
| *राजसाक्षिकं ससाक्षिकं,        | विष्णु.,     | १५३               | राज्ञा तु विनिवायस्ति,        | बृह,            | ४२५                 |
| राजस्वं श्रोत्रियस्वं च,       | मनु-नार,     | 980               | राज्ञा तु स्वयमादिष्टः,       | व्यास.,         | १५७                 |
| राजा कार्याणि संपश्येत् ,      | बृह.,        | २६                | राज्ञा दापयितव्यः स्यात् ,    | यम.,            | ३३४                 |
| , ,, ,,                        | ,,           | ४४                | राज्ञा दापयितः स्यात् ,       | बृह,            | 806                 |
| राजा कृत्वा पुरे स्थानं        | याज्ञ.,      | ४१९               | राज्ञा दाप्यः सुवर्ण स्यात् , | ृ<,<br>मनु,     | ३८०                 |
| राजा गुरुर्यमश्चैव,            | अगिराः,      | ७९५               | राज्ञाऽधर्मार्णिको दाप्यः,    | याज्ञ.,         | ३३४                 |
| राजामिगन्धवेभ्यश्च,            | वहापु.,      | ७२७               | राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो.      | •               | ८०६                 |
| राजाज्ञया समाहूतः              | कात्या.,     | 9 & 4             | राज्ञा परिगृहीतेषु,           | ,,<br>नार.,     | 998                 |
| राजा तदातमसारकुर्यात्,         | नार,         | 3 6 3             | राज्ञा प्रवर्तितान् धर्मान्,  | कात्या.,        | ४२३                 |
| राजा तु धार्मिकान्सभ्यान् ,    | ,,           | २७                | राज्ञामाज्ञाप्रतीघातः,        | नारः,           | ७७३                 |
| राजात्ववहितः सर्वान् ,         | "            | ৩৩५               | राज्ञा मोचियतव्यास्ते,        | -               | ३९१                 |
| राजांऽऽददीत षड्भागं,           | बृह.,        | ३६२               | राज्ञा ये विदिता संयक्,       | ,,<br>ਹਟ        |                     |
| राजादेशेन मोक्तव्या,           | <del>-</del> | ५९८               | राज्ञा विवर्जितो बस्तु,       | बृह.,           | ३०                  |
| राजानं स्वामिनं विष्रं,        | ,,           | ३२४               | राज्ञा सचिहं निर्वास्याः,     | ) !<br>******   | 38                  |
| राजानमामन्त्र्य ततः,           | नार.,        | ४५८               | रापा सायल ।नपास्थाः,          | यात.,           | 429                 |
| राजानो मन्त्रिणश्चेव,          | कात्या.,     |                   | राज्ञा सर्वे प्रदाप्यः,       | "               | ७६८                 |
| *राजा पुरोहितं,                | आप.,         | ७७८               | राज्ञी प्रविज्ञता घात्री,     | "               | १४३                 |
| राजा प्राङ्बिवाकः,             | गौत.,        | Ś                 | राज्ञे कुर्यातपूर्व,          | नार,            | ५८७                 |
| राजा भवसनेनास्तु,              |              | ३५                |                               | "               | ५९                  |
| राजार्थमोषकाश्चेव,             | कात्या.,     |                   | राही तदक्वतं कार्थ,           | कात्या,         | ३९८                 |
|                                | 74(71)       | 747               | राह्ने दत्वा तु षड्भागं,      | बृह,            | ३७१                 |

|                                            |                | 1              |                                  |                |                   |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| राज्ञे दशांशमाहृत्य,                       | कात्या.,       | ३७१            | लभेतासौ त्रिपक्षं वा,            | कात्या.,       | 乘貨                |
| राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं,                    | याज्ञ.,        | ४८३            | ललाटं खिराते चास्य,              | याज्ञ.,        | 76                |
| राज्ञो भूतिर्यशस्तुष्टिः,                  | देव.           | ८३३            | ललाटाङ्को वाह्मणस्य,             | •              | ७८२               |
| राहिः सन्ध्ये च धर्मश्र,                   | ःमनु.,         | १२५            | ललाटे चामिशस्ताङ्कः,             | -              | ५७३               |
| रात्रिसञ्चारीणो ये च,                      | नार.,          | ५४५            | ललाटे वाङ्ककरणं,                 | -यम.,          | 19.C.E            |
| *रात्रो चरन्ती गौः,                        | श. ति.,        | ४६४            | लवणस्नेहमधेषु,                   | बृह.,          | 3.69              |
| रात्रौ न विचरेयुस्ते,                      | मनु.,          | ८३२            | लामं तत्र प्रमाणं स्यात् ,       | ,,             | ખ્યત્             |
| राष्ट्रस्य वा समस्तस्य,                    | बृह.,          | 8.6            | लाभगोवीर्यसस्यानां,              | नार.,          | ×0,0              |
| राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात् ,               | मनु.,          | ७८३            | लाभार्थं वणिजां सर्वे,           | नार.,          | ४३४               |
| राष्ट्रान्तकरणावेतौ,                       | "              | ७६२            | लाभालाभौ यथा द्रव्यं,            |                | 349               |
| राष्ट्रीये: सह तद्राष्ट्रं,                | . 97           | ८२८            | लालिता निगृहीता च,               | महाभार.,       | <b>\$.9.</b> 0    |
| राष्ट्रेषु रक्षाधिकृताः,                   | . ,,,          | ५६८            | लिखितं तत्प्रमाणं तु,            | कात्या.,       | 986               |
| राष्ट्रेषु राष्ट्राधिकृतान् ,              | -99            | ५५०            | लिखितं बलविन्नस्यं,              | नार.,          | 963               |
| रिक्तभाण्डानि यरिंकचित् ,                  | .))            | ७८९            | लिखितं मुक्तकं चापि,             | कात्या.,       | <b>३</b> 9६       |
| *रिक्थप्राहिभिस्ते भर्तव्याः,              | विष्णु.,       | ६६८            | लिखितं साक्षिणश्च <b>ःद्वौ</b> , | -नार.,         | 3.66              |
| रिक्थपिण्डप्रदानेन,                        | .बृह.,         | ७४१            | लिखितं साक्षिणो भुक्तिः,         | व्यास.,        | 346               |
| रिक्थादर्धं समादद्युः,                     | नार,           | ७२३            | लिखितं साक्षिणो वापि,            | नार,,          | -8-9              |
| रिकिथनं सुहृदं चापि,                       | कात्या.,       | ३२४            | लिखितं ह्यमुकेनेति,              | याज्ञ.,        | . المربع          |
| रुच्या वान्यतरः कुर्यात् ,                 | याज्ञ.,        | २१०            | लिखितः स्मारितश्चैव,             | नार.,          | -9-9              |
| *रुघिरस्रोवे न साक्षिणः,                   | श. लि.,        | <b>१.९</b> ६   | लिखितस्याधुना विचम,              | कात्या.,       | 942               |
| रूपसंख्यादिलाभेषु.,                        | वृह.,          | ३३१            | लिखितस्येति धर्मोऽयं,            | : **           | €-6-9             |
| रोगिभ्योऽर्थं समादत्ते,                    | 1,             | ५२०            | लिखिता तु सदा धार्या,            | . 22           | <b>२</b> ३        |
| रोगोऽनिर्ज्ञातिमरणं,                       | कात्या ,       | २४७            | लिखितेनाप्नुयात्सिद्धिं,         | गरीचि.,        |                   |
| ,,                                         | पिता.,         | २४७            | लिखिते साक्षिवादे तु,            | बृह.,          | 38                |
|                                            | मनु-नार.       | , १४३          | लिखितो लेखितो गूढः,              |                | - <b>&amp;</b> &  |
| 99                                         | विष्याु.,      | २४७            | लिखितौ द्वौ तथा गूढौ,            | "              | ે.<br>- તે.જ.ર    |
| स्                                         |                |                | लिङ्गं छित्वा वधस्तत्र,          | ः,<br>याज्ञ.,  | ાયુષ્ટર           |
| ्लक्षणान्येवःसाक्षित्वे,                   | नार.,          | १९५            | लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ,           | ·              | ~8' <b>3'3</b>    |
| ख्यान्यव साद्धत्व,<br>खक्षयेयुः क्षतादीनि, | पिता,          | २२६<br>१२६     | लिङ्गिनः श्रेणिपूगाश्च,          | ,,<br>कात्या., | 900               |
| ्लप्तकं दापयेदेवं,                         | कात्या.,       | ३०४            |                                  |                |                   |
| लब्धे तु चौरे यदि वा,                      |                | ५५३            | लिङ्गिनस्तस्कराः कुर्युः,        | ,,<br>बृह.,    | . <del>5</del> .9 |
| रुष्धेऽर्थेऽभ्यर्थनं मोहान् ,              | ))<br>सन       |                | लिङ्गिनां प्रसवानां तु,          |                | . 3.9             |
| ्लभते दक्षिणाभावं,                         | बृह.,<br>नार., | <b>&amp;</b> 0 | छुच्धातिवृद्धा वालाश्च,          | कात्या.,       |                   |
| ्रमात दाल्णामाव,<br>्राचेन चेन्द्र स्टब्स  |                | 363            | चेत्रकः सक्तिकारकः               | बृह.,          | .४.२०             |
| लमेत चेत्र द्विगुणं,<br>लमेन उत्पत्ति करित | काच्या,        | ३२८            | लेखकः प्राड्विवाकश्च,            | -कात्या.,      | .१०१              |
| ंलमेत तत्सुतो वाषि,<br>क्योनांशं म रिकार   | ,1<br>         | ६६३            | लेखियत्वा तु यो वाचा,            | "              | ८२                |
| लभेतांशं स पित्र्यं तु,                    | कात्या.,       | •              | लेख्यं कृत्वा स्वनामाङ्कं,       | बृह.,          | 9,€,€             |
| ·लभेताजीवनं शेषं,                          | म्नु.,         | ७०४            | लेख्यं तु त्रिविधं प्रोक्तं,     | ,,             | 942               |

| लेख्यं तु द्विविधं ज्ञेयं,      | नार.,            | १५३        | लोकेंऽस्मिन् द्वाववक्तव्यौ,   | नारं.,                                    | ४८३                |
|---------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| लेख्यं तु साक्षिमत्कार्यं,      | कात्या.,         | 969        | होकेऽस्मिन् द्विविधं द्रव्यं, | ر, ۱۲                                     | ०८२<br>४२९         |
| लेख्यं त्रिंशत्समातीतं,         | बृह.,            | १७४        | *लोप्तहस्तश्रीरः.             | ,,<br>शङ्घ., लि.,                         |                    |
| लेख्यं दचाद्विशुद्धणें,         | नार.,            | ३३७        | लोभद्वेषादिकं त्यक्तवा.       | ् <sub>ख</sub> ः,,<br>बृह् .,             | 38                 |
| लेख्यं यचान्यनामाङ्कं,          | ,,               | १६७        | लोभात्सहस्रं दण्डस्तु,        |                                           | 989                |
| लेख्यं वा साक्षिणो वापि,        | वृह.,            | 939        | लोभाद्भयाद्वा यो राजा,        | बृह.,                                     | ५७१                |
| लेख्यं वा साक्षिमत्कार्य,       | याज्ञ.,          | 944        | लोभान्मोहाद्भयान्मैत्र्यात्   | ट्र.,<br>मनु.,                            | 989                |
| लेख्यं सिघ्यति सर्वत्र,         | नार.,            | 900        | लोहानामपि सर्वेषां,           | नार.,                                     | ५२४                |
| लेख्यं स्वहस्तसंयुक्तं,         | कात्या.,         | २६६        | व                             | ,                                         | • •                |
| लेख्यं हीनाधिकं भ्रष्टं,        | नार.,            | <b>६</b> 9 | वंशादिकं यस्य राजा,           | 77                                        | <b>~!</b> ~ ?      |
| लेख्यकिया तिरस्येत,             | कात्या.,         | १७३        | वक्तव्यं तिह्रयं यत्र,        | बृह.,<br>सम्बद्ध                          | १५९                |
| लेख्यचारेण लिखितं,              | ,,               | 984        | वक्तव्यं साक्षिभिः साक्ष्यं,  | कात्या.,                                  | 93.0<br>34         |
| लेख्यदोषास्तु ये केचित् ,       | बृह-कारया.,      | 920        | वक्तव्येऽर्थे न तिष्टन्तं,    | ))<br>=================================== | १३७                |
| लेख्यधर्मी सदा श्रेष्ठो,        | "                | १७३        | वक्ताध्यक्षो चृपः शास्ता,     | कात्याः-नारः,                             |                    |
| लेख्यमालेख्यवत्वेचित् ,         | व्यास.,-त्रृहु., | १६६        | वचनं यत्रमिद्येत.             | बृह.,<br>                                 | २.७<br>२.७         |
| लेख्यस्य पृष्ठेऽमिलिखेत् ,      | याज्ञ.,          | ३३६        | वचनात्तत्र न स्यातु,          | नार.,                                     | 998                |
| लेख्यस्योपरि यत्साच्यं,         | संवर्तः.,        | ७२         | वचनात्तुल्यदोषः स्यात्        | कात्या.,                                  | 828                |
| लेख्याभावे तु तां तत्र,         | विष्णु-कात्या.,  | 9.00       | वचनाद्दोषतो मेदात्,           | नार.,<br>नार.,                            | ४८४<br>१०८         |
| लेख्यारुढं साचिमद्वा,           | बृह.,            | २७८        | वणिक्चिछिरिप्रथोगेषु,         | कात्या.,                                  | •                  |
| लेख्याहृढश्चेतरश्च,             | कात्या.,         | ४४२        | वणिक्पथं च ये कुर्युः,        | बृह.,                                     | ३१<br>७५९          |
| लेख्यालाभारसमृतं तावत् ,        | 1)               | १७६        | वणिक्प्रमृतयो यत्र,           | <sub>ट्र</sub> ु.,<br>नार.,               | ३५८                |
| लेंख्ये च सति वादेषु,           | ,,               | ९३         | वणिन्भस्यात्कतिपयैः,          | कात्या.,                                  |                    |
| लेख्ये देशान्तरं नीते,          | नार-कात्या.,     | 904        | वणिग्विकीतपण्यस्तु            | •                                         | ₹.o                |
| लें ६येन भोगविद्धिर्वा,         | बृह.,            | 183        | वणिग्वीथीपरिगतं,              | बृह.,                                     | ५६<br>३७६          |
| लेंख्येन सान्तिभिर्वापि,        | "                | ३३०        |                               | ,,<br>मरीचि.,                             | ३५६                |
| लेख्ये लेख्यिकया प्रोक्ता,      | संवर्तः.,        | १७२        | ",<br>विणिजः कर्षकाश्चैव,     | •                                         | ३५७                |
| लेशैरभ्यनुगन्तव्या,             | नार.,            |            | वणिजां कर्षकाणां च,           | कात्या.,                                  | ३२५<br>३७२         |
| लेशोद्देशस्तु युक्ति स्स्यात् , | कात्या.,         | ९२         | वणिजो हेमकाराश्च,             | ",<br>पिता.,                              | २० <i>२</i><br>२१७ |
| ंस्रोकपास्तद।दित्या,            | पिता.,           | २१६        | वत्सनामिनिभं पीतं,            | कात्या,                                   | <b>२४</b> :9       |
| रीकप्रसिद्धं स्वकृतात्,         | व्यास.,          | १७२        | वदेखादी स हीयेत,              | गा(भा,                                    | ८३                 |
| ंलोकवेदाङ्गधर्मज्ञाः,           | बृह्.,           | २७         | वधः संग्रहणं स्तेयं,          | ਾ<br>ਕਵ                                   | કું<br>કું         |
| *लोकवेदवेदाङ्गवित् ,            | गौत.,            | ७८३        | वधः सर्वस्वहरणं               | बृह.,<br>नार.,                            | ५५८                |
| लोकसंव्यवहारार्थ,               | मनु.,            | ८०७        | वधकश्चित्रकृच्छङ्गः,          | ٠١١٢٠,                                    | 990                |
| *लोकाः प्रतिप्रहार्थ,           | बौघा.,           | १३७        | वधदण्डो भवेत्तस्य,            | ))<br>TT=T===                             |                    |
| लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः,     | याज्ञ.,          | ६४७        | वधबन्धभयाचैव,                 | मत्स्यपु.,                                | ५९४<br>६०८         |
| लोकान्तरमती वापि,               | देव.,            | ६४१        | वधस्तत्र प्रवर्तेत.           | महाभा.,                                   | ५०८<br>५८५         |
| होके संव्यवहारार्थं,            | बृह.,            | 606        | वधाङ्गच्छेदाईवित्रो,          | कात्या.,                                  | ५८५<br>८०९         |
|                                 | •                | •          | । जरावापत्रा,                 | ",                                        | 60.1               |

|                               |            | •        |                                 |                  |
|-------------------------------|------------|----------|---------------------------------|------------------|
| वधारते त्राह्मणस्य,           | नार.,      | ५७३      | वर्णाश्रमाणां संस्थानं,         | श. लि., ७७६      |
| वधार्हः सुवर्णशतं,            | बृह.,      | 609      | वर्णानां हि वधो यत्र,           | याज्ञ., १४७      |
| वधे च प्राणिनां साद्यं,       | कात्या.,   | १३६      | वर्तेत चेत्प्रकाशं तु,          | कात्या., ७६३     |
| वधेन गोपो मुच्येत,            | नार.,      | ४६५      | वर्तेत याम्ययावृत्त्या,         | मनु∴, `११        |
| वधेन शासयेत्पापम् ,           | कात्या.,   | ७९९      | वर्षाणि विंशति भुक्ता,          | व्यास., १८१      |
| वधेनापि यदा त्वेनं,           | मनु.,      | ७८१      | वर्षाणि विंशतिं यस्य,           | ,, १८६           |
| *वध्यः शूद्र आर्यायां,        | आप.,       | ५९०      | वर्षाणि विश्वति यावत्,          | कात्या., १७०     |
| *वध्य घातित्वं,               | विष्णु.,   | <b>۷</b> | वर्षान्यष्टौ स भोक्तास्यात् ,   | " krid           |
| वध्यवासांसि गृह्णीयुः,        | मनु.,      | ८३२      | वर्षासु षड्यवा मात्रा,          | नार., २४१        |
| वध्यांश्च हन्युः सततं,        | ,,         | ८३२      | वर्षांसु समये विह्नः,           | नार., २०३        |
| वनस्पतीनां सर्वेषां,          | ,,         | ५०३      | वल्लभाश्च न पृच्छेयुः,          | कात्या., ११३     |
| वन्दित्राहांस्तथा वाजि,       | याज्ञ.,    | ५३०      | वशाऽपुत्रासु चैवं स्यात् ,      | मनु., ६८५        |
| वन्ध्यां स्त्रीजननीं निन्दां, | नार.,      | ६१६      | वसानस्त्रीन् पणान् ,            | याज्ञ., ५२६      |
| वयः कर्मच वित्तं च,           | याज्ञ.,    | ७७९      | वसिष्ठः शपर्थं शेपे,            | नार., २५५        |
| वरं कूपशताद्वापि,             | नार.,      | १२७      | *वसिष्ठकाश्यपयोः,               | श. लि., ७४०      |
| वरं कतुशतात्पुत्रः,           | 2)         | १२७      | वसिष्ठवचन प्रोक्तं,             | बृह., २७८        |
| वर्चस्थानं विह्नचयं,          | बृह.,      | ४५३      | वसिष्ठविहितां वृद्धि,           | मनु., २७९        |
| वर्जिताः पञ्च धनिनां,         | ब्रह्मपु., | ७३६      | वसिष्ठश्चापि शपथं,              | ,, <i>२५</i> ५   |
| वर्ण रूपं प्रमाणं च,          | मनु.,      | હુલ્લ    | वसेयुरेते विज्ञाताः,            | ,, ८२९           |
| वर्णकमाच्छतं द्वित्रि.,       | याज्ञ.,    | २८१      | ,, ,,                           | ,, ८३२           |
| वर्णवाक्यकियायुक्तं,          | नार.,      | 9 ६ 9    |                                 | मनु-विष्णु., ६७८ |
| *वर्णक्रमेण चतुस्त्र,         | विष्णु.,   | ६९९      | वस्रकुप्यहिरण्यानां,            | व्यास., ४३६      |
| वर्णकमेण सर्व।िण,             | मनु.,      | 46       | वस्त्रभान्यहिरण्यानां,          | याज्ञ., २८९      |
| वर्णसंकरजातानां,              | कात्या.,   | २०८      | वस्रादयोऽविभाज्या,              | बृह., ६८०        |
| वर्णसंकरदोषश्च,               | नार.,      | ४७७      | वस्त्रान्नहीनः कान्तारे,        | ু,, ৭५४          |
| *वर्णसंकरादुत्पन्नान् ,       | बौधा.,     | ८१९      | *वाकोवाक्येतिहास,               | गौत., ७८३        |
| वर्णस्वराकारभेदात् ,          | नार.,      | ५४३      | वाक् चक्षुः पूजयति नो,          | याज्ञ., ७८       |
| वर्णानामनुलोमानां,            | उशना.,     | ६६२      | वाक्छलानुत्तरत्वेन,             | बृह., २५९        |
| वर्णानामानुलोम्येन,           | कात्या.,   | ३९६      | वाक्पारुष्यादिना नीचो,          | », ४९ <u>७</u>   |
| ंवर्णानामानुलोम्येन,          | याज्ञ.,    | ४७५      | वाक्पारुष्ये च भूमौ च,          | कात्या., ९३      |
| वर्णान्त्यस्य सदा दोषं,       |            | . २०५    | वाक्षारुष्ये यथैवोक्ताः         | ,, ४९२           |
| वर्णानां नियमं धर्म,          |            | . २०     | वाक्पारुष्यं तथैवोक्तं,         | नार,, ४२         |
| वर्णानां प्रातिलोम्येन,       | नार.,      | •        | वा                              |                  |
| वर्णानां संकरं चक्रे,         | मनु.,      | ६४२      | वाक्प्रतिपन्नं कुटुम्बिना देयं, | विष्णु., ३१४     |
| ः वर्णापेतमविज्ञातं.          | , );       | ८२८      | वाक्याभावे तु सर्वेषां,         | कात्याः, १८      |
| वर्णावरेष्वंशहानिः,           | नार.,      | ६९७      | वाक्यैविंभावयेल्लिङ्गः,         | मनु., ७७         |
| वर्णाश्रमविलोपश्च,            | बृह.,      | ७७५      | वाग्दण्डश्चैव धिग्दण्डो,        | <b>ब</b> ह., ७८२ |
| •                             |            |          |                                 | 447              |

| वाग्दण्डं प्रथमं कुयति ,<br>-                        | मनु., ७८१              | *विंशतिभागो ज्येष्ठस्य,                   | गौत., ६५६           |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये,                              | मनु-नार., ११७          | विंशत्यब्दे दशाहं तु,                     | कात्या., ६५         |
| वाग्दण्डस्ताङनं चैव,                                 | कात्या. ४९२            | विंशात्संवत्सराद्देयम् ,                  | ,, ३९९              |
| वाग्दैवत्यैश्च चरुभिः,                               | मनु., १४७              | विकर्मिकयया नित्यं,                       | मनु., ५२७           |
| वाश्धिगदण्डं वधं चैव,                                | बृह., ७८१              | विकर्मस्थान् शौण्डिकांश्व,                | मनु., ५२७           |
| वाग्धिग्दमं परित्यागं,                               | ,, ४२५                 | विकारो वाडन्यथा गात्रे,                   | कालिकापु., ७९       |
| वाचं न वदति त्रस्तः,                                 | कालिकापु., ७९          | विकृष्यमाणे चेत्रे तु,                    | नारः, अ५९           |
| वाचा च यत्प्रतिज्ञातं,                               | हारी., ३७७             | विकयं चैव दानं च,                         | कात्या., ३.७४       |
| वाचिकी तुन सिध्येत्सा,                               | संवर्तः, १७२           | विकयं वाकियातत्र,                         | बृह्,, ७७२          |
| वाचिकी यदि सामर्थ्यात् ,                             | ,, ৭৩ই                 | विकयादानसंबन्धे,                          | कात्या., ९३         |
| वाजिवारणवालानां,                                     | कात्या., ५२९           | विकयाचो धनं किंचित्,                      | मनु., ३५२           |
| वाणिज्यं कारयेद्वैश्यं,                              | मनु ७७६                | विक्रयावक्रयाधान,                         | याज्ञ., ५२६         |
| वाणिज्याद्याः सहैतेस्तु,                             | बृह., ३५८              | विकये चैव दाने च,                         | कात्या., २७६        |
| वातायनं प्रणालीश्व,                                  | ,, ४५३                 |                                           | ·                   |
| वादकाले तु वक्तव्याः,                                | वृह-कात्या , १२०       | "<br>विकियाद्वान्धवः स्नेहात् ,           | ,, ५२०<br>नार., ११८ |
| वादसंक्रमणं ज्ञेयो,                                  | नार., ८१               | विक्रीणतां च विहितो.                      | याज्ञ., ५१६         |
| वादान्पश्येदात्मकृतान् ,                             | बृंह., ४६              | विकीणानस्तदन्यत्र,                        | नारः, अस्           |
| वादित्रतूर्यधोषैश्व,                                 | पिता., २१६             | विकीणींते परस्य स्वं,                     | भनु., देपन          |
| वादिना यदभिष्रेतं,                                   | कात्या., ९०            | विक्रीणीते स्वतन्त्रः सन्                 | नार., ३८ <b>८</b>   |
| ंवादिनो न च दण्ड्यास्स्युः,                          | ,, ७६                  | विकीतमपि विकेयं.                          | याज्ञ., ४३३         |
| वादिभ्यामभ्यनुज्ञातं,                                | नार., ६३               | विकीयते दमस्तत्र,                         |                     |
| वादिसंप्रतिपत्या वा,                                 | व्यास., २५८            | विकीयतेऽसमक्षं यत्                        | ,, ४३२              |
| वादेष्ववचनीयेषु,                                     | मनु-नार., ४७६          | विकीय पण्यं मूल्येन,                      | नार., ३५०           |
| वादो वर्णानुपूर्व्येण,                               | ंबंह., ५८              | विक्रीय वस्त्राभरणं,                      | ુ, જ <b>ર</b> ક     |
| *वाद्यभाण्डालङ्कार,                                  | श. लि., ८००            | •                                         | बृह., ६८१           |
| *वानप्रस्थधन,                                        | विष्णु., ७५४           | विकीयासंप्रदानं च,                        | नारः, ४२            |
| वानप्रस्थयतिब्रह्म,                                  | याज्ञ., ७५४            | विकीयासंप्रदानं तत्,                      | नार., ४३९           |
| वापीकूपतडांकानि,                                     |                        | विकेता ब्राह्मणस्त्वेषां,                 | ·,, -9:9:o          |
| *वापीतडागोंद्                                        | बेंह., ४४०<br>याचि ५६६ | विकेता वात्मनः शास्त्र,                   | ,, اعدد             |
| वामहस्तेन वा स्नावी,                                 | श. लि., ५६६            | विकेतुः प्रतिदेयं तत्,                    | ,, ४३५              |
| वार्घक्ये च शिशूनां तु,                              | उराना., ४७             | ,,, ,,,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | बृह., ४३७           |
| वासः कौशेयवर्ज,                                      | हुह., ४४ <b>१</b>      | विकेतुरेव सोऽनर्थो,                       | नार., ः४३-१         |
| वासः पश्चन्नदानानां,                                 | नार ५०६                |                                           | बृह., ३५,१          |
| ंबासनस्थमनाख्याय,                                    | ,, ५५७                 | विकोशन्त्यो. यस्य राष्ट्र,                | मनु., ५११           |
| वासांसि मृतंचैलानि,                                  | यारा ५८७, ३३८          | विकोशमानां यो भक्तां,                     | कात्या., ३९९        |
| वाह्यन्साहसं पूर्व,                                  | मनु., ८३२              | विग्रहाजायते नॄणां,                       | बृह., ८५            |
| ्वाह्यन्साहस पूर्व,<br><sup>*</sup> विंशं पौनर्भवाय, | मनु., ५००              | विग्रहे विजये लाभे,                       | कात्या., ७६८        |
| ावरा पानसवाय,                                        | हारा., ७१५             | विद्युष्य तु हृतं चौरैः,                  | मज़-नार , ४१५       |
|                                                      |                        | •                                         | ~,                  |

| विचारयतिः येनासौ,             | व्यास.,      | ع،بع [ | विद्वानशेषमादद्यात् ,       | याज्ञ.,        | <b>८९२</b>  |
|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------------|----------------|-------------|
| विचार्य कार्थ न्याय्यं चेत् , | कात्या.,     | 4,9    | विद्वेषिणो व्यसनिनो,        | बृह.,          | ४२०         |
| विचार्य तत्कृतं राजा,         | बृह-कात्या., | २६८    | *विधनस्य स्त्रीयाही,        | विष्णुः,       | ३१९         |
| विचार्य तस्य वा वृत्तं,       | मनु.,        | ३४६    | विधाय प्रोषिते वृति,        | मनु.,          | ६३१         |
| विचार्य धर्मनिपुणैः,          | नार.,        | 20,3   | विधाय वृत्ति भार्यायाः,     | मनु.,          | ६११         |
| विचार्य श्रेणिमिः, कार्यं,    | बृहः.,       | ३०     | विधिः पश्चविधस्तूक्तः,      | नार.,          | ४९६         |
| विचार्य सर्वे पण्यानां,       | मनु.,        | ५१६    | विघिदत्तं विषं येन,         | बृह.,          | २४४         |
| विचित्रैश्वारयेत्वारैः        | नार.,        | ५४६    | विधिदत्तस्य दिव्यस्य,       | ,,             | २१२         |
| विच्छिन्नापि तु सा ज्ञेया,    | कात्या.,     | १७९    | विधिरेव सवर्णानां,          | देव.,          | ६६३         |
| विज्ञाप्य नृपतिं सभ्यः,       | ,,           | ३४     | विनयः कल्पनीयः स्यात् ,     | बृह.,          | ५८१         |
| विज्ञानमुच्यते शिल्पं,        | बृह.,        | ३८३    | विनयोऽभिहितः शास्त्र,       | "              | ४७५         |
| *विज्ञायते ह्येकेन,           | वसि.,        | ७३२    | विनष्टे मूलहानिः स्यात् ,   | नार.,          | २९४         |
| विज्ञेयोऽसाधुसंसर्गात् ,      | बृह.,        | ५७५    | विनाधारणकाद्वापि,           | याज्ञ.,        | ३००         |
| विट्शूद्रयोस्त्वेवमेव,        | मनु.,        | ४८२    | वि नानार्थेऽव सन्देहे,      | कात्या.,       | ४०          |
| विण्मूत्रशङ्का यस्य स्यात ,   | कात्या.,     | ३२५    | विनापि मुद्रया लेख्यं,      | ,,             | 909         |
| विष्मुत्रोदकचक्कं च,          | ,,           | ४५४    | विनापि शीर्षकान् कुर्यात् , | याज्ञ.,        | २१०         |
| विण्मूत्रोन्मार्जनं चैव,      | ,,           | ३८७    | विनापि साक्षिमिलेंख्यं,     | ,,             | 959         |
| वितत्येह यशो लोके,            | नृह.,        | 9.0    | विनाशयन् हरन् दण्ड्यः,      | વૃદ્ધં.,       | 440         |
| वितथेन बुवन् दर्पात् ,        | मनु.,        | ४८१    | विनियोगात्मरक्षासु,         | नार.,          | ६०३         |
| विदित्वैतान् न्यायरसान् ,     | बृह.,        | 90     | विनियोगात्मरक्षासु,         | नार.,          | ६०३         |
| *विदेहायां,                   | पैठीन.,      | 498    | विनिर्गच्छंस्तु तत्सर्थं,   | ,,             | ४११         |
| विद्यते तत्र तेषां तु,        | ब्रह्मपु.,   | ५३६    | विनिश्चिते पूर्वपक्षे,      | बृह.,          | ६४          |
| विद्यमाने तु संरक्षेत्,       | कात्या.,     | ६८५    | वितिह्नुते यथाभूतं,         | ,,             | 900         |
| विद्यमानेऽपि रोगार्ते,        | ,,           | ३११    | विनीतवेषाभरणः,              | मनु.,          | v           |
| विद्यमानेऽपि लिखिते,          | नार.,        | 964    | विनीतवेषो नृपतिः,           | कात्या.,       | 9           |
| विद्यया ऋयबन्धेन,             | बृह.,        | १७७    | विनेयः स भवेदाज्ञा,         | नार.,          | ८२          |
| विद्याकर्मयुतस्तेषां,         | ,,           | ६६४    | विनेयः प्रथमेनैव,           | ,,             | ४४७         |
| विद्यात्रयो समाख्याता,        | ,,           | ३८३    | विनेयौ सुमृशं राज्ञा,       | <b>,</b>       | ६४०         |
| विद्याधनं तुं तत्प्राहुः,     | क!स्या,      | ६७७    | विन्देत्पतित्रता नारी,      | बृह.,          | ७४६         |
| ,,                            | ,,           | ,,     | विन्यसेत्त पदं कर्ता,       | पिता           | <b>२२</b> ६ |
| विद्याधनं तु तद्विद्यात्,     | ,,           | ,,     | विपरीतं 'नयन्तरतु,          | मनु.,          | ४४६         |
| विद्यापणकृतं चैव,             | "            | ,,     | विपरीतमधर्भ स्यात्,         | बृह.,          | 90          |
| विद्याप्रतिज्ञया लड्घं,       | "            | ,,     | *विपरीता बाह्यण्यां,        | हारी. <b>,</b> | <b>۵۹۵</b>  |
| विद्याप्राप्तं शौर्यधनं,      | व्यास.,      | ६७५    | *विपर्यये ब्राह्मण्यां,     | श. लि.,        |             |
| विद्याविज्ञानकर्मार्थं,       | बृह.,        | ३८२    | *विपर्यये,                  | योधा.,         | ८१५<br>८२०  |
| विद्याविज्ञानशौर्यार्थ,       | ,,           | ६६४    | विपर्यये तुल्यदोषः,         | नार.,          |             |
| विद्याशौर्यादिनावाप्तं,       |              | ६५२    |                             |                | ३५६         |
| रमचात्र,                      | "            | 4.17   | 1 . see . Altitle deads?    | मनु.,          | 8000        |

| विप्रक्षित्रयवैश्याश्च,                  | TT 100                      | 1                           |                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| विप्रतिपत्तौ विवादे च,                   | बृह., ८ <b>१</b> १          | विभागकाले दातव्यं,          | कात्या., ६७२         |
| विप्रत्यये प्ररीक्ष्यं तत्,              | कालिकापु., २१०              | विभागदाने विपर्णे,          | बृह., १००            |
| विप्रत्वेन तु शुद्रस्य,                  | नार., १६७                   | विभागधर्मसंदेहे,            | नार., ७५८            |
|                                          | याज्ञ., ५६५                 | विभागनिह्नवे ज्ञाति,        | याज्ञ., ७५८          |
| ,,<br>विप्रपीडाकरं छेचं,                 | ,, 869                      | विभागपत्रं कुर्वन्ति,       | बृह., १५४            |
|                                          | याज्ञ., ४९०                 | विभागभावना ज्ञेया,          | याज्ञ., ७५८          |
| वित्रे शतार्धं दण्डस्तु,                 | बृह., ४७९                   | विभागे सति धर्मोऽपि,        | नार., ७५८            |
| विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु,                 | मनु., ८१३                   | विभागोऽर्थस्य पित्र्यस्य,   | ,,, ६४५              |
| विप्रस्योद्धारकं देयं,                   | ,, ६९७                      | विभावकं तत्र दिव्यं,        | बृह., ३४७            |
| विप्राः प्राहुस्तथा चैव,                 | ંક ,, : ७३૮                 | 1 2 2 2 4                   | ٠,, ٩٠               |
| विप्रान्तिषादः श्रद्धायां,               | ें देव., ८१२                |                             | नार., २६५            |
| विप्रान्मूर्धावसिक्तो हि,                | ं याज्ञ., ८१३               | विभाव्य दापयेन्न्यासं,      | बृह., ३४६            |
| विष्रेण क्षत्रियाजातो,                   | बृह., ७०१                   | D                           | कात्या., ३०५         |
| विप्रो धर्मद्रुमस्यादिः,                 | ,, 90                       | विभाव्यो वादिना यादक्,      | , 90€                |
| विष्छतौ श्रुद्रबद्दण्डयौ,                | मनु., ५९१                   | 50-32 - S                   | ,, १३७               |
| विद्युवंश्व भवेदेवं,                     | ें कात्या., ८२              | विमोत्तरतु यतस्तरमात्,      | 303                  |
| विभक्तजस्य तत्सर्वे,                     | वृह., ७०५                   | विरुद्धं नियतं प्राहुः,     | 269                  |
| विभक्ताः सह जीवन्तो,                     | ्रं मनुः, ७५४               | विरुद्धं न्यायतो यत्तु,     | 262                  |
| *विभक्तादायादानपि,                       | बौधा., ७५१                  |                             |                      |
| विभक्तानवगच्छेयुः,                       | नार., ७५८                   | विरुद्धा वर्जिताः स्युः,    | बृह-यम., ५०          |
| विभक्तानां पृथाज्ञेयाः,                  | नार., ७५८                   | विरूपं रूपवन्तं वा,         | कात्या., ११३         |
| विभक्ता भ्रातरः कुर्युः,                 | नार., ३०३, ७५८              | विलिखत्यविन पद्भयां,        | मनु., ६०४            |
| विभक्ता भ्रातरो ये च,                    | , बृह., ७५५                 | विवशः शतमाजातीः,            | नार., १४०            |
| विभक्ताऽविभक्ता वा,                      | ं,, ३ <i>७६</i>             | विवादं संप्रवद्यामि,        | मनु., १२५            |
| विभक्ता द्यविभक्ता वा,                   | नार., ३०९                   |                             | ۶۹۶ <sub>(ر. ۲</sub> |
| ,                                        | बृह., ७६०                   |                             | बृह., २७७            |
| विभक्ते नैव यत्प्राप्तं,                 | कात्या., ६९५                | विवादयेत् सद्य एव,          | यांज्ञ., ६६          |
| विभक्तेषु सुतो जातः,                     | याज्ञ., ७०६                 | विवादाद्विगुणं दण्ड.,       | ,, १४२               |
| विभक्तो यः पुनः पित्रा,                  | <b>ब्</b> ह., <i>७५</i> ०   | विवादानुमतं पृष्ट्वा,       | व्यास., २५           |
| *विभजिष्यमाणम                            | हारी., ७११                  | विवादिनो नराश्चान्यान् ,    | ः बृह., ७८०          |
| विभजेरन धनं तस्य                         | शराः, ७१५                   |                             | ,,,, २७              |
| विभजेरन सताः पित्रोः                     | याज्ञ., ६६२                 | विवाद साक्ष्णस्तत्र,        | नार, ८८              |
| *विभज्यमाने टायार्थे                     | थारा, ६६३                   | विवादाऽष्टादशोपेतः,         | बृह., ७७१            |
| विभज्यमानी सवा क्रमने                    | हारी., ६५७                  | विवास्यो वा भवेदाष्ट्रात् , | . मनु., ७८५          |
|                                          |                             | विवाहकाल यत्स्त्रीभ्यो,     | कात्या., ६९४         |
| विभागं चेत विता कर्णंच                   | कात्या., ६१५<br>याज्ञ., ६५४ | विवाहात्परता यत्तु.         | ंकात्या ६९४          |
| ં વાર્ષ મહામામાં જીવાલ                   | , याज्ञ., ६५४               | विवाहादिविधिः स्त्रीणां     | ं नार., ६०१          |
| 1 2 11 1 24 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | व्यास., ६७५                 | विवाह्यश्रोत्रिमिर्युक्तं,  | बृह., १८९            |
|                                          |                             | <del>-</del>                | <b>*</b> - •         |

| c-22 0 1                                       | बह. ४९५                 | विषामिदां स्त्रियं चैव,        | याज्ञ., ५६७                    |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| विविक्ते ताडितो यस्तु,                         |                         | विषोद्धन्धनशस्त्रण,            | बृह, ८०५                       |
| विविधस्यास्य लेख्यस्य,                         | बृह., १६६               | विसंवदेहिव्यमपि,               | व्यास., १० <b>६</b>            |
| विविधान्नरकान्याति,                            | हारी., ३७७              | विसंवदेन्नरो लोभात् ,          | मनु, ४२४                       |
| विवीतनगराभ्याशे,                               | बृह., ३६९               | विसंवादोऽथ शीलस्य,             | कात्या., ३०९                   |
| विवीतभर्तुस्तु पथि,                            | . याज्ञ., ५५२           | विसर्जन हि तत्तस्य,            |                                |
| विवीते स्वामिना देयं,                          | कात्या., ५५३            |                                | - •                            |
| विवृध्यर्थं स्ववंशस्य,                         | , मनु., ७२६             | विस्फोटाचैस्तथा दोषैः,         | कालिकापु., २५२                 |
| विंशस्तथार्धपद्याशत् ,                         | बृह., ४ <i>७९</i>       | विसम्भैः सर्वशङ्कासु,          | पिता., २०९                     |
| विशालामुच्छ्रितां शुद्धां,                     | पिता., २१६              | विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्रात् , | मनु., ३९३                      |
| विशीलः कामदप्तो,                               | मनु., ६२७               | विहङ्गमहिषीणां च,              | ,, ७३९                         |
| विशुद्धं तमिति ज्ञात्वा,                       | विष्णु., २४४            | विहाय करणं पूर्वं,             | बृह., ७७१                      |
| विशुद्धिर्दण्डभाक्तवं च,                       | नार., ४९६               | विहाय चरिताचारं,               | ,, २६२                         |
| विशेषश्चापि पुत्राणां,                         | देव., ७१५               | विहायोपान दुष्णीषं,            | ,, १३६                         |
| विशेषतः स्थावराणां,                            | नार., १८५               | विहिताकरणान्नित्यं,            | ,, ২৭                          |
| विशेषतो गृहक्षेत्र,                            | नार., २७३               | वृक्ष्पर्वतमारूढा,             | कात्या., ७३                    |
| विशेषतोऽत्रस्तायाः,                            | ,, ६४२                  | वृत्तदेशकुलानां च,             | ,, ४७२                         |
| विशेषलिखित ज्याय,                              | कात्या., ३०२            | *वृत्तस्थस्य,                  | ,, ८० <b>२</b>                 |
| विशेषश्चेन दश्येत,                             | नार., ४९७               | वृत्तस्वाध्यायवांस्तेयी,       | बृह., ५४०                      |
| विशोधिते क्रये राज्ञा.                         | कात्या., ३५४            | *वृत्तिमूलो,                   | श. लि., ८००                    |
| विश्रम्भहेत् द्वावत्र,                         | नार., २७८               | वृत्तिराभरणं शुल्कं,           | देव., ६९३                      |
| विश्वस्तवश्रकाश्चेव,                           | बृह., ३९                | वृत्ते वादे पुनर्न्यायः,       | <b>ब</b> ह., ५९                |
|                                                | ,,                      | वृथा तदन्तरं ते स्यात्,        | नार, १३५                       |
| ,,<br>विश्वासं प्रथमं कृत्वा,                  | ,, 820                  | वृथा दानाचिकपणा,               | 20 -                           |
| विषं वेगकमापेतं,                               | विष् <b>गु</b> ., २४४   | बृद्धा वा यदि वाऽबृद्धाः,      | ,, ९ <u>२०</u><br>कात्या., ४४८ |
| विषं सहस्रेऽपहते,                              | बृह्,, १९९              | वृद्धि द्युः सर्वे वर्णाः,     | विसाु., २८७                    |
| विषत्वं ब्रह्मणः पुरत्रः,                      | नार., २४३               | वृद्धिः सा कारिता नाम,         | नार., २८३                      |
| । पष्त्व श्रह्मणः पुरतः,                       |                         | दृद्धिरष्टगुणा होषा,           |                                |
| ',<br>विषत्वं ब्रह्मणा सृष्टः,                 | याज्ञ., ,,<br>पिता. २४२ | बुद्धिस्तु योक्ता धान्यानां,   |                                |
| विषत्व ब्रह्मणा सृष्टः,<br>विषत्वाद्विषमत्वाच, |                         | ्राह्मश्रु पासा पापास,         | <u>-</u>                       |
|                                                | 9,                      |                                | बृह., २८ <b>२</b>              |
| विषमस्थाश्च ते सर्वे,                          | कात्या., ५३             | वृद्धे जनपदे राज्ञी,           | नार., ४६०                      |
| विषमस्थाश्च नासेध्याः,                         | बृह., <i>५४, ५५</i>     | *बृद्धे विपरीत,                | श. लि., ६६१                    |
| ,,                                             | नार., ५५                | बृद्धेरपि पुनर्बृद्धिः,        | नार., २८३                      |
| विषमान्तृपतिः कुर्यात् ,                       | कात्या., ४५२            | वृषत्तुद्रपश्र्नां च,          | याज्ञ; ५६१                     |
| विषमे भूप्रदेशे च,                             | पिता., २३४              | वृषलं तं विदुर्देवाः,          | मनु., ३७                       |
| विषमेषु च सज्जन्त्यः,                          | मनु., ६०१               | वृषलं सेवते या तु,             | यम., ५९ <b>२</b>               |
| विषवर्जे ब्राह्मणस्य.                          | नार., २०४               | वृषलस्वं गता लोके,             | मनु, ८२८                       |
| विषवेगक्कमातीतः,                               | ,, २४३                  | वृषो हि भगवान् धर्मः,          | मनु., ३७                       |
| १२                                             |                         | •                              | , , ,                          |
|                                                |                         |                                |                                |

| <sup>*</sup> वेणानां लङ्कन,                | . श. छि.,              | ८३०         | वैश्यश्वेत् क्षत्रियां गुप्तां,  | मनु.,            | ાષ્ટ્રહ         |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| वेणुकाण्डमयांश्चेव,                        | .कात्या.,              |             | वैश्यस्य च जलं देयं,             | कालिकापु.,       |                 |
| वेणुवैणवभाण्डानां                          | मनु.,                  |             | वैश्यस्तु क्षित्रयाक्रोशे,       | ्र बृह <b>्,</b> | ४७९             |
|                                            | नार.,                  |             | वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्,        |                  | ८१३             |
| वेतनस्यानपाकर्म,                           | नार., ४२               |             | वैश्यस्य वार्घपञ्चाशत् .         | •                | ४७८             |
| $\frac{1}{2}$ $n$ :                        | <b>ब्रह.</b> ,         | ३८२         | *वैश्यस्य वैश्यः,                | ",<br>विष्णु.,   | 900             |
| वेतनस्यैव चादानं,                          | मनु.,                  | ४३          | वैश्यस्य सलिलं देयं,             | नार.,            | २०४             |
| वेदविद्याविदो विप्रान्,                    | बृह.,                  |             | वैश्यस्य चैतद्विगुणं,            |                  | ४७९             |
| वेदादिमिरिदं प्रोक्तं,                     | नार,                   | २२८         | वैश्याच्छूदस्य कन्यायां,         | . वृह.,<br>नेन   |                 |
| वेलां प्रदेशं विषयं,                       | कात्या.,               |             | *वैश्याच्छुदायां,                | देव.,            | <b>روع</b>      |
| वेश्याः प्रधाना यास्तत्र.                  | .नार.,                 | .४१०        | वैश्याजोऽध्यर्धमेवांशं,          | बौधा.,           | ८१४             |
| वेश्यागामी द्विजो दण्ड्यो,                 | मत्स्यपु.,             |             | भने <del>गाः क्लियान</del>       | ,,               | . <b>६</b> .९ ७ |
| वैकृतं यस्य दृश्येत,                       | पिता.,                 | २४७         | *वैश्यात्क्षत्रियायाम् ,         |                  | 296             |
| वैगुरायाजन्मत पूर्वः,                      | मनु.,                  | ८२४         | वैश्यानु करणः शह्यां,            | याज्ञ.,          | ८१४             |
| *वैदेहकवन्दि,                              |                        | 648         | वैश्यातु जायते वात्यात् ,        | मनु.,            | ८२६             |
| वैदेहकादन्ध्रमेदौ,                         | पैठीन.,<br>मनु.विष्णु. | 473         | वैश्यापुत्रास्तु भागांस्त्रीन् , | महाभा.,          | ६९८             |
| वैदेहकादम्बष्ठायां                         | નસ.ાવખી,<br>સૌધા       | , ८२२       | वैश्यापुत्रस्तथाम्बष्ट,          | नार.,            | ८१६             |
| *वैदेहकानां पत्र,                          | बौधा,,                 | <i>د</i> ۹۹ | वैश्यापुत्रात्तयाम्बष्ट,         | नार.,            | ८१६             |
| वैदेहकानां स्त्रीकार्य,                    | शङ्खलि.,               |             | वैश्यापुत्रेण कर्तव्याः,         | महाभा.,          | ६३८             |
| *वैदेहकायाम्,                              | मनु ,                  | ८२९         | वैश्यापुत्रेण हर्तव्याः,         | महाभा.,          | ६९८             |
| े<br>वेदेटसामामस्य                         | राङ्खिलि.,             | ८१९         | वैश्यापुत्रो हरेद्द्यंशं,        | मनुः,            | ६९७             |
| वैदेहकायामम्बष्ठात् ,                      | देव.,                  | ८२०         | वैश्या प्रस्ता चत्वारि,          | , नार.,          | ६४२             |
| वैदेहकेन त्वम्बष्ठयां,                     | देव.,                  | ८२०         | *वैश्यायाम् ,                    | उश.,             | 698             |
| वैदेहकेन त्वम्बष्ट्यां,                    | मनुविष्णु.,            | ८२०         | ,,                               | पैठी.,           | 698             |
| वैद्यो वैद्याय नाकामी,                     | नार.,                  | ६७५         | ,,                               | वसि.,            |                 |
| वैरूप्यं मरणं वापि,                        | याज्ञ.,                | ६१०         | ,,                               | वसिष्ठ ,         | ८१७             |
| वैवाद्दिकं तु तिद्वचात्,                   | कात्या.,               | ६७८         | वैश्यायां क्षत्रियाजातः,         |                  | ८१७             |
| वैवाहिके कमायाते,                          | बृह.,                  | ३७५         | वेश्यायां क्षत्रियायां च,        | देव.,            | ८१२             |
| वैशेष्यातप्रकृति श्रेष्ठयात् ,             | मनु.,                  | 699         | वश्यायां बाह्यणाजातः,            | देव.,<br>केन     | 499             |
| वैश्यं पञ्चाशतं कुर्यात् ,                 | "                      | 499         | *वैश्यायां मागधः,                | देव.,<br>वैन्रे  | ८१२             |
| वैश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञं,                 | कात्या.,               | २८          | *वैश्यायां ग्रहः,                | पैठीः,           | ८१८             |
| वैश्यं वा क्षत्रियं वापि,                  | यम.,                   |             |                                  | हारीत.,          | ८१८             |
| वैश्यः सर्वस्वद्रण्ड्यः स्तात् ,           | ગ <b>ગ.,</b><br>#=     |             | *वैश्याय(मम्बष्ठ,                | <b>उश.</b> ,     | ८१४             |
| वैश्यमक्षारयन् ग्रहो,                      |                        | 489         | *वैश्यायामायोगवः:,               | पैठीन.,          | 698             |
| *वैश्यवजैम्ष्टधा,                          | <b>बृह</b> .,          | ४७९         | ,,,                              | शङ्खलिं.,        | 694             |
| वैश्यवृत्त्यर्भितं चैव,                    |                        | 488         | वैश्यायामेव श्रुद्धेण,           | यम.,             | 696             |
| नरमञ्जरपायत चव,<br>वैस्यग्रद्रो प्रयत्नेन, | कात्या.,               | 1           | विश्याश्रद्धयोस्त राजन्यात       | याज्ञ.,          | 698             |
| भ्यस्य अवस्ति,<br>भ्वैश्यश्वतुर्थमंशं,     | मनु.,                  | ७७६         | °वंश्येन,                        | पैठी.,           | 698             |
| <b>परपञ्जायमरा</b> ,                       | विष्णुः,               | ७९२         | वैरयेन ब्राह्मण्याम् ,           | न्छा.,<br>चसि.,  | 613             |

| *वैश्येन श्रदायां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श. लि. ८१४                                                                                                                                                                         | व्याधान् शाकुनिकान् गोपान्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मनु., ४४४                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *वैश्योऽर्धशतं द्वे वा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मनु-नार., ४७८                                                                                                                                                                      | व्याधितं व्यसनस्थं च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कात्याः, ६८६                                                                                                                                                 |
| वोढव्यं तद्भवेत्तेन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नार., ५४५                                                                                                                                                                          | व्यथिता सश्रमा व्यग्रा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बृह., ४०८                                                                                                                                                    |
| नोढुः स गर्भो भवति,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मनु., ७३०                                                                                                                                                                          | व्याधितोन्मत्तत्रद्धानां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कात्या., ३११                                                                                                                                                 |
| वोद्धमहिति गोपस्तां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नार., ४१६                                                                                                                                                                          | व्याधिना प्रेतकाले तु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, ६८७                                                                                                                                                       |
| व्यक्त हि नरके घोरे,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रामा., १७                                                                                                                                                                          | व्यापादने तु तत्कारी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, ५७१                                                                                                                                                       |
| व्यक्षेक श्रोत्रियाचार,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नार., १०९                                                                                                                                                                          | व्यापादो विषशस्त्राचैः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नार., ५५७                                                                                                                                                    |
| व्यत्यये कर्मणां साम्यं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | याज्ञ., ८२५                                                                                                                                                                        | व्याप्नोति पादशो यस्मात्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नार., ४१                                                                                                                                                     |
| व्यत्यय कमणा साम्य,<br>व्यत्यास परिहासाच,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कात्या., ३७९                                                                                                                                                                       | व्यायच्छ्रेच्छक्तितः क्रोशेत् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | बृह., ४१५                                                                                                                                                    |
| व्यपैति गौरवं यत्र,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कात्याः, ६७                                                                                                                                                                        | व्यालप्राहानुञ्छत्रत्तीन् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मनु., ४४४                                                                                                                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वृह-कात्या., <b>२</b> १२                                                                                                                                                           | व्यालग्राहान् शाकुनिकान् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मनु., ४४४                                                                                                                                                    |
| व्यभिचाररता या च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कात्याः, ६८७                                                                                                                                                                       | व्यालप्राही यथा व्यालं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अङ्गी., ६३३                                                                                                                                                  |
| व्यमिचारातु भर्तुः स्त्री,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मनु., ६३०                                                                                                                                                                          | व्यालग्राही यथा सर्पं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्यास., ६३४                                                                                                                                                  |
| व्यमिचाराहतौ शुद्धिः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | याज्ञ., ६१८                                                                                                                                                                        | व्यासिद्धं राजयोग्यं च यत् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | याज्ञ., ५१६                                                                                                                                                  |
| व्यभिचारे स्त्रियो मौण्डयं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नार., ६१९                                                                                                                                                                          | व्रतहीना असंस्काराः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | देव., ८२७                                                                                                                                                    |
| व्ययं दद्यात्कर्म कुर्यात् .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बृह., ३५९                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | बृहः., ६३६                                                                                                                                                   |
| व्यवहारः कृतोऽप्येषु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नार., २७०                                                                                                                                                                          | वात्यया सह संवासे,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मनु., ५८९                                                                                                                                                    |
| व्यवहारः स विज्ञेयो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बृह., २६१                                                                                                                                                                          | ब्रात्यातु जायते विप्रात्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मनु., ८२६                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नार., २७                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नार., २३२                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ******                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कात्या., २६२                                                                                                                                                                       | श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                            |
| व्यवहारश्वरित्रेण,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    | श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नार., २१४                                                                                                                                                    |
| व्यवहारश्वरिन्नेण,<br>व्यवहारान् दिस्तुस्तु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कात्या., २६२                                                                                                                                                                       | श्रा भी तदभावे तु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नार., २१४                                                                                                                                                    |
| व्यवहारश्वरिन्नेण,<br>व्यवहारान् दि <del>दत्तुस्</del> तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कात्या., २६२<br>मनु., ७                                                                                                                                                            | शंशभीं तदभावे तु,<br>शक्तं कर्मण्यदुष्टं च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नार., २१४                                                                                                                                                    |
| व्यवहारश्वरित्रेण,<br>व्यवहारान् दिस्तुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८                                                                                                                                               | श्राभी तदभावे तु,<br>शक्तं कर्मण्यदुष्टं च,<br>शक्तस्य संविधावर्थो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नार., २१४<br>मन्तु., ३६८<br>कात्या., १७०                                                                                                                     |
| व्यवहारश्वरिन्नेण,<br>व्यवहारान् दिहसुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८<br>व्यास., २६६                                                                                                                                | शंशभी तदभावे तु,<br>शक्तं कर्मण्यदुष्टं च,<br>शक्तस्य संजिधावयीं,<br>शक्ताश्च य उपेक्षन्ते,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नार., २१४<br>मनु., ३६८<br>कात्या., १७०<br>नार., ५४९                                                                                                          |
| व्यवहारश्वरित्रेण,<br>व्यवहारान् दिरत्तुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहाराम् स्वयं पश्येत् ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८<br>व्यास., २६६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२१                                                                                                    | शंशभी तदभावे तु,<br>शक्तं कर्मण्यदुष्टं च,<br>शक्तस्य समिधावर्थो,<br>शक्ताश्च य उपेक्षन्ते,<br>शक्तितश्चानुमान्यैनं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नार., २१४<br>मन्तु., ३६८<br>कात्या., १७०<br>नार., ५४९<br>नार., ३८५                                                                                           |
| व्यवहारश्वरिन्नेण,<br>व्यवहारान् दिहसुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारामिशस्तोऽयं,<br>,, विष्णु., २२०,                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८<br>व्यास., २६६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२१                                                                                                    | शंशभी तदमाने तु,<br>शक्तं कर्मण्यदुष्टं च,<br>शक्तस्य समिधानयीं,<br>शक्ताश्व य उपेक्षन्ते,<br>शक्तितश्वानुमान्येनं,<br>शक्तितो नामिधानन्तो,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नार., २१४<br>मनु., ३६८<br>कात्या., १७०<br>नार., ५४९<br>नार., ३८५<br>मनु., ५५०                                                                                |
| व्यवहारश्वरित्रेण,<br>व्यवहारान् दिरन्तुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारामिशस्तोऽयं,<br>,, विष्णु,, २२०,<br>व्यवहारोषु विह्नेयो,                                                                                                                                                                                                                                                                  | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८<br>व्यास., २६६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२९<br>२२९,२३७,२४३                                                                                     | शंशभी तदभावे तु,<br>शक्तं कर्मण्यदुष्टं च,<br>शक्तस्य संनिधावर्थी,<br>शक्ताश्च य उपेक्षन्ते,<br>शक्तितश्चानुमान्यैनं,<br>शक्तितो नामिधावन्तो,<br>शक्तिभक्तयनुख्या स्यात्,                                                                                                                                                                                                                                                        | नार., २१४<br>मनु., ३६८<br>कात्या., १७०<br>नार., ५४९<br>नार., ३८५<br>मनु., ५५०                                                                                |
| व्यवहारश्वरिन्नेण,<br>व्यवहारान् दिहसुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारामिशस्तोऽयं,<br>,, विष्णु., २२०,                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८<br>व्यास., २६६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२९<br>२२९,२३७,२४३<br>नार., ३७३                                                                        | शंशभी तदमाने तु, शक्तं कर्मण्यदुष्टं च, शक्तस्य समिधानर्थी, शक्ताश्च य उपेक्षन्ते, शक्तितश्चानुमान्यैनं, शक्तितश्चानुमान्यैनं, शक्तिता न।मिधानन्तो, शक्तिभक्त्यनुह्पा स्यात्, शक्तो ह्यसोक्षयन् स्वामी,                                                                                                                                                                                                                          | नार., २१४<br>मन्त., ३६८<br>कात्या., १७०<br>नार., ५४९<br>नार., ३८५<br>मन्त., ५५०<br>बृह., ३८६                                                                 |
| व्यवहारश्वरित्रेण,<br>व्यवहारान् दिरन्तुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारामिशस्तोऽयं,<br>,, विष्णुः, २२०,<br>व्यवहारोषु विह्नेयो,<br>व्यवहारो मिथस्तेषां,<br>व्यवहारो द्वि बलवान् ,                                                                                                                                                                                                                | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८<br>व्यास., २६६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२९<br>२२९,२३७,२४३<br>नार., ३७३<br>मनु., ८३२                                                           | शंशभी तदभावे तु,<br>शक्तं कर्मण्यदुष्टं च,<br>शक्तस्य संविधावर्थी,<br>शक्ताश्च य उपेक्षन्ते,<br>शक्तितश्चानुमान्यैनं,<br>शक्तितश्चानुमान्यैनं,<br>शक्तितो नामिधावन्तो,<br>शक्तिभक्त्यनुस्पा स्यात्,<br>शक्तो ह्यमोक्षयन् स्वामी,<br>शक्त्येपस्यं ऋणं दाप्यः,                                                                                                                                                                     | नार., २१४<br>मनु., ३६८<br>कात्या., १७०<br>नार., ५४९<br>नार., ३८५<br>मनु., ५५०<br>बृह., ३८६<br>याज्ञ., ४९५                                                    |
| व्यवहारश्वरिन्नेण,<br>व्यवहारान् दिहज्जुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारामिशस्तोऽयं,<br>,, विष्णु., २२०,<br>व्यवहारेषु विन्नेयो,<br>व्यवहारो मिथस्तेषां,<br>व्यवहारो द्वि बलवान् ,<br>व्यवाये तीर्थगमने,                                                                                                                                                                                          | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८<br>व्यास., २६६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२९<br>२२९,२३७,२४३<br>नार., ३७३<br>मनु., ८३२                                                           | शंशभी तदभावे तु,<br>शक्तं कर्मण्यदुष्टं च,<br>शक्तस्य संविधावयीं,<br>शक्ताश्च य उपेक्षन्ते,<br>शक्तितश्चानुमान्यैनं,<br>शक्तितश्चानुमान्यैनं,<br>शक्तितश्चानुमान्यैनं,<br>शक्ति नामिधावन्तो,<br>शक्तिभक्त्यनुख्पा स्यात्,<br>शक्तो द्यमोक्षयन् स्वामी,<br>शक्त्यपेक्ष्यं ऋणं दाप्यः,<br>शक्का त्वसज्जनैकार्थ्यात्,                                                                                                               | नार., २१४<br>मनु., ३६८<br>कात्या., १७०<br>नार., ५४९<br>नार., ३८५<br>मनु., ५५०<br>बृह., ३८६<br>याज्ञ., ४९५<br>नार., ३२७                                       |
| व्यवहारश्वरिन्नेण,<br>व्यवहारान् दिरन्तुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारामिशस्तोऽयं,<br>,, विष्णु., २२०,<br>व्यवहारो विन्नेयो.<br>व्यवहारो मिथस्तेषां,<br>व्यवहारो द्वि बळवान् ,<br>व्यवाये तीर्थगमने,<br>व्यसनं जायते घोरः,                                                                                                                                                                      | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., २६६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२९<br>२२९,२३७,२४३<br>नार., ३७३<br>मनु., ८३२<br>नारद., १४                                                           | शंशभी तदभावे तु, शक्तं कर्मण्यदुष्टं च, शक्तस्य संश्विधावर्थी, शक्तिश्वानुमान्यैनं, शक्तिश्वानुमान्यैनं, शक्तितश्वानुमान्यैनं, शक्तिभक्तयनुस्पा स्यात्, शक्ती द्याभेक्षयन् स्वामी, शक्त्यपेक्ष्यं ऋणं दाप्यः, शङ्का त्वसज्जनैकार्थ्यात्, शङ्का त्वसज्जनैकार्थ्यात्, शङ्का त्वसज्जनैकार्थ्यात्,                                                                                                                                   | नार., २१४<br>मनु., ३६८<br>कात्या., १७०<br>नार., ५४९<br>नार., ३८५<br>मनु., ५५०<br>बृह., ३८६<br>याज्ञ., ४९५<br>नार., ३२७                                       |
| व्यवहारश्वरित्रेण,<br>व्यवहारान् दिरस्तुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारानिशस्तोऽयं,<br>,, विष्णु,,२२०,<br>व्यवहारो विश्वेयो,<br>व्यवहारो सिथस्तेषां,<br>व्यवहारो क्षि बळवान् ,<br>व्यवाये तीर्थगमने,<br>व्यसनं जायते घोरः,<br>व्यसनाभिष्ठुते पुत्रे,                                                                                                                                             | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८६<br>याज्ञ., ७९६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२९<br>२२९,२३७,२४३<br>नार., ३७३<br>मनु., ८३२<br>नारद., १४<br>विस., ६९७<br>याज्ञ., २४८<br>कात्या., ३२९ | शंशभी तदभावे तु, शक्तं कर्मण्यदुष्टं च, शक्तस्य संनिधावर्थी, शक्ताश्च य उपेक्षन्ते, शक्तितश्चानुमान्यैनं, शक्तितश्चानुमान्यैनं, शक्तितश्चानुमान्यैनं, शक्तितश्चानुमान्यैनं, शक्तिभक्तयनुस्पा स्यात्, शक्तो ह्यसोक्षयन् स्वामी, शक्त्यपेक्ष्यं ऋणं दाप्यः, शङ्का त्वसज्जनैकार्थ्यात्, शङ्कात्वस्वाससंघाने,                                                                                                                        | नार., २१४<br>मनु., ३६८<br>कात्या., १७०<br>नार., ५४९<br>नार., ३८५<br>मनु., ५५०<br>बृह., ३८६<br>याज्ञ., ४९५<br>नार., ३२७<br>,, ५४३<br>बृह., ५९                 |
| व्यवहारश्वरित्रेण,<br>व्यवहारान् दिरन्तुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारामिशस्तोऽयं,<br>व्यवहारामिशस्तोऽयं,<br>व्यवहारोष्ठि विह्नेयो,<br>व्यवहारो मिथस्तेषां,<br>व्यवहारो दि बलवान् ,<br>व्यवाये तीर्थगमने,<br>व्यसनामिष्ठुते पुत्रे,<br>व्याख्यागम्यमसारं च,<br>व्याख्यागम्यमसारं च,                                                                                                             | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८६<br>याज्ञ., ७९६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२९<br>२२९,२३७,२४३<br>नार., ३७३<br>मनु., ८३२<br>नारद., १४<br>विस., ६९७<br>याज्ञ., २४८<br>कात्या., ३२९ | शंशभी तदभावे तु,<br>शक्तं कर्मण्यदुष्टं च,<br>शक्तस्य संविधावर्थी,<br>शक्ताश्च य उपेक्षन्ते,<br>शक्तितश्चानुमान्यैनं,<br>शक्तितश्चानुमान्यैनं,<br>शक्ति नामिधावन्तो,<br>शक्ति भक्त्यनुस्पा स्यात्,<br>शक्तो द्यमोक्षयन् स्वामी,<br>शक्तो द्यमोक्षयन् स्वामी,<br>शक्ता त्वसंजनैकार्थ्यात्,<br>शङ्का त्वसंजनैकार्थ्यात्,<br>शङ्कातिश्वासंध्याने,<br>शङ्का सतां तु संसर्गात्,                                                       | नार., २१४ मनु., ३६८ कात्या., १७० नार., ५४९ नार., ३८५ मनु., ५५० बृह., ३८६ याज्ञ., ४९५ नार., ३२७ , ५४३ बृह., ५९ कात्या., २०९ नार., ४९                          |
| व्यवहारश्वरित्रेण,<br>व्यवहारान् दिरच्चुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारानिशस्तोऽयं,<br>,, विष्णु,, २२०,<br>व्यवहारो विश्वेयो,<br>व्यवहारो प्रिथस्तेषां,<br>व्यवहारो विश्वव्यान् ,<br>व्यवहारो विश्वव्यान् ,<br>व्यवाये तीर्थगमने,<br>व्यसनं जायते घोरः,<br>व्यसनामिष्ठुते पुत्रे,<br>व्याख्यागम्यमसारं च,<br>व्याख्यातस्त्वधुना सम्यक्,<br>व्याघातेषु नृपाज्ञायाः. | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८६<br>याज्ञ., ७९६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२९<br>२२९,२३७,२४३<br>नार., ३७३<br>मनु., ८३२<br>नारद., १४<br>विस., ६९७<br>याज्ञ., २४८<br>कात्या., ३२९ | शंशभी तदमाने तु, शक्तं कर्मण्यदुष्टं च, शक्तस्य सिन्धानयीं, शक्तस्य सिन्धानयीं, शक्तितश्चानुमान्यैनं, शक्तितश्चानुमान्यैनं, शक्ति मत्म्यनुरूपा स्यात्, शक्ति भक्त्यनुरूपा स्यात्, शक्तो द्याभेक्षयन् स्वामी, शक्त्यपेक्ष्यं ऋणं दाप्यः, शङ्का त्वसज्जनैकार्थ्यात्, शङ्का त्वसज्जनैकार्थ्यात्, शङ्का त्वसज्जनैकार्थ्यात्, शङ्काभियोगस्तथ्यं वै, शङ्काविश्वाससंघाने, शङ्का सतां तु संसर्गात्, शक्तं ब्राह्मणमाकुर्य,               | नार., २१४ मनु., ३६८ कात्या., १७० नार., ५४९ नार., ३८५ मनु., ५५० बृह., ३८६ याज्ञ., ४९५ नार., ३२७ , ५४३ बृह., ५९ कात्या., २०९ नार., ४९                          |
| व्यवहारश्वरित्रेण,<br>व्यवहारान् दिरच्चुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं दृष्ट्वा,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारानिशस्तोऽयं,<br>,, विष्णु,, २२०,<br>व्यवहारो विश्वेयो,<br>व्यवहारो प्रिथस्तेषां,<br>व्यवहारो विश्वव्यान् ,<br>व्यवहारो विश्वव्यान् ,<br>व्यवाये तीर्थगमने,<br>व्यसनं जायते घोरः,<br>व्यसनामिष्ठुते पुत्रे,<br>व्याख्यागम्यमसारं च,<br>व्याख्यातस्त्वधुना सम्यक्,<br>व्याघातेषु नृपाज्ञायाः. | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., ८६<br>याज्ञ., ७९६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २२९<br>२२९,२३७,२४३<br>नार., ३७३<br>मनु., ८३२<br>विस., ६९७<br>याज्ञ., २४८<br>कात्या., ३२९<br>गृह., ७९९ | शंशभी तदभावे तु, शक्तं कर्मण्यदुष्टं च, शक्तं कर्मण्यदुष्टं च, शक्तं सिष्ठधावर्थी, शक्तिश्व य उपेक्षन्ते, शक्तिश्वानुमान्यैनं, शक्तिश्वानुमान्यैनं, शक्ति नामिधावन्तो, शक्तिभक्त्यनुस्पा स्यात्, शक्तो द्यमोक्षयन् स्वामी, शक्तो द्यमोक्षयन् स्वामी, शक्तां द्यसज्जनैकार्थ्यात्, शङ्कां त्वसज्जनैकार्थ्यात्, शङ्कां त्वसज्जनैकार्थ्यात्, शङ्कां विश्वाससंघाने, शङ्कां सतां तु संसर्गात्, शतं ब्राह्मणमाकुश्य, शतमश्वानृते हन्ति, | नार., २१४ मनु., ३६८ कात्या., १७० नार., ५४९ नार., ३८५ मनु., ५५० बृह., ३८६ याज्ञ., ४९५ नार., ३२७ , ५४३ बृह., ५९ कात्या., २०९ नार., ४९ मनु.नार., ४७८ बौधा., १२९ |
| व्यवहारश्वरित्रेण,<br>व्यवहारान् दिरन्तुस्तु,<br>व्यवहारान् नृपः पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारान् स्वयं पश्येत् ,<br>व्यवहारामिशस्तोऽयं,<br>व्यवहारामिशस्तोऽयं,<br>व्यवहारोष्ठि विह्नेयो,<br>व्यवहारो मिथस्तेषां,<br>व्यवहारो दि बलवान् ,<br>व्यवाये तीर्थगमने,<br>व्यसनामिष्ठुते पुत्रे,<br>व्याख्यागम्यमसारं च,<br>व्याख्यागम्यमसारं च,                                                                                                             | कात्या., २६२<br>मनु., ७<br>याज्ञ., २६६<br>याज्ञ., ७९६<br>नार., २९१<br>२२९,२३७,२४३<br>नार., ३७३<br>मनु., ८३२<br>नारद., १४<br>वसि., ६१७<br>याज्ञ., २४८<br>कात्या., ३२१               | शंशभी तदमाने तु, शक्तं कर्मण्यदुष्टं च, शक्तस्य संनिधानथीं, शक्तस्य संनिधानथीं, शक्तिस्थानुमान्यैनं, शक्तिस्थानुमान्यैनं, शक्तिस्थानुमान्यैनं, शक्तिस्थानुमान्यैनं, शक्ति भक्त्यनुख्पा स्यात्, शक्तो द्याभिधानन्तो, शक्ता वस्योक्ष्यन् स्वामी, शक्ता वस्याक्ष्यम् स्वामी, शक्ता त्वस्यानिकाध्यात्, शक्का त्वस्यानिकाध्यात्, शक्काविश्वाससंधाने, शक्का सतां तु संसर्गात्, शतं ब्राह्मणमाकुश्य, शतमश्वानृते हन्ति,                 | नार., २१४ मनु., ३६८ कात्या., १७० नार., ५४९ नार., ३८५ मनु., ५५० बृह., ३८६ याज्ञ., ४९५ नार., ३२७ , ५४३ बृह., ५९ कात्या., २०९ नार., ४९                          |

| शतानि पञ्च च परो,                     | नार.               | ८०६   | शस्त्रावपाते मर्भस्य,                        | . 311SP                  | " <b>५</b> ७9 |
|---------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात् ,           | ं मनु.,            | ४५६   | शस्त्रोद्यताद्यास्तु तथा,                    | याज्ञ.,<br>बृह.,         | ५६            |
| 39 99                                 |                    | 466   | शाकानामर्द्रमूलानां,                         | <sub>७७.,</sub><br>नार , | ५३६<br>१३६    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,,                 | ५८९   | शारङ्गी मन्दपालेन,                           | _                        | नरम<br>६०९    |
| शते दशपलावृद्धिः,                     | याज्ञ.,            | ५२५   | शारीरं धनसंयुक्तं,                           | मनु.,                    | ७८४           |
| शते विषं तु पादोने,                   | कार्खा.,           | २०२   |                                              | भ                        | ७८२           |
| शते हतेऽपह्नुते च,                    | . बृह.,            | 988   | ,,<br>शारीरश्चार्थदण्डश्च,                   | यम.,<br>नार.,            | ७९२<br>७९८    |
| शत्रुश्रोत्रियराज्ञां तु,             | कात्या.,           | 989   | शारीरस्त्वनवरोधादिः,                         | чк.,                     | ७९४           |
| शत्यस्ततोऽधिकः पाद,                   | याज्ञ.,            | ४७७   | शारीरो द्विविधः प्रोक्तो,                    | ,,                       |               |
| शनकैस्तु क्रियालोपात् ,               | मनु.,              | ८२८   | शार्क हैमवतं शस्तं,                          | "                        | ७९८           |
| शनै भेंत्स्यन्ति चाकम्य,              | नार.,              | १३४   | शालीनत्वाद्भयांतीं वा,                       | ,,                       | २४१           |
| रापथान्वा प्रयुत्जीयात ,              | बृह.,              | 983   | शाल्मलीसालतालांश्व,                          | बृह.,<br>चर              | ६४            |
| शपथार्थौ हिरण्यामी,                   | ,,                 | २७    | शाल्मले फलके श्लद्दणे,                       | मनु.,                    | ४३९           |
| शपथा ह्यपि देवानां.                   | नार.,              | २५५   | शास्त्रं केवलमाश्रित्य,                      | ,,                       | ५२६           |
| *शपथेनैके सत्यकर्म,                   |                    | १३०   | शास्त्रदृष्टेन मार्गेण,                      | बृह.,                    | २६१           |
| शपथैः शापिताः स्वैः स्वैः,            | बृह.,              | ४४५   | शास्त्रवद्याता रच्या,                        | कात्या.,                 | 90            |
| रापथैः स विशोद्धव्यः,                 |                    | ष्ठध  | Í                                            | **                       | <b>२३</b>     |
| रापथैः स विशोद्धयः स्यात् ,           | ,,                 | ३६०   | ''<br>शास्त्रविद्भिर्यथा प्रोक्तं,           | बृह.,                    | २२            |
| शपन्तं दापयेद्राजा,                   | याज्ञ.,            | ४७६   | शास्त्रशौर्यार्थरहितः,                       | ंनार.,<br>सर             | २४५           |
| शब्दामिधानतत्त्वज्ञो,                 | बृह.,              | २९    | शास्त्रसभ्यविरोधेन,                          | बृह.,∙                   | ६६६           |
| शम्यापातास्त्रयो वापि,                |                    | ४६२   | *शास्त्रेरियगतानां,                          | "                        | २६०           |
| शय्यासनमलङ्कारं,                      |                    | € 0 Y | शास्त्रोदितेन विघिना,                        | आप.,                     | ७७७           |
| शय्यासने विविक्ते तु,                 | ",<br>व्यास.,      | ५७९   | राष्ट्राप्सम् ।वावना,                        | बृह.,                    | ३४            |
| शरः प्रक्षेपणस्थानात् ,               | पिता-नार.,         |       | प्राच्चोत्राज्ञ <del>ान्ये के.</del>         | "                        | 986           |
| शरकुञ्जकवल्मीका.                      |                    | ४४९   | शास्त्रोद्वाहोयतो रोगी,                      | बृह.,                    | 48            |
| शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु,                  | -                  | 280   | शास्यो भवेत्तदा दण्ड्यो,                     | कात्या.,                 | 48            |
| शरद्ग्रीष्मे तु सिललं,                | _                  | २०३   | शिक्यद्वर्थं समासज्य,                        | पिता.,                   | २१७           |
| शरांस्तानायसरग्रैः,                   |                    | 398   | शिक्यद्वयं समासाद्य,                         | नार.,                    | २१६           |
| शराणां पतनं ब्राह्यं,                 | _                  | २३५   | शिक्यच्छेदे तुलाभन्ने,<br>शिक्षकाभिज्ञकुशला, | कात्या.,                 | २२३           |
| शरान् कुडजगुल्मांश्च,                 |                    | 880   |                                              | "                        | ३७१           |
| शरान् संप्जयद्भक्त्या,                |                    |       | शिक्षयन्तमदुष्टं च,                          | नार.,                    | ३८४           |
| शरीराध स्मृता जात्या,                 | पिता.,<br>बर       | 448   | शिक्षितोऽपि कृतं कालं,                       | ,,                       | ४८६           |
| शरीरार्ध स्मृता नारी,                 | बृह.,              | -     | शिखावृद्धिं कायिकां च,                       | बृह.,                    | २८५           |
| शरीरेण समं नाशं,                      |                    | ६३५   | शिखेव वर्धते नित्यं,                         | ,,                       | २८५           |
| शल्यं नास्य निकृन्तन्ति,              |                    | 30    | शिफाविदलरज्ज्वायै:,                          | मनु.,                    | ८०२           |
| *शस्त्र पाणिर्घातको,                  | मनु-नार्.,<br>शक्त | र द   | शिरसो मुण्डनं तस्याः,                        | यम.,                     | ५९३           |
| *शस्त्रागि चायुधो,                    | श. लि.,            |       | शिरसो मुण्डनं दण्डं,                         | ,,                       | ७८६           |
|                                       | <b>))</b> ( ) (    | 600   | शिरसो मुण्डनं दण्डः,                         | नार,,                    | ५७९           |
|                                       |                    |       |                                              | • • • •                  | •             |

ः मनु.,

,, नार.,

मनु.,

नार.,

विष्गु.,

मनु., नार.,

बौधा.,

मनु.,

यम.,

पिता.,

याज्ञ.,

बृह.,

मनु.,

वसि.,

याज्ञ.,

विष्णु.,

विष्णु.,

आप.,

बृह.,

यम., मनु.,

ब्रह्मपु.,

देव.,

बौधा.,

,, नार्.,

गौत.,

वसि.,

गौत.,

विष्णु.,

"

हारी.,

मनु-विष्णु., ८२०

मनु.,

490 ्षद्रष

805

498

498

494 496

३८२

490

३९८

490

240

५६१

३६२

986

493

469

७९३

७००

900

४९२

४७९

696

८२४

**७३**६

८१७

.696 698

395

७०४

७३४

६६९

६९९

"

390

श. लि., ११४

| शिरस्थायि विहीनानि,            | पिता., २१०         | शुल्कं च त्रिगुणं दद्यात् ,   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| शिरस्थोऽपि विहीनानि,           | पिता., २१०         | शुल्कं दद्यात्सेवमानः,        |
| शिरोहीनं भवेह्व्यं,            | कालिकापु∙, २११     | शुल्कं सोऽष्टगुणं दाप्यो,     |
| शिरोभिस्ते गृहीत्वोदी,         | मनु., ४४५          | *शुल्कगुल्माघिकृतो,           |
| शिरोमात्रं तु दृश्येत,         | कात्या., २३९       | शुल्कस्थानं परिहरन् ,         |
| शिरोरुग्भुजभङ्गश्च,            | .,, २४८            | शुल्कस्थानं वणिक् प्राप्तः,   |
| *शिल्पिनः कारवः,               | <b>च.</b> लि., ८०७ | शुल्कस्थानादपाकामन् ,         |
| शिल्पिनश्चापि तत्काले,         | नार., ५४           | शुल्कस्थानेषु कुशलाः,         |
| शिल्पिषूपनिधौ न्यासे,          | ,, ३४७             | शुश्रूषकः पञ्चविधः,           |
| शिल्पिष्वपि हि धर्मोऽयं,       | कात्या., ६७७       | *श्र्दं कटाग्निना दहेत्,      |
| शिल्पोपचारयुक्ताश्च,           | मनु., ५०८          | शूद्रं तु कारयेहास्यं,        |
| शिल्पोपजीविनो ये तु,           | कात्या., ८१०       | शूद्रं तु घातयेद्राजा,        |
| शिश्नस्योत्कर्तनं तत्र,        | नार., ५८७          | शूद्रं तु तण्डुला देया,       |
| *शिष्यशिष्टिरवधेन,             | गीत., ४९५          | श्र्द्रप्रव्रजितानां च,       |
| शिष्यादार्तिवज्यतः प्रश्नात् , | कात्या., ६७७       | शूद्रविट्क्षत्रजातीनां,       |
| शिष्यान्तेवासिमृतकाः,          | नार., ३८३          | शूद्रविट्क्षत्रविप्राणां,     |
| शिष्येन बन्धुना वापि,          | मनु., ११७          | *शूदश्चेद्राह्मणीममिगच्छेत् , |
| शीलाध्ययनसंपन्नः,              | कात्या., ३९६       | शूद्रस्तथान्त्य एव स्यात्,    |
| शुक्तिशृङ्गाकृतिभेङ्गे,        | ,, २४१             | *शूद्रस्त्ववाप्तं,            |
| *शुक्रशोणितसंभवः,              | वसि., ३७५          | शूद्रस्य तु सवर्णेव,          |
| शुचयो वेदधर्मज्ञा,             | बृह., ४२०          | *शूदस्य शृद्र,                |
| शुचिकियश्व धर्मज्ञः,           | व्यास., १०३        | *शूद्रस्येव वापि शय्यासन,     |
| शुचिना सत्यसन्धेन,             | मनु., ७९४          | श्रद्धाकोशे क्षत्रियस्य,      |
| शुच्याचारा भर्तृमना,           | हारी., ६२८         | शूदाज्जातो निषाद्यां तु,      |
| शुद्धनिष्टीवनाच्छुद्धो,        | कात्या., २५१       | शूद्राज्जायेत चण्डालो,        |
| शुद्धञ्चदतिकारण्यात् ,         | कालिकापु., २३८     | श्र्द्राणां तु सधर्माणः,      |
| शुद्धश्चेद्गमयोध्व च,          | ,, <b>२</b> २१     | शूद्राणां दासवृत्तीनां,       |
| शुद्धश्चेद्गमयोध्वं मां,       | याज्ञ., २१८        | शूद्रादायोगवक्ष्म,            |
| शुद्धर्णशङ्कया तत्तु,          | बृह., १७४          | *शूदाद्वेच्यायां,             |
| शुद्धार्थवाक्याचर्शुद्धः,      | कात्या., १३८       | *शूद्रानिषाद्यां,             |
| शुद्धिश्च तेंषां धर्मात्,      | नार., ३४           | शूद्रा पारशवं सूते,           |
| शुद्धेषु व्यवहारेषु,           | ,, ३४              | *शूद्रापुत्त्र,               |
| शुद्धेस्तु संशये चैव,          | कात्या., २२३       | *शूदापुत्र एव,                |
| शुद्धेस्त्वं कारणं प्रोक्तं,   | पिता., २३७         | शूद्रापुत्रवत्प्रतिलोमासु,    |
| शुद्धो भवति धर्मण,             | पिता-बृह., २५२     | शूद्रापुत्रस्त्वेकं,          |
| ग्रुभकर्मकरा ह्येते,           | नार., ३८६          | शूद्रापुत्रस्त्वेकं,          |
| शुल्कं गृहीत्वा पण्यस्त्री,    | ,, 806             | शूद्रापुतत्राः स्वयं दत्ताः,  |
|                                | ••                 | 1 4                           |

| *श्रूदापुत्रोऽस्थन्प, 💮 गौतः, 🔻 ७०४                                                                            | शोधयित्वा ऋणिकुले,                 | बृह.,         | २९९                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| श्रुद्रायां करणो वैश्याम् , स्याज्ञ, ८१३                                                                       | शोधयेत् पूर्वपादं तु,              | ं नार.,       | ६३                  |
| शूद्रायां चित्रयविशोः, सनु., ५८८                                                                               | शोधयैनं नरः पापात् ,               | नार.,         | २४३                 |
| शूद्रायां चिल्त्रियाञ्जातं, देव., ८१२                                                                          | *शोध्यस्य जननी तातः,               | वादिभयंकर ,   | २४८                 |
| श्रह्मयां चित्रयात्तद्वत् , 💮 🐖 नारः,, ८१६                                                                     | शोषमागच्छतश्चोष्ठौ,                | नार.,         | 980                 |
| *शूद्रायां निषादेन, 🐥 श. लि., ८१९                                                                              | शौचामिकार्ये संयोज्या,             | बृह.,         | ६०८                 |
| *शूद्रायां पारशवः, उशना., ८१४                                                                                  | शौचे धर्मेऽन्नपत्तयां च,           | मनु.,         | ÉoS                 |
| श्हरायां ब्राह्मणाज्जातः, मनु., ८२५                                                                            | शौण्डिकव्याधरजक,                   | बृह-कात्या.,  | ३१७                 |
| *शूद्रायामुत्रः, ८१४                                                                                           | शौष्डिकाद्यं ब्राह्मणस्तु,         | बृह.,         | ३२६                 |
| श्रहाश्व सन्तः श्रद्राणां, 📉 मनु-कात्या,, १०७                                                                  | l 86                               | कात्या.,      | ६८१                 |
| स्रद्रेण जायते स्रोगः, यमः, ८१५                                                                                | शौर्यभार्याधने हित्वा,             | नार.,         | ६७६                 |
| श्रुदेण ब्राह्मण्यां                                                                                           | शौर्यादिनाप्नोति धन,               | व्यास.,       | ६८३                 |
| वसि., ८१७                                                                                                      | शौल्किकैः स्थानपालैर्वा,           | याज्ञ.,       | ५५४                 |
| श्रुद्रेणोत्तमासु, 🙃 पैठीन., ८१९                                                                               | रमशानगोचरं सूते,                   | मनु-विष्णुः,  | ८२२                 |
| श्रद्रो गुप्तमणुप्तःचा, मनु., ५९०                                                                              | *रमशानमृतपरिच्छादो,                | हारी.,        | ८३१                 |
| शहरो दासः पारशवो, ब्रह्मपु., ७३६                                                                               | श्रद्धानुग्रहसंत्रीत्या,           | चृह∙,         | ३५७                 |
| *शूदो द्विजातीनमिसंधाम, ार्जनी गौत., ४५०                                                                       | श्रवणाच्छ्रावणाद्वापि,             | व्यास.,       | 900                 |
| श्रुद्धों ब्राह्मण्यमभ्योति, 👵 🕬 मनुः, 🔻 ८२५                                                                   | श्राद्धादि दासवत्सर्वे,            | महापु.,       | ७३६                 |
| श्रद्भयां द्विजातिमिर्जातो, वृहं., ७०२                                                                         | श्रान्तान् क्षुधार्तान् तृषितान् , |               |                     |
| शूल्यानि चास्यगाराणि, सनु., ५४५                                                                                | श्रावयन्त्यर्थलोमेन,               | <b>बृह</b> ., | ५३२                 |
| श्ररोंऽशास्त्रीन समर्थों, कात्या., ३७२                                                                         | श्रावयित्वा तथान्येभ्यः,           | नार,          | 980                 |
| शूळेमस्स्यानिवापच्यन् 💥 💎 सनु., ७९५                                                                            | श्रावयेत् स्मारयेचैव,              | बृह.,         | १७०                 |
| शूल्यं तमग्री विपचेत् , नार., ४९०                                                                              | श्रावितेनान्तरेणापि,               | नार.,         | 994                 |
| शृगालयोनि प्राप्नोति, मनु., ६३०                                                                                | श्राव्यमाणोऽर्थिना यत्र,           | कात्या.,      | १९४                 |
| शृक्षिणो वत्सनाभस्य, पिता, २४१                                                                                 | श्रिय एता स्त्रियो नाम,            | महाभा.,       | <b>६</b> 9 <i>œ</i> |
| शृणोति यदि ने राजा, कात्या, ३४                                                                                 | श्रिय: स्त्रियश्च गेहेषु,          | मनु.,         | ६०९                 |
| शृष्विमं मानवं धर्म, नार., २२७                                                                                 | श्रुतं च लिखितं चैव,               | कात्या.,      | <b>3</b> و          |
| शोषु २ शपथसव्यामाः, कु, २५५                                                                                    | श्रुतं देशं च जातिं च,             | मंतु.,        | 869                 |
| रीषाणामानृशंस्यार्थम् , मनुः, ७०८                                                                              | *श्रुतदेशजातिकर्मणां               | विष्णु.,      | ४८१                 |
| शैषाश्चेदनृतं ब्रूयुः, नार., ४४६                                                                               |                                    |               |                     |
|                                                                                                                | श्रुति विद्योपसंपन्न,              | बृह.,         |                     |
|                                                                                                                | श्रुतिस्मृतिविरुद्धं च,            | मनु.,         |                     |
| ्राप्ति , क्षा अवश्व । |                                    | यम.,          |                     |
| शीमनित जामधी यत्र, मनु., ६१०                                                                                   | श्रुत्पा कालं देशकायी,             | कात्या.,      |                     |
|                                                                                                                | श्रुत्वा पूर्वोत्तरं सभ्यः,        | बृह.,         |                     |
| शोणितं यत्र दृश्येत, बृहः, ४९५                                                                                 | अञ्चलकार्या सम्बन्धः,              | ,,            |                     |
| <sup>क</sup> शोणितशुक्तसंभवः, वंसिः, ७३१                                                                       | श्रुत्वार्थस्योत्तरं लेख्यं,       | याज्ञ.,       |                     |
| भारत, वर्ष                                                                                                     | श्रुत्वा लखयता ह्यथे,              | कात्या.,      | € A.                |

|                                       |                        |       |                             | . we the second                |
|---------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|
| श्रूयतां क्षेकादीनां,                 | बृह.,                  | ३६९   | षाण्मासिकेऽपि समये,         | ું ગુપાર                       |
|                                       | याज्ञ.,                | ४२१   | षोडशाद्यः पणान् दाप्यो,     | याज्ञ., ५५९                    |
| श्रेणीपूगनृपद्विष्टः,                 | बृह.,                  | ४२५   | षोडशैव तु वैश्यस्य,         | . मनु., ५५१                    |
| श्रेणीषु श्रेणिपुरुषाः,               | ्नार.,                 | १०६   | स                           |                                |
| श्रेण्यादिषु तु वर्गेषु,              |                        | 999   | संकरे जातयस्त्वेताः,        | मनु-विष्णु,, ८२२               |
| *श्रेयसः शयनशायिनं राजा,              | हारी.,                 | ५९१   | संकामयेत्तथान्यत्र,         | कात्या., ३९८                   |
| श्रेयसः श्रेयसोऽलामे,                 | श. हि.,                | ७१७   | संकीणयोनयो ये तु,           | मनु-विष्णु., ८२०               |
| ,                                     | मनु.,                  | ५६२   | संक्रमध्वजयष्टीनां,         | मनु., ५६५                      |
|                                       | नार.,                  | 906   | संप्रामचौरभेदी च,           | बृह., <i>७७४</i>               |
|                                       | ्नार.,                 | 906   | संप्रामादाहृतं यत्तु,       | कात्या., ६७८                   |
|                                       | श. लि.,                | 908   | संजानन्नात्मनो लेख्यं,      | नार., १७३                      |
| *श्वः श्वः पचन भाण्डानाम् ,           | श. लि.,                | ६२१   | संतानकादिषु तथा,            | े <b>बृह</b> ., ४२७            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,                      | ८३३   | संतोल्य कारयेदेवं.          | कालिपु., २२ <b>१</b>           |
| श्वपाकपशुचाण्डाल,                     | नार.,                  |       | संतोल्य कारयेदेव,           |                                |
|                                       | गौत.,                  |       | संदंशेन नियुक्ता वा,        | विष्णु., २२७<br>पिता., २३०     |
| _                                     | बृह.,                  |       | संदिग्धं यत्र साक्ष्यं तु,  | कात्या., १६०                   |
|                                       | . S                    |       | संदिग्धार्थं स्वतन्त्रो यः, | भाषाः, १४५                     |
| •                                     | नार.,                  |       | संदिग्धेऽर्थे वश्चनार्था,   | पासः, ८२                       |
| ्र<br>ज                               |                        |       | संदिग्धे प्रातिभाव्ये च,    | बहर, ३५९                       |
| षट्सु वा,                             | गौत.,                  |       | संदिष्टस्य प्रदाता च,       | संवर्तः., २९१                  |
| षट्सु षट्सु च मासेषु,                 | गाता.,<br>मनु.,        | ५१७   | संदेहे चोत्पन्ने,           | याज्ञ., ५६०<br>वसि., ७३२       |
| `~ ~ ~                                | नवः,<br>कास्या.,       |       | संपर्यतः सभृत्यश्व,         |                                |
|                                       | 77                     | ४८६   | संप्रति स्थावरे प्राप्ते,   | मनु., ५११                      |
| •                                     | ''<br>वेष्णु-श.लि.     | •     | संप्रधार्यात्रवीद्धाता,     | बृह., १७७                      |
|                                       | प-चु-सः.ाल.<br>∈हारी., | •     | संप्राप्ती यातनास्थानं,     | मनु., ८२६<br>व्यास., ६३४       |
|                                       | कात्या.,               |       | संप्रीत्या भुज्यमानानि,     | ण्यातः, द्र्ष                  |
| _                                     | कात्या.,<br>बृह.,      | -     | संशीत्या साधनीयास्ते,       | मनु., १९१<br>बृह., <b>६९</b> ६ |
| षड्भागकरण सुरक,                       |                        | ४७    | संभवे साक्षिणां चैव,        |                                |
|                                       | ,,<br>ਜੀ <del>ਤ</del>  |       | संभाषणं गृहे स्त्रीभिः,     | नार-बृह., ९२                   |
| षड्विधस्तस्य विबुधैः,                 | ंगीत.,                 | \$20  |                             | मनु., ५८६                      |
| षड्विधान्यैः समाख्याता,               | नार.,                  | 854   | संभाषणं च रहसि,             | वृह., ५७८                      |
|                                       |                        |       |                             | •                              |
| षड्विधा बन्धुदायादाः,                 | ्रा. 100.,<br>जन्म     | 394   | समूय कुवतामय,               |                                |
| षड्हस्तं तु तयोः श्रोक्तं,            |                        |       |                             | बृह., ३ <b>७</b> १             |
| षष्ट्या नाशे जलं ज्ञेयं,              | . फार्झा.,<br>-कर      | ५०५   | समूय च समुत्यान,            | मनु., ४३                       |
| षष्ठं च तण्डुलाः प्रोक्तं,            | <b>વૃદ્ધ∙,</b> ∶       | 756   | समूय वाणजा पण्य,            | याज्ञ., ५१६                    |
| षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं,             | म <b>्.</b> ,          | 9.9.0 | समूय स्वात कमाण,            | मनु., ३६५                      |
| षाण्मासिकं मासिकं वा,                 | बृह.,                  | ४२७   | सभूयकमात कृत्वा,            | वृह., ४२६                      |
|                                       |                        |       |                             | -                              |

| संमिश्र्य कारयेत्सीमां,      | acient www            |                                         |                    |             |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|
| सम्यक् कियापरिज्ञाने,        | कात्या., ४४           | 1                                       | बृह-कात्या.,       |             |
| सम्यक् प्रणिहितं चार्थं,     | ,, 98°                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | मनु.,              | ३६५         |
| सम्यग्विज्ञानसंपन्ने,        | मनु., ८०              | . ,                                     | बृह.,              | ५९९         |
| सम्यग्विज्ञाय सद्भावं,       | कात्या., ३३           | 1                                       | :नार.,             | ५३७         |
| संयतोपस्करा दक्षा,           | ,, <b>३</b> ६         | , ,                                     | देव.,              | ७२५         |
| संयाने दशवाह,                | याज्ञ., ६२०           |                                         | विष्णु.,           | ७१६         |
|                              | वसि., ७८८             |                                         | कात्या.,           | ४८६         |
| संयोगः कियते यस्या,          | बृह., ५०५             | स एव धर्मजः पुत्रः,                     | मनु.,              | ६५०         |
| संयोगे विप्रयोगे च,          | मनु., ६०९             | *स एव बहुश्रुतो,                        | गौत.,              | ७८३         |
| संरक्षितो दिनस्यान्ते,       | कात्या., ५७           | स एव विनयं कुर्यात्,                    | नार.,              | ४९८         |
| संरक्षेत् समयं राजा,         | नार., ४२२             |                                         | ,,                 | ७६८         |
| *संवत्सरं जडोन्मत्त,         | कास्या., ६६           | 1                                       | "                  | २२८         |
| संवत्सरं वामनस्को            | ,, ६६                 | 1                                       | कात्या.,           | ६६३         |
| संवत्सरमुदीक्षेत,            | मनु., ६१५             |                                         | नार.,              | ४३३         |
| संवत्सरामिशस्तस्य,           | ,, 469                |                                         | बौधा.,             | ७२१         |
| संवत्सरेणार्घखिलं,           | नार., ४५९             | I -                                     | ब्रह्मपु.,         | ७२९         |
| संवाद्य रूपसंख्यादीन् ,      | मनु., ७५५             | सकामां दूषयंस्तुल्यो,                   | मनु.,              | ५९५         |
| संवित्कियां विहन्याच,        | बृह., ४२५             | ,                                       |                    | ५९५         |
| संविभागकयप्राप्तं,           | ,, 999                |                                         | ं ,,<br>मत्स्यपु., | 484         |
| संश्रयत्येव तच्छीलं,         | मनु., ८२८             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | नार.,              |             |
| संश्राव्य मूर्धि तस्यैव,     | नार., २२८             |                                         |                    | ५९६         |
| संसक्तकास्तु सामन्तात्,      | कात्या., ४४७          | _                                       | याज्ञ.,            | ५९६         |
| संसर्गचिह्नलोप्त्रै,         | बृह., ५१०             |                                         | कात्या.,           | 88          |
| संसर्जयन्ति ता होतान्,       | बौधा., ५९०            | 1                                       | बृह.,              | ७५०.        |
| संसाधयेत्कियां यां तु,       | काला., ९०             |                                         | ,,                 | ७४६         |
| संस्रष्टानां तु यः कश्चित् , | <b>बह.,</b> ७५५       | त श्रतंत्रातम् वव,                      | कात्या.,           | ३२५         |
| संस्रष्टानां तु यो भागः,     | टरः, ७५५<br>नारः, ७५५ |                                         | नार.,              | ६४०         |
| संस्थानां तु संस्था,         | कात्या., ७५७          | 9                                       |                    | ७३२         |
| संस्रष्टास्तेन वा ये स्युः,  |                       |                                         | बृह.,              | १९९         |
| संस्रष्टिनस्तु संस्रष्टी,    | मनु-नार., ७०५         | स गृहे गृह उत्पन्नः,                    | मनु.,              | ७३०         |
| संस्रष्टी यो पुनः शित्या,    | याज्ञ., ७५६           |                                         | बृह.,              | ५००         |
| संस्कर्ता च कलामिज्ञः,       | बृह., <b>७५५</b>      | सङ्ग्रहस्त्रिविधः प्रोक्तः,             |                    | ५७७         |
| संस्कारस्य विशेषाच,          | बृह., <b>३</b> ७०     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                    | ६३९         |
| संस्कृतं येन तत्पण्यं,       | मनु., ८११             |                                         | : ,,               | ४०          |
|                              | कात्वा., १०३          | <ul><li>*स चान्यान् बिभु,</li></ul>     | विष्णु.,           | ७१६         |
| संस्कृतायां च भार्यायां,     | देव., ७१९             | स चारके निरोद्धव्यः,                    |                    | <b>३२</b> ६ |
| संस्थितस्यानपत्यस्य,         | मनु., ७४५             | सचिवाः पत्रपुष्पाणि,                    | बृह.,              | 90          |
| स एव चन्द्रिका प्रोक्ता,     | बृह., ८०८             |                                         |                    | 480         |
|                              |                       | •                                       |                    |             |

| सुचिह्नमपि पापं तु,            | कात्या., ७९७       | सत्यमात्मा मनुष्यस्य,     | नार., १               | ₹४                |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| स चेतु पथि संरुद्धः            | मनु., ५०२          | सत्यमेव परं घाम,          | ,, 9                  | २८                |
| स चेन्न कुर्यात्तत्कर्म,       | बृह., ४०४          | सत्यमेव परो धर्मी,        | ۹۰ ,,                 | २८                |
| सचैलं स्नातमाहूय,              | विष्णु-याज्ञ., २१३ | सत्यवादी समाप्नोति,       | व्यास.,               | 63                |
| सच्छूद्रस्यायमुदितो,           | बृह., ४७९          | सत्यव्रतः सोपवासः,        | बृह., ४               | 8 5               |
| स जयी यद्यकोपः स्यात्,         | कालि.पु., ७९       | सत्यसन्घोऽसि भगवन् ,      | ंनार., २ <sup>.</sup> | २२                |
| स जयेऽवधृते सभ्यैः,            | कात्याः, ९०        | सत्या न भाषा भवति,        | मनु-नार., २           | συ                |
| सजातावाप्नुयात्सर्व,           | देव., ७०२          | सत्यानृतविभागस्य,         | नारः, २               | ₹ છ               |
| सजातावुत्तमो दण्डः,            | याज्ञ., ५८६        | सत्यानृते च जिह्नायाः,    | 99 <b>ર</b> ે         | २८                |
| सज्जयन्ति हि ते नारीः,         | मनु., ५८३          | सत्यामन्यां सवर्णायां,    | याज्ञ., ६             | 9.3               |
| स तत्र कारितां वृद्धिं,        | कात्या., २८७       | सत्या संप्रतिपत्तिस्तु,   | बृह.,                 | 00                |
| स तथैव गृहीतव्यो,              | मनु., ३४१          | सत्यासत्यान्यथास्तोत्नै:, | याज्ञ., ४             | હધ્ય              |
| स तद्गृहीत्वा निर्गच्छेत् ,    | नार., ४११          | सत्येन पूयते साक्षी,      | मनु., १               | २५                |
| स तयोर्दण्डमाप्रोति,           | ,, ४९७             | सत्येन मामिरक्षस्व,       | याज्ञ., २             | ३७                |
| सतस्तत्कालहरणं,                | नार-कात्या., १७५   | सत्येन वायुः पवते,        | नार., १               | २७                |
| स तस्य दासो भृत्यः स्त्री,     | बृह., ३१४          | सत्येन शापयेद्वित्रं,     | मनु., २               | ५६                |
| स तस्या रक्षणं कुयति,          | नार., ६०४          | सत्येन श्रावयेद्विप्रं,   | नार., १               | ३१                |
| स तां परिगृहाणस्तु,            | मत्स्यपु., ५९४     | सत्नं हि वर्धते तस्य,     | मनु., ५               | 99                |
| स तान् पिक्तिषु युञ्जीत,       | हारी., ६४६         | स दण्डं द्विगुणं चैव,     | याज्ञ., २             | ६५                |
| स्ति राज्ञि समर्थस्य,          | व्यास., १८६        | स दण्डं प्राप्तुयानमाषं,  | मनु., ५               | ३ ७               |
| *स तु पाणिग्राहस्य,            | विष्णु., ७३०       | स दण्डमभियोगं तु,         | कात्या., २            | ४९                |
| स तु सभ्यैः स्थिरैः,           | कात्या., ९         | स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टी, | मनु., ४               | , o &             |
| सत्प्रतिष्ठस्थितो धर्मो,       | नार., १०           | स दत्वा निर्जितां मृद्धि, | ,, ३                  | २८                |
| सत्यंकारं च यो दत्वा,          | व्यासं., ४३३       | सदसञ्च त्वमेव वरुण,       | श. लि., २             | ३८                |
| सत्यंकारकृतं द्रव्यं,          | याज्ञ., ४३२        | सदानमानसत्कारान् ,        | याज्ञ., ५             | ६८                |
| सत्यं ब्र्ह्यनृतं त्यत्तवा,    | नार., १३३          | स दानमानसत्कारैः,         | ,, ۷                  | ' ২ ৬             |
| सत्यं देवाः समासेन,            | ,, १२८             | स दाप्योऽष्टगुणं दण्डं,   | ,, 9                  | ४२                |
| सत्यं देवाः समासेन,            | बृह., ३४           | सदा प्रहृष्टयाभाव्यम् ,   | मनु., ६               | २०                |
| सत्यं धर्मे च संपश्येत् ,      | मनु., १५           | सहर्व प्रीतिसंयुक्तं,     | ,, ۷                  | १३ व              |
| सत्यं वदो दरात्मानं,           | नार., १३४          | सदशं यं प्रकुर्यातां,     |                       | १ हे ४            |
| सत्यं वापि सहान्येन,           | व्यास., ७०         | सदशस्त्रीषु जातानां,      |                       | 60                |
| सत्यं वाहनशस्त्राणि,           | नार., २५६          | सदशानेव तानाहुः,          |                       | ११२               |
|                                | बृह., २५६          | सदशी सदशेनोढा,            | •                     | 98 U              |
| ,, ,,<br>सत्यं शौचं बन्धुजनं,  | ,, ३४०             | सदोषं व्याहतं पिला,       | <del>-</del>          | १०९               |
| सत्यं साद्त्ये ब्रुवन् साक्षी, | मनु., १२४          | सदोषमपि तत्कीतं,          | •                     | ४३<br>४३ <i>५</i> |
| सत्यं स्वर्गस्य सोपानं,        | नार., १२७          | सद्भावं दिव्यद्धेन,       | कात्या.,              | ९१<br>९१          |
| सत्यप्रशंसावचनैः               | बृह., १२६          | सद्भिराचरितं यत्स्यात्,   | मनु.,                 |                   |
|                                | अन्यन्तु भागा      | 1                         | 1311                  | 3                 |

| सदः कृतेषु कार्येषु,            | कात्या.,   | ६४  | सपालान्वा विशालान्वा,       | मनु                | ४६८ |
|---------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--------------------|-----|
| सदः कृते सदोषादः,               | ,,         | ६५  | सपिराडस्याप्रजस्यांशं,      | बृह.,              | १७७ |
| सयो वा कामजैश्चिहैः,            | याज्ञ.,    | ५७९ | *सपिण्डाभावे,               | बौधा.,             | ७५१ |
| सबो वैकाहपञ्चाहो,               | कात्या.,   | ६५  | सिपण्डो वा सगोत्रो वा,      | याज्ञ.,            | ६४१ |
| सद्वतभावार्पितभर्तृकाणां,       | अङ्गिराः,  | ६३३ | सपुत्रस्य चाप्यपुत्रस्य,    | विष्णु.,           | ३१९ |
| सद्वृत्तानां तु सर्वेषाम् ,     | कात्या.,   | ७९७ | *सप्तजातानजातांश्च,         | बौधा.,             | १२९ |
| स द्वा कार्षापणौ दद्यात् ,      | मनु.,      | ४५५ | *सप्तदशं पुत्रिका,          | हारी.,             | ৬৭৭ |
| स नाणकपरीक्षी तु,               | मनु.,      | ५१५ | सप्तधा लौकिकं लेख्यं,       | बृह.,              | १५२ |
| स नाभिभिर्वान्धवैश्व,           | कात्या.,   | १८९ | सप्तमं सोमदैवत्यं,          | ,,                 | २२४ |
| स निरशल्यो विवाद: स्यात्,       | नार.,      | 9,6 | सप्त वा पश्च वा कार्याः,    | ,,                 | ४२० |
| स निगृह्य बलाद्दाप्यो,          | कात्या.,   | ३४८ | सप्त वित्तागमा धर्म्या,     | मनु.,              | ३७६ |
| ,,                              | मत्स्यपु., | ३४८ | सप्तांशं चापविद्धःस्तु,     | ब्रह्मपु.,         | ৩৭৭ |
| स निर्भयो मृशतरम्,              | नार.,      | 980 | सप्तागमाद्गृहक्षेत्रात् ,   | बृह.,              | ३७५ |
| स निर्भाज्य स्वकादंशात्,        | मनु.,      | ६६५ | सप्ताश्वत्थपर्णान्तरितं,    | श. लि.,            | २३० |
| सन्ततिः स्त्रीपशूनां,           | विष्णु.,   | २८९ | सप्ताश्वत्थ पत्राणि,        | पिता.,             | २२० |
| सन्ततिस्तु पशुस्त्रीणां,        | याज्ञ.,    | २८९ | सप्ताहाद्वा द्विसप्ताहात् , | बृह.,              | २४९ |
| सन्तत्यनाशार्थत्या,             | देव.,      | ६४९ | स प्राड्विवाकः सामात्यः,    | कात्या.,           | 9   |
| सन्तानः पित्रश्चैव,             | ,,         | ६६० | स प्राप्तुयाइमं पूर्व,      | मनु.,              | ५१३ |
| सन्तानकरणं तेषाम् ,             | बृह.,      | ७३५ | सबन्धे भाग आशीतः,           | व्यास ,            | २७९ |
| सन्ति ज्ञातार इत्युत्तवा,       | मनु.,      | 60  | सब्रह्मचारिकात्मीय,         | याज्ञ.,            | 944 |
| सन्तुष्टो भार्यया भर्ता,        | ,,         | ६१३ | *सब्राह्मणान् ,             | आप.,               | ७७८ |
| सन्तोऽपि न प्रमाणं स्युः,       | नार.,      | 998 | सभादोषातु यन्नष्टं,         | कात्या.,           | ३८  |
| सन्त्यन्यानि पदान्यत्न,         | बृह.,      | ४६  | सभान्तः साक्षिणः सर्वान् ,  | मनु., <sup>'</sup> | 928 |
| सन्दिग्धा येन साध्यन्ते,        | कात्या.,   | २५९ | सभान्तस्थैस्तु वक्तव्यं,    | कात्या.,           | १३४ |
| सन्दिग्धेऽर्थेऽभियुक्तानां,     | नार.,      | १९७ | सभाप्रपादेवगृह,             | बृह.,              | ४२३ |
| सन्दिग्धेषु तु कार्येषु,        | ,,         | 86  | सभाप्रपापूपशाला,            | मनु.,              | ५४३ |
| सिंध कृत्वा तु ये चौर्ये,       | मनु.,      | ५२७ | सभामेत्र प्रविश्याप्यां,    | "                  | 28  |
| सन्धिच्छिदः पान्थमुषो,          | बृह.,      | ५०९ | सभायां तत्पुनिजत्वा,        | याज्ञ.,            | २६८ |
| सन्धिच्छिदो हतं त्याज्याः,      | "          | ५२९ | सभायां न प्रवेष्टव्यं,      | मनु.,              | ३५  |
| सन्धिच्छेताऽनेकविधं,            | व्यास.,    | ५२७ | सभाराजकुलद्वार,             | नार.,              | २१५ |
| सन्नानां द्विगुणो दग्डः,        | नार.,      | ४६६ | सभासदश्च ये तत्न,           | कात्या ,           | 980 |
| सन्निधातृंश्च मोषस्य,           | मनु.,      | 488 | सभासदां प्रसिद्धं यत् ,     | व्यास.,            | 920 |
| *सन्निपाते वृत्ते शिश्नच्छेदनं, |            | ५८६ |                             | कात्या.,           |     |
| स पणं प्राप्तुयाद्ण्डं,         | मत्स्यपु.  |     |                             | •                  | ७६४ |
| सपणश्चेद्विवादः स्यात् ,        |            |     | समिकाघिष्ठितं कार्यं,       | "<br>बर            |     |
| स पारयनेव शवः,                  |            |     | समिको प्राह्कस्तस्य,        | बृह.,              | ७६३ |
| सर्पालः शतदगडाही,               | ,,         | ४६३ | -                           | ))<br>Tr==         | ७६३ |
| - <b>,</b>                      |            | • • |                             | याज्ञ.,            | २६८ |
|                                 |            |     |                             |                    |     |

| सभ्याधीनः सत्यवादी,        | बृह.,         | ३०  | समवायेन वणिजां,           | याज्ञ.,            | ३५९ |
|----------------------------|---------------|-----|---------------------------|--------------------|-----|
| सभ्यानां प्राङ्विवाकस्य,   | कात्या.,      | 980 | समवेतास्तु ये केचित् ,    | कात्या.            | ३५९ |
| सभ्यानां ये विधेयाः स्युः, | ,,            | ३०  | समवेतैस्तु यद्त्तं,       | बृह., <sup>°</sup> | ३६९ |
| सभ्यश्वास्य न दुष्यन्ति,   | नार. <b>,</b> | ५७४ | समवेतैस्तु यत्प्राप्तं,   |                    | ६६२ |
| सभ्येनावश्यवक्तव्यम् ,     | कात्या.,      | ३४  | समवेतैस्तु यद्दष्टम् ,    | कात्या.,           | १३७ |
| सभ्यैः संबोधनीयास्तु.,     | बृह ,         | १२६ | समस्तल विभागः स्यात् ,    | मनु.,              | ६८२ |
| सभ्यरेव कृता पश्चात् ,     | नार.,         | २६३ | ,, ,,                     | ,,                 | 906 |
| स भ्रातृभिर्बृहणीयो,       | ,,            | ६६५ | ,, ,,                     | ,,                 | ७५४ |
| समं दद्यात्तरस्रतौ तु,     | व्यास.,       | ३०६ | समस्ताम् विदिताचारान् ,   | नार.,              | 973 |
| समकालं पश्चिमं वा,         | ,,            | १७२ | समयस्यानपाकर्म,           |                    | ४२  |
| समविद्याधिकानां तु,        | कात्या.,      | ६७५ | समहीमखिलां भुजन् ,        | मनु.,              | ६४२ |
| समक्षं जीवतोऽप्यस्य,       | नार.,         | 964 | समांश भागाः शेषाः स्युः,  | नार.,              | ६६१ |
| समक्षदशैनात्साक्ष्यं,      | मनु.,         | 96  | समांशभागिनस्त्वन्ये,      | बृह.,              | ६६२ |
| समक्ष्मसमक्षं वा,          | व्यास.,       | ३५९ | समांशा मातरस्तेषां,       | ,,                 | ६६४ |
| समप्रधनभोक्ता स्यात्,      | ब्रह्मपु.,    | ৩৭  | समाः शत्रौ तु मित्रे च,   | नार.,              | २८  |
| समजातिगुणानां च,           | बृह.,         | ४७५ | समानजातिमिर्वासः,         | विण्गु.,           | ८३३ |
| समत्वं साक्षिणां यत्र,     | कात्या.,      | ९६  | समानयोः समो दगडो,         | बृह.,              | ४७४ |
| समत्वेनैकजातानां,          | उशना.,        | ६६२ | समामासतदर्घाह,            | याज्ञ.,            | Ęo  |
| समदण्डास्स्मृता ह्येते,    | कात्या.,      | ५४९ | ,,                        | "                  | 944 |
| समन्यूनाधिकत्वेन,          | बृह.,         | ३५६ | समारोहति शीघ्रेऽनौ,       | व्यास.,            | ६३४ |
| ;;                         | ,,            | ४८३ | समावृत्तश्च गुरवे,        | नार.,              | ३८३ |
| समन्यूनाधिका भागाः,        | ,,            | ६५५ | समाहितमतिः पश्येत् ,      | ,,                 | 9   |
| समन्यूनाधिकैरंशैः,         | ,,            | ३६८ | समित्पुष्पकुशाधानेष्व,    | ,                  | ८०३ |
| समभावे तु देवानां,         | पिता.,        | २४५ | समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं, | मनु.,              | ७९४ |
| सममंशित्वम।ख्यातं,         | बृह.,         | ६५२ | समीद्त्य कुलधर्माश्च,     | ,,                 | 98  |
| सममिच्छन्ति पिण्डानां,     | देव.,         | ६६३ | समीद्यमाणो निपुण,         | नार.,              | १२  |
| *सममितरे विभजेरन् ,        | वसि.,         | 900 | समीद्य सुधृतः सम्यक् ,    | मनु.,              | ७९५ |
| समयस्थानपाकर्म,            | नार.,         | ४१९ | समुच्छ्ता ध्वजाकारा,      | व्यास.,            | ४४९ |
| *समयादन्यस्य,              | गौत.,         | ७३९ | समुत्थानव्ययं चासौ,       | कास्या.,           | ४९३ |
| समयेन च गृह्णीरन् ,        | विष्णु.,      | २२० | समुत्थानव्ययं दाप्यः,     | मनु.,              | ४९३ |
| समयैः परिगृह्याथ,          | नार.,         | २२१ | समुत्पन्नाद्धन।दर्ध,      | बृह.,              | ७५१ |
| समर्थश्चेह्मं दाप्यो,      | बृह∙,         | ४०३ | समुत्सजेद्राजमार्गे,      | मनु.,              | ४५५ |
| समर्थस्तु हरेद्द्वयंशं,    | ,,            | ३७१ | समुद्धरेत्तैलघृतात् ,     | बृह.,              | २५२ |
| समर्पितोऽर्थिना योऽन्यः    | कात्या.,      | ७५  | समुद्रपरिवर्तं च,         | याज्ञ.,            | ५२२ |
| *समवर्णाकोशेन,             | विष्णु.,      | ४७५ | समुद्रयानकुशला,           | मनु.,              | २८३ |
| समवणस्ति वा जाताः,         | मनु.,         | ७०१ | ",                        | ,,                 | ४८२ |
| समवणांऽपि विप्रं तु,       | कात्या.,      | ३९३ | समुद्रेनाप्रुयात्किचित् , | ,,                 | ३४१ |

| समुद्रेऽपि यदा लेख्ये,                         | कात्या.,    | 986    | सर्वकण्डुकपापिष्ठं,                   | मनु∴,                      | ५२२              |
|------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| समुन्नयेयुः सीमानं,                            | नारं.,      | ४४४    | सर्वेकार्य-वीणाश्च,                   | बृह.,                      | ४२०              |
| समूलसस्यनाशें तु,                              | **          | ४६५    | *सर्वत्र त्रयाणां,                    | श. लि.,                    | ४८७              |
| समूल्याद्शभागं तु,                             | कात्या.,    | ४३१    | सर्वत्र दायकं राजा,                   | देव.,                      | ७५१              |
| समृहकार्य आयातान्,                             | याज्ञ.,     | ४२७    | *सर्वत्र स्वामिनं विनष्ट,             | विष्गु,                    | ४६७              |
| समूहकार्य प्रहितो,                             | "           | ४२७    | सर्वेथा च यथा मिथ्या,                 | नार.,                      | २२८              |
| समूहस्थाः प्रवृत्ताश्च,                        | कात्या.,    | ७९८    | सर्वे येवात्मनात्मानं,                | ,,                         | १३४              |
| समूहस्थाश्व ये चान्ये,                         | <b>3</b> >  | १०७    | सर्वेहव्यप्रमाणं तु,                  | कात्या.,                   | २०१              |
| p p                                            | ,,          | ८१०    | सर्वधर्मभ्यो गरीयः,                   | गौत.,                      | २७               |
| समूह स्थोंऽशभागी,                              | कात्या.,    | ४२८    | सर्वभक्ष्या च विज्ञयाः,               | हारी.,                     | ६४६              |
| समूहानां तु यो धर्मः,                          | ,,          | ४२२    | सर्वभूतप्रस्तिहिं,                    | मनु.,                      | <b>७३७</b>       |
| समूरो वणिगादीनां,                              | ,,          | ८१०    | सर्वमेवावलम्बन्ते,                    | रामा.,                     | ६०८              |
| समेऽध्विन द्वयोर्थल,                           | नार.,       | ५४५    | सर्ववर्णोत्तमां कन्यां,               | कात्या.,                   | ५५५              |
| समेनिम्नोन्नतानीव,                             | महाभा.,     | 98     | सर्वशास्त्रप्रवीणाश्च,                | ,                          | ٦٦<br><b>२</b> ८ |
| समेषु च गुणोत्कृष्टान् ,                       | मनु.,       | 986    | सर्वसा स्येष्वयं धर्मी,               | ,,                         |                  |
| समेष्वेत्रं परस्त्रीषु,                        | याज्ञ.,     | ४८६    | सर्वस्वं गृहवर्ज तु,                  | "                          | १३६<br>२.०७      |
| समेहिं विषमं यस्तु,                            | मनु.,       | પ્ર૧રૂ | सर्वस्वं च हरेद्राजा,                 | "                          | ३७५              |
| समो न्यूनोऽधिको वांशो                          | बृह.,       | ३५९    | सर्वस्वं तस्य दास्यामि,               | यम.,                       | ७८७              |
| समोऽपि न च शुद्धः स्यात् ,                     | व्यास.,     | २२३    | सर्वस्वं वा निगृद्धौतान्,             | कात्या.,                   | ३७८              |
| समोऽवकृष्टजातिश्च,                             | मनु.,       | ३२६    | सर्वस्वं हरतः स्त्रीं तु,             | **                         | ८०१              |
| समौ कृत्वा नये कुम्मे,                         | बृह.,       | २५४    | सर्वस्वं हरतो नारीं,                  | 29                         | ५२९              |
| सम्यक् च दण्डनं राज्ञ:,                        | याज्ञ.,     | ७९६    | सर्वस्वहरणं कृत्वा,                   | नार.,                      | ५२९              |
| *सम्यादण्डप्रणयनं,                             | विष्णु.,    | ७७९    |                                       | याज्ञ.,                    | ४२४              |
| सम्यग्दराडप्रणेतारो,                           | कात्या.,    | ७९७    | सर्वेहरण दण्डः,<br>सर्वेस्वहानिमईहित, | बृह.,                      | ४२३              |
| सम्यग्विचार्य कार्य तु,                        | बृह.,       | २५८    | सवस्वहानिमहान्त,                      | मनु.,                      | ७८५              |
| स यदि प्रतिपचेत,                               | मनु.,       | ३४७    | सर्वस्वेऽपि जितेऽभिज्ञे,              | कात्या.,                   | ७६७              |
| *स यद्येकपुत्र: स्यात् ,                       | ग. लि.,     |        | सर्वान् बलकृतानर्थान् ,               | मनु.,                      | २७१              |
| स याच्यः प्राड्विवाकेन,                        | गनु.,       | 38¢    | सर्वापायविनाशेऽपि,                    | कात्या.,                   | ३४३              |
| स राजा पुरुषो दएडः,                            |             | ७९४    | सर्वाश्वाण्डलयोन्यस्तुं,              | यम.,                       | ८१७              |
| स राज्ञांशे स्वके स्थाप्यः,                    | ",<br>बृह., | ७६०    | सर्वासामेकपरनीनां,                    | मनु.,                      | ७४०              |
| स राज्ञा तच्छुभगिं,                            |             |        | सर्वास्तास्तेन पुत्रेण,               | "                          | ७४०              |
| स राज्ञा नामियोक्तव्यः,                        | मनु.,       | ३३०    | सर्वास्वापत्स तान् वर्णान् ,          | देव.,                      | ७०३              |
| संपंत् सर्पन् शरो याति,                        | भ<br>विका   | ३२९    | । सब काक्षान्त तां वर्ति              | बृह.,                      | ,<br>७० <b>७</b> |
| सर्पमार्जारनकुळ,                               | पिता.,      |        | *सर्वे च पुरुषपीडाकराः,               | विष्णु.,                   | ४९४              |
| सर्व भूम्यनृते हन्ति,                          | कात्या.,    |        | सर्व जनाः सदायेन                      | कात्या.,                   |                  |
| सर्व मूम्यपृत हान्त,<br>सर्वे वा रिक्थजातं तु, | मतुं-नार.   |        | सर्वे ते गोत्रिणः प्रोक्ताः           | कारपा.,<br>हा <b>री.</b> , | ७१८              |
|                                                | मनु.,       | ६९७    | सर्व ते पृथादण्डयाः                   |                            | ४४६              |
| सर्व एव विकर्मस्था,                            | ,,          | 444    | सर्वे ते तेन पुत्रेण,                 | मनु.,                      |                  |
|                                                |             |        | ,                                     | "                          | ७४०              |

| सर्वे ते मनुना प्रोक्ताः,     | यम., ७१८          | सवर्णभ्यः सवर्णास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *सर्वेषां करण द्रव्याणि,      | श. लि., ८००       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वेषां धनजातानां,           | मनु., ६५६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वेषां पापयुक्तानां,        | कात्या., ८०७      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *सर्वेषां लक्षानि,            | देव., ८१२         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्त्रेषां स्वदारनियमः,       | श. लि., ५८३       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सर्वेषामधिको राजा,            | बृह., ३०          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वेषामपि तन्न्याय्यं,       | मनु., ६६६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वेषामर्थिनो मुख्याः,       | मनु-वृह., ३६४     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वेषामल्पमूल्यानां,         | नार., ५३६         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *सर्वेषामेव वत्सो माषं,       | श्. लि., ४६५      | l l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सर्वेषामेव वर्णानां,          | बौधा., ५९०        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>33</b>                     | यम., ७८२          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वेषामेव सा प्रोक्ता,       | बृह., <b>३६</b> ० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वेषु सर्वदिव्यं वा,        | कात्या., २०४      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सर्वेषुपनिधिष्वेते,           | ,, ३४८            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *सर्वेब्वप्यर्थजातेषु मूल्यं, | विष्णु., २५०      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वेष्वर्थविवादेषु,          | नार., ८३          | · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *सर्वेब्वे प्रसूतानां तद्धनं, | विष्णु., ६८९      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वेष्वेव विवादेषु,          | याज्ञ., ७७९       | · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सर्वेध्वेवार्थजातेषु,         | विष्याु., २००     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वे सपिण्डास्तद्दायं,       | बृह., ७५०         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *सर्वे हि धर्मयुक्ता भागिनः,  | आप., ६६५          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वे ह्यनौरसस्यैते,          | देव., ७१६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्षपाः षड्यवो मध्यः,         | मनु., ८०८         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सवर्णव्यतिकमे द्वादश,         | श.लि., ४७६        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सवणीजोऽप्यगुणवान् ,           | बृह., ६६६         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *सवर्णापुत्रान्तरा,           | बौधा., ७०५        | त सहस्त्र ब्राह्मणो दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *सवर्णापुत्रोऽन्यायवृत्तो,    | गौत., ६६५         | ,, दण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सवणी भिन्नसंख्या ये,          | बृह,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सवर्णा भातरो माता,            | देव., ५४९         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | आप., ७१९          | ६ सहासनमित्रेप्सुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *सवर्णामपूर्वी,               | नार., ६४          | 1 ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सवर्णाय सपिण्डाय,             | बौधा., ७२         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *सवर्णायां संस्कृतायां,       | विष्णु., ६१       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सवर्णासु बहुषु भार्यासु,      | •                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सवर्णासु विधौ धर्मे,          | •                 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सवणस्त्वसवर्णास्तु,           | कात्या., ७१       | THE STATE OF THE S |
|                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

याज्ञ., स्तु, 693 नां, मनु-नार., ४७६ ٠, नार., 695 ८१६ नार., , स्यात्, कात्या., ६८६ ਰ, ३०० ,, नां, नार., २०७ Ŧ, उशना., ४७७ ा तु, बृह., २४४ नार., नः, २४५ ाद्याः, नार., ८२२ मनु-विण्णु., ८२२ ाद्याः, काःया., राजा, 9 याज्ञ., ७६५ दद्यान्, कार्ये, व्यास., 968 व्यः, मनु., ३४५ बृह., 380 а, ाते, नार., € ₹ ससाद्यिकमेव, विष्णु., ३३७ बृह्,, ४६६ ₹₫, बृ. शां. बृह., ७५४ ऋत्वा, धं, मनु., ७३१ नार-मनु., ५७९ व, जा, नार., 90 बृह., Ţ, 464 ÷, नार., ५५६ ण्डयो, मनु., 499 (प्यो, 466 ,, ण्ड्यो, 466 ,, 920 पाशान् , नार., ८०७ य: " मनु-नार., ४९१ **[:**, पितामह, २१९ स्त्वं, वसि., ७३१ , विष्यु., ० ६ ७ यं, नार., 483 कात्या., Π, 489

| सहोढान् विमृशेचौरान् ,        | नार.,              | ५४३       | साच्चिवप्रतिपत्तौ तु,       | नार.,                         | 986        |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| सहोढान् सोपकरणान् ,           | "                  | ५४१       | साचिष्भयतः सत्सु,           | याज्ञ.,                       | 66         |
| साक्षताभिः सपुष्पाभिः,        | ,,                 | ३९३       | साव्तिसभ्यविकल्पस्तु,       | बृह.,                         | 64         |
| सान्तिणः श्रावयेद्वादी,       | याज्ञ.,            | १२७       | साव्तिसभ्यावसन्नानां,       | नार.,                         | २६७        |
| *साद्विणः सत्येन पूयन्ते, वसि |                    | १४६       | साचीदुष्टश्रुतादन्यत् ,     | मनु.,                         | 984        |
| साक्षिणाः सन्निरोद्धव्या,     | बृह.,              | 988       | साची द्वादशमेदस्तु,         | बृह.,                         | ९२         |
| सान्तिणः साधनं प्रोक्तं,      | कात्या.,           | ९ ३       | साची वा साचिणान्येन,        | व्यास.,                       | १५६        |
| *साद्मिणः स्वर्णरजत,          | श. लि.,            | १३०       | साची साद्यं न चेद्बूयात्,   | कात्या.,                      | 988        |
| साक्षिणश्च स्वहस्तेन,         | याज्ञ.,            | 944       | साची साच्यसमुद्देशे.        | नार.,                         | 920        |
| सान्तिणश्चान्यथान्नूयुः,      | बृह.,              | ५२६       | साच्चेपं निष्टुरं ज्ञेयम् , | नार.,                         | ४७२        |
| *साक्षिणश्चाहूय आदित्योदये,   | विष्णु.,           | १२३       | साक्ष्याभावे तु चत्वारः,    | गरः,<br>मनु.,                 | ४४२        |
| साक्षिणस्तु समुद्दिश्य,       | बृह.,              | ८३        | साच्याभावे द्वयोर्यत्र,     | व्या <b>स.</b> ,              | ४४९        |
| स।क्षिणां दूषणं ग्राह्यं,     | व्यास.,            | १२०       | साद्याभावे प्रणिधिमिः,      | मनु.,                         | ३४६        |
| साक्षिणामपि यः साक्ष्यं       | व्यास ,            | 900       | साक्ष्येऽनृतं वदन् साची,    |                               |            |
| साक्षिणामेव निर्दिष्टः,       | बृह.,              | १५२       | सागमेन तु भोगेन,            | ,,<br>विष्णु-कात्या.,         | 924        |
| साक्षिणोऽर्थिसमुद्दिष्टान् ,  | बृह.,              | १२०       | सागमो दीर्घकालश्च,          |                               |            |
| साक्षिणो लिखित भुक्तिः,       | कात्या.,           | ९२        | सा चेद्रौर्व्यसनं गच्छेत् , | बृह.,<br>=::                  | 969        |
| साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च,    | नार.,              | ३०३       | सा तु संप्रतिपत्तिस्तु,     | नार.,                         | ४१५        |
|                               | ,,                 | ७५८       | सा लीन्मासान्परित्याज्या,   | बृह.,                         | ६९         |
| साक्षिद्धेषे प्रभुतास्स्युः,  | बृह.,              | 986       | साधनाङ्गानिवता राली,        | मनु.,                         | ६१५        |
| साक्षिदोषाः प्रयोक्तव्याः,    | व्यास.,            | 929       | साधयेत्तत्पुनः साध्यं,      |                               | ५०९        |
| साक्षिदोषाद्भवेद्ष्ष्टम्,     | कात्या.,           | 963       | साधारणं समाश्रित्य,         | कात्या.,                      | २१३        |
| साक्षिधर्मे विशेषेण,          | नार.,              | १२८       |                             | व्यास.,                       | ६८३        |
| साक्षिप्रत्यय एव स्यात् ,     | मनु.,              | ४४२       | साधारणः समस्तानां,          | नार.,                         | २०४        |
| साक्षिप्रत्ययसिद्धानि         | ,,                 | ७६९       | साधारणऋणन्यास,              | बृह ,                         | ६९६        |
| साक्षिभिन्नस्तत्क्षणेन,       | ,,<br>बृह.,        | ٠٠,<br>٤٤ | साधारणस्यापलापी,            | याज्ञ.,                       | ५६१        |
| साक्षिमिर्गदितः सभ्यः,        |                    | 929       | साधितं प्रतिभूदीप्यः,       | कात्या.,                      | ३०५        |
| साक्षिमिर्भावितेनैव,          | "<br>कात्या.,      | ३०८       | साधुकर्मिकयायुक्ताः,        | बृह.,                         | २७         |
| साक्षिभिभीषितं वाक्यं,        |                    | 936       | साधूनसंमानयेदाजा,           |                               | ५६८        |
| साक्षिमिलिंखितेनाथ,           | "<br>ਹਿਤਾਰਤ        |           | साध्यं प्रमाणं द्रव्यं च,   | कात्या.,                      | ६०         |
| साक्षिभिस्तावदेवासौ,          | पितामह.,<br>काम्या |           | साध्यप्रमाणहीनश्च,          | ,,                            | ६१         |
| साक्षिमच भवेदादा,             | कात्या.,           |           | साध्यमानश्चेद्राजानं,       | विष्णु.,                      | ३३०        |
| साक्षिमत्कारणं तत्र,          | याज्ञ.,            | ३३७       | साध्यमानो नृपं गच्छेत् ,    | याज्ञ.,                       | ३२९        |
| साक्षिलेख्यककर्तारः,          | नार.,<br>कारफ      | 994       | साध्यमूलस्तु यो वादो.       | कात्या.,                      | 80         |
| साक्षिलेख्यानुमानं च,         | कात्या.,           |           | साध्वाचारा च तिष्ठेत        |                               | ६३८        |
| साक्षिलेख्यानुमानेन,          | बृह.,<br>——        | ९१        | साध्वीनामेव नारीणां         | ",<br>अङ्गिरा,                |            |
|                               | <b>बृह.</b> ,      | ८०५       | *साध्व्यां स्वयमप्रा        | जा <sub>तरा</sub> ,<br>हारी., | <b>६३३</b> |
| साक्षिवत्पुण्यपापे∓यो,        | याज्ञ.,            | २२९       | सान्त्वेन प्रशमय्यादी,      | •                             | ७१३        |
|                               |                    |           |                             | मनु.,                         | ३२         |

| सान्निध्येऽपि पितुः पुत्रैः, | बृह., ३१२                            | साहसं पश्चधा प्रोक्तं,       | बृह.,             | ५७१              |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| सा न्याय्या न तु पूर्वापि,   | <sub>युष</sub> ्, २७२<br>कात्याः, ९२ | साहसन्यायवर्ज्यानि,          | -                 | ₹0<br>701        |
| सान्वयस्त्वपहारो यः,         | ,, 404                               | साहसस्तेयपारुष्य,            | ,,<br>बृह-कात्या. |                  |
| सा पत्नी या विजानाति,        | ,,<br>दत्त्त., ६१४                   | ,,                           | याज्ञ.,           | , , , ,<br>, , , |
| सापत्न्यास्तैविंभक्तव्यं,    | बृह., ६५९                            | साहसात्ययिके चैव,            | कात्या.,          | 996              |
| सापदेशं हरेत्कालं,           | नार., ८२                             | साहसी भेदकारी च,             | ,,                | ४२५              |
| सा भर्तृलोकमवाप्रोति,        | मनु., ६२९                            | साहसे दृष्टदोषश्च,           | याज्ञ.,           | 992              |
| सामध्ये चानुबन्धं च.         | बृह-कात्या., ५०३                     | साहसेषु तु सर्वेषु,          | मनुःनार.,         |                  |
| सामन्तकुलिकादीनां,           | याज्ञ., ५६०                          | साहसेषु य एवोक्तः,           | नारः,             | ५३७              |
| सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः.       | मनु., ४५२                            | साहसेष्वभिशापे च,            | •                 | ξw               |
| सामन्तभावात्सामन्तैः         | कात्या., ४४३                         | साहसेष्वभिशापेषु,            | बृह.,             | २५६              |
| सामन्ताः साधनं पूर्व,        | ,, ४४३                               | सा हित्वा सर्वपापानि,        | हारी.,            | ६३६              |
| सामन्तानामभावे तु,           | मनु., ४४४                            | सिकतेष्टकगोवाल,              | बृह.,             | ४४१              |
| सामन्तानुमतं देयं,           | नार., ४६७                            | सिद्धिरस्योभयस्यापि,         | व्यास.,           | ३००              |
| सामन्तानुमता सीमा,           | व्यास., ४४९                          | सिद्धेनार्थेन संयोज्यः,      | कात्या.,          | २६६              |
| सामन्ता वा समग्रामाः,        | याज्ञ., ४४२                          | सिध्यते वाचिकोऽप्याधिः,      | मरीचि.,           | १५२              |
| सामन्तश्चन्मषा ब्रूयुः,      | मनु., ४४६                            | सीदन्ति हि प्रमाणानि,        | नार-कात्या.,      | ९७               |
| *सामयाचारिकेषु,              | गौत., ७८३                            | सीमन्तोन्नयनादीनि,           | यम.,              | ६४१              |
| सामाचुपायसाध्यत्वात् ,       | नार., ४१                             | सीमां प्रति समुत्पन्ने,      | मनु.,             | ४३९              |
| सामान्यं चेद्भावयति,         | बृह., ७०७                            | सीमाज्ञाने नृणां वीच्य,      | ,,                | ४४०              |
| सामान्यं पुत्रकन्यानां,      | देव., ६९१                            | *सीमाभेतारमुत्तमसाहसं,       | विष्याु.,         | ४५६              |
| सामान्यं पुत्रदारादि,        | बृह., ३७३                            | सीमामध्ये तु जातानां,        | कात्या.,          | ४५६              |
| सामान्यं याचितं न्यासः,      | दक्ष., ३७४                           | सीमायामविषहत्यायां,          | मनु.,             | ४५०              |
| सामान्यद्रव्यत्रसभ,          | याज्ञ., ५५८                          | सीमाविचारधर्मश्च,            | ,,                | ४३               |
| सामान्यमस्वतन्त्रत्वं,       | नार., ३८३                            | सीमाविनिर्णयं कुर्युः,       | <b>»</b>          | ४४२              |
| सामान्यार्थसमुत्थाने,        | याज्ञ., ६६२                          | सीमाविवादे निर्णीते,         | कात्या.,          | १७१              |
| *सामुद्रशुल्कः,              | दौधा., ५१९                           | सीमाविवादैर्निर्वृत्ते,      | ,,                | १५३              |
| साम्राज्यकृत्सजात्येषु,      | मनु., ६७०                            | सीमावृक्षांश्च कुर्वीरन्     | मनु.,             | ४३९              |
| सा यथाकाममश्रीयात् ,         | नार., ६८४                            | सीमासन्धिषु कार्याणि,        | 12                | ४४०              |
| सारभूतं पदं मुक्तवा          | कात्या., ९०                          | सुकृतं यस्त्वया किंचित् ,    | याज्ञ.,           | १३५              |
| सारस्तु व्यवहाराणां,         | नार., ९१                             | सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैः, | मनु.,             | ४४५              |
| साऽहन्धतीसमाचारा,            | अङ्गिरा., ६३२                        | सुखस्य नित्यं दातेह,         | "                 | ६२७              |
|                              | कात्या., ६३८                         | सुखार्थ या प्रवृत्ता स्त्री, | कात्या.,          | ६४६              |
| ''' '''<br>सावधारणकं चैव,    | बृद्धवसि., १५९                       | सुखेषु सक्तो नृपतिः,         | महाभा.,           | 90               |
| •                            | दक्ष., ६०६                           | सुचिह्न विज्ञायाः,           | व्यास.,           | ५०७              |
| साराङ्का बालभावे तु,         | याज्ञ., ८०७                          | सुतप्ते निक्षिपेतत्र,        | पिता.,            | २५२              |
| साशीतिपणसाहस्रो,             | कात्या., ५०५                         | सुतस्य सुतदाराणां,           | कात्या.,          | २७६              |
| साहसं च भवेदेवं,             | नगरनाम् १ - १                        |                              | •                 |                  |

|                                  | •                |             | 1 00 .                                     |               |            |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|------------|
| सुताश्चेषां प्रभत्तेव्या,        | याज्ञ.,          | € € .a      | सूलकार्पासबिल्वानां,                       | मनु.,         | ५३५        |
| धुदीर्घस्यापि कालस्य,            | मनु.,            | ४०४         | सेतुं प्रवर्तयेत् कश्चित् ,                | नार.,         | 86.6       |
| सुदीर्घेणापि कालेन,              | नार.,            | १०३         | सेतुकेदारमर्यादा,                          | : ,,          | ४३८        |
| 1) ))                            | ,,               | १०४         | सेतुमेदकरं वाप्सु,                         | याज्ञ.,       | ५६७        |
| ,, ,,                            | बृह.,            | 968         | *सेतुभेदकृतश्च हन्यात् ,                   | विष्गुा.,     | ५६६        |
| सुप्तमत्त्रमत्तांश्च,            | नार.,            | ५०९         | सेतुस्तु द्विविधः प्रोक्तः,                | नार.,         | ४५८        |
| सुप्तन त्रमत्तेषु,               | , ,,             | ५०६         | सेनायां सैनिकानां तु,                      | बृह.,         | ३०         |
| सुप्रतप्तं सुसंयुक्तं,           | ,,               | २३०         | सेवाशौर्यादिना तुष्टः,                     | ,,            | 948        |
| सुबीजं त्वेव सुच्तेत्रे,         | मनु.,            | ८२४         | सेह कीर्तिमवाप्नोति,                       | ",<br>याज्ञ., | ६२९        |
| सुमृतापि कृता नित्यं,            | दक्ष.,           | ६०६         | सेह निन्दामवाप्रोति,                       | मनु.,         | 4          |
| *सुरालशुनपलाण्डु,                | श. लि.,          | ६३०         | सैरिन्धं वागुरावृत्ति,                     | मनु-विष्णु.,  | 44°<br>649 |
| सुवर्भ तु भवेदण्डः,              | मत्स्यपु.,       | ६००         | सोऽज्येष्ठः स्यादभागी च,                   | मनु.,         | ६६०        |
| सुवर्णरजतादीनां,                 | नार.,            | ५३३         | सोत्तरो नोत्तरश्चेव,                       | गउ.,<br>नार., | ४०         |
| "                                | मनु.,            | ५३३         | सोत्तरोऽभ्यधिको यत्र,                      | नार.,         |            |
| *सुवर्णरत्नापहरणे,               | श. लि.,          |             | सोदर्या विभजेरंस्त,                        | · ·           | 80         |
| सुवर्णशतमेकं तु,                 | कात्या.,         | 609         | सोऽधिकर्मकरो ज्ञेयः,                       | मनु.,         | ७५५        |
| *सुवर्णार्धो,                    | विष्गु.,         | २०१         | सोऽनिबद्धः प्रयोक्तव्यः,                   | नार.,         | ३८६        |
| सुवर्णेषु क्षयो नास्ति,          | नार.,            | ५२४         | •                                          | कात्या.,      | ३२६        |
| सुश्लिष्टदेशमासु जितेन्द्रियासु, | विष् <u>या.,</u> | <b>६२</b> 9 | सोऽनुज्ञातो हरेदंशान् ,                    | मनु.,         | ७०४        |
| मुसंस्कृते तु षष्ठं स्यात्,      | व्या <b>स.</b> , | 869         | सोऽन्तर्दशाहात्तद्रव्यं,                   | ,,,           | ४३०        |
| सुसंस्कृतोपस्करया,               | मनु.,            |             | सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्यं,                 | मनु.,         | ७०९        |
| सुहृत्सम्बन्धिसंदिष्टैः.         |                  | ६२०         | सोपवासः सूर्यप्रहे,                        | बृह.,         | २५१        |
| स्टद्धन्धुसकुल्यस्य,             | बृह.,            | ३२५         | सोऽपितद्द्विगुणं दाप्यः,                   | नार.,         | ४३२        |
| सूचमत्वात्साक्षिधमस्य,           | ,,<br>=1.T       | 969         | सोऽपि दत्तं हरेत् पित्रा,                  | महाभा,        | ६९८        |
| सूच्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यो,      | नार.,            | 998         | सोऽपि यत्नेन संरच्यो,                      | याज्ञ.,       | ४२२        |
| सूचमो हि भगवान् धर्मः,           | बृह.,            | ६०३         | सोऽपि वित्तं हरेत्पित्रोः,                 | महाभा.,       | ६९८        |
| सूतके मृतके वापि,                | नार.,            | 98          | सोऽमिधेयो जित: पूर्व,                      | बृह.,         | ६९         |
| •                                | ब्रह्मपु.,       | ७३६         | सोमाय राज्ञे सत्कृत्य,                     | श. लि.,       |            |
| स्तमागधचण्डाल,                   | यम.,             | ८१७         | सोऽविशुद्धः सुविज्ञेयः,                    | नार.,         | २३२        |
| *सूतमागधचण्डालाः,                | पैठीन.,          | ८१८         | सोर्ऽस्मिन्लोके यशः प्राप्य                |               |            |
| *सूतमागधचण्डालाश्चेति,           | "                | 696         | सोऽस्य कार्याणि संपर्येत्,                 | बृह.,<br>गन   | २६०        |
| स्ताचाः प्रतिलोमास्तु,           | नार.,            | ८२२         | सोऽस्या दद्यारणं भर्तः                     | मनु.,<br>रूर  |            |
| ,,<br>,,                         | मनु-विष्गु.,     | ८२२         | सौदायकं क्रमायानं                          | नार.,         |            |
| *स्तानामन्नसंस्कार,              | श. लि.,          | ८३०         | सौदायकं धनं स्त्रीणां,                     | बृह∙,         |            |
| स्तानामश्वसारथ्यं,               | मनु.,            | ८२९         | सौदायिके सदा स्त्रीणां,                    | कात्या.,      | ६८४        |
| " "                              |                  |             | सोभाग्यवद्वैधव्यः,                         | "             | ६८४        |
| सूतो वैदेहिकश्चैव,               | मनु-विष्ण        | 229         | सौराक्षिकं वृथादानं,                       | "             | ६२६        |
| सूलकार्पासगोमय,                  | विण्या           | 436         | साराक्षक वृथादान,<br>स्कन्धोदादाय तस्यासा, | बृह.,         | ३१६        |
|                                  | <b>30.1</b>      | '''         | रचनादादाय तस्यासा,                         | नार.,         | ३९२        |

| *स्तुतिकिया,                           | विष्णु.,    | ८३१   | स्त्रीपुंगोऽश्व   |
|----------------------------------------|-------------|-------|-------------------|
| स्तेनसाहसिकोद्वृत्त,                   | कात्या.,    | ३८१   | स्त्रीपुंधर्मो    |
| स्तेनाः सर्व एवापहृतं,                 | विष्णु.,    | ५४०   | स्त्रीपुंसयोग     |
| स्तेनाः सुरापा ब्रह्मन्नाः,            | यम.,        | ७८६   | स्त्रीपुंसयोनि    |
| स्तेनानां निग्रहादस्य,                 | मनु.,       | 419   | स्त्रीपुंसयोश्    |
| स्तेनानां पापबुद्धीनाम् ,              | ,,          | 499   | स्रीपुंस्वर्तः    |
| *स्तेनोऽनुप्रवेशाच दुष्यति,            | गौत.,       | ५४२   | स्त्रीपुंसौ व     |
| स्तेयं च साइसं चैव,                    | मनु.,       | ४३    | स्त्रीपुंसौ हे    |
| स्तेयपारुष्ययोश्चेव,                   | कात्या.,    | 998   | स्त्रीपुंसो यत    |
| स्तेयसाहसयोर्दिव्यं,                   | कात्या.,    | १९९   | स्त्री प्रसूता    |
| स्तेयस्याथ प्रवच्यामि,                 | मनु.,       | 404   | स्रीबालका         |
| स्तेये तु श्वपदं कार्यं,               | ,,          | ७८४   | स्त्रीबालब्रह     |
| स्तेये तु श्वपदं कृत्वा,               | नार.,       | ७८६   | *स्त्रीबालवृ      |
| स्तोभाद्विना द्युषित्वा तु,            | ,,          | ४११   | स्त्रीबालाभ्य     |
| स्तोमवाहीनि भागडानि,                   | ,,          | ४१२   | स्त्रीबालात       |
| स्त्रयं स्पृशेददेशेयः,                 | नार-मनु.,   | ५७९   | स्रीबालोन्म       |
| स्त्रियमसत्कभर्तृकां,                  | विष्णु.,    | ५९३   | स्रीवुद्धेरसि     |
| स्त्रियां तु रोचमानायां,               | मनु.,       | ६१३   | स्रीमिर्भर्तृः    |
| ित्रयाः श्रुतौ वा <b>शा</b> स्त्रे वा, | यम.,        | ६३८   | *श्लीरचार         |
| स्त्रिया वा संभवे कार्यम् ,            | मनु.,       | ११७   | स्त्रीशुल्काः<br> |
| स्त्रियास्तु यद्भवेद्वित्तम् ,         | ,,          | ६८९   | स्त्रीशुल्केषु    |
| *स्त्रिथो गृहदेवताः,                   | पैठीन.,     | ६२७   | स्त्रीषु रात्र    |
| स्त्रीकृतान्यप्रमाणानि,                | नार.,       | २७३   | स्रीषुवृत्तोप     |
| स्त्रीज्ञाति स्वाम्यनुज्ञातम् ,        | बृह.,       | ३७६   | स्त्रीगृद्धबार    |
| स्त्रीणां न तु भवेहिव्यम् ,            | नार.,       | २०७   | स्त्रीब्बनन्त     |
| स्त्रीणां शीलाभियोगे च,                | ,,          | ९५    | स्रीहर्ता व       |
| स्त्रीणां साद्यं स्नियः कुर्युः,       | मनु-कात्या. | , too | स्थलनिम्न         |
| स्त्रीणां सौभाग्यतो ज्यैष्ठ्यम् ,      | कात्या.,    | ६१२   | स्थानं गृह        |
| स्त्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा,             | याज्ञ.,     | 40%   | स्थानं वंश        |
| *स्त्रीधनं च कन्या,                    | श. लि.,     | ७२६   | स्थानदोष          |
| स्त्रीधनं दापयेद्ण्डम् ,               | कात्या.,    | ८०३   | स्थानभ्रष्ट       |
| *श्रीधनं दुहितॄणाम् ,                  | गौत.,       | ६८९   | स्थानलाभ          |
| स्त्रीधनं स्यादपत्यानाम् ,             | बृह.,       | ६८८   | स्थानात्स्थ       |
| स्त्रीधनभ्रषृसर्वस्वाम् ,              | नार.,       | ६१६   | स्थानाद्वाः       |
| स्रीधनस्येति धर्मे।ऽयम् ,              | कात्या.,    | ६९०   | स्थानान्ये        |
| स्त्री नानुक्ता बहिर्निष्कामेत् ,      | श. लि.,     | ६२२   | स्थानासेध         |
| स्त्री निषेघे शतं दण्ड्या,             | याज्ञ.,     | ५८३   | स्थानेषु ध        |
| ला गायम सारा प्रच्या।                  |             |       | •                 |

| स्त्रीपुंगोऽश्वपशुस्तेयी,         | व्यास.,   | 490   |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| स्त्रीपुंधर्मो विभागश्व,          | मनु.,     | ४३    |
| स्रीपुंसयोग इत्येतत् ,            | नार.,     | ६०१   |
| स्त्रीपुंसयोर्निगूढायां,          | ,,        | ६१६   |
| स्त्रीपुंसयोश्व संबन्धो,          | ,,        | ४२    |
| स्रीपुंसवर्तनोपायः,               | बृह.,     | ६०१   |
| स्रीपुंसौ वश्चयन्तीह,             | व्यास.,   | ५२१   |
| स्त्रीपुंसौ हेमरत्नानि,           | बृह.,     | ५५७   |
| स्रीपुंसो यत्समेयातां,            | नार.,     | ५७७   |
| स्री प्रस्ताऽप्रस्ता वा,          | ,,        | ६४५   |
| श्रीबालकान वश्चयन्ति,             | बृह.,     | ५२३   |
| स्रीबालब्रह्मणध्रांश्च,           | मनु.,     | ५७०   |
| *स्त्रीबालवृद्धाः,                | श. છિ.,   | ७८०   |
| स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ च,           | मनु.,     | ८३३   |
| स्रीबालार्तान् लिप्यविज्ञान् ,    | बृह.,     | १६६   |
| स्त्रीबालोन्मत्तवृद्धानां,        | मनु.,     | ७२    |
| स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वातु,         | <b>,</b>  | 996   |
| स्त्रीमिर्भर्तृवचः कार्यं,        | याज्ञ.,   | ६२८   |
| *स्त्रीरचातज्जीवनं च,             | विष्गु.,  | ८३१   |
| स्रीशुल्कानुग्रहार्थं च,          | नार.,     | ३७४   |
| स्त्रीशुल्केषु न वृद्धिः स्यात् , | कात्या.,  | २९१   |
| स्त्रीषु रात्रौ बहिर्प्रामात् ,   | नार.,     | २७०   |
| स्त्रीषुवृत्तोपभोगः स्यात्,       | कात्या.,  | 464   |
| स्त्रीयृद्धबालिकतव,               | याज्ञ.,   | ११२   |
| स्त्रीव्वनन्तरजातासु,             | मनु.,     | ८१२   |
| स्रीहर्ता लोहशयने,                | व्यास.,   | ५२८   |
| स्थलनिम्ननदीस्रोत,                | बृह.,     | ४४०   |
| स्थानं गृहं गृहस्थत्वं,           | ,,        | ३४०   |
| स्थानं वंशानुपूर्वी च,            | व्यास.,   | १५७   |
| स्थानदोषः कालकृतः,                | नार.,     | ५२    |
| स्थानभ्रष्टास्त्वपङ्क्तिस्थाः,    | कात्या.,  | १६४   |
| स्थानलाभनिमित्तं यत्,             | नार.,     | २७७   |
| स्थानात्स्थानान्तरं गच्छेत् ,     | नार.,     | 980   |
| स्थानाद्वान्यत्र गमनात्,          | पिता-नार. | , २३९ |
| स्थानान्येतानि दण्डस्य,           | बृह.,     | ७८२   |
| स्थानासेघः कालकृतः,               | नार.,     | ५२    |
| स्थानेषु धर्मजुष्टेषु,            | कात्या.,  | ६८७   |
| (41.3 1.13-3)                     | •         |       |

| स्थापयन्ति तु यां वृद्धिम् ,                      | मनु.,         | २८३         | स्वं द्रव्यं यत विश्रम्भात् ,           | नार.,          | ३३८        |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|------------|
| स्थापयेदासने तस्मिन्                              | 9, :          |             | स्वं लमेतान्यविकीतम् ,                  | याज्ञ ,        | ३५३        |
| स्थापितं येन विधिना,                              | बृह.,         |             | رو، رو                                  | ,,             | ३५५        |
| स्थापितां चैव मर्यादाम् ,                         | वृद्धमनु.,    | -           | स्वं शिल्पमिच्छान्नाहर्तुम् ,           | नार.,          | ३८४        |
| स्थाप्यतेऽन्यगृहे द्रव्यम् ,                      | बृह.,         | ३३८         | स्वकदापि चित्ताद्धि,                    | मनु.,          | ६८३        |
| स्थायिनामेष नियमो,                                | नार.,         | ४२९         | स्वकाम्ये वर्तमाना सा,                  | दत्त.,         | ६०६        |
| स्थावरं सिद्धिमाप्रोति,                           | बृह.,         | 900         | स्वकुदुम्बाविरोघेन,                     | याज्ञ.,        | ३७४        |
| स्थावरस्य क्षयं दाप्यो,                           | नार.,         | ४२९         | स्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा,                 | यम.,           | ७१८        |
| स्थावरस्यैतदाख्यातम्,                             | बृह.,         |             | · ; ))                                  | हारी.,         | ७१८        |
| स्थावरे विकियाधाने,                               | मरीचि.,       | १५२         | स्वचर्यावसितानां तु,                    | नार.,          | २६७        |
| <b>2)</b>                                         | व्यास.,       | १६४         | स्वच्छन्दगा तु या नारी,                 | यम.,           | -          |
| स्थावरे षट्प्रकारेऽपि,                            | कात्या.,      | ४४३         | स्वच्छन्दविधवागामी.                     | -              | ६१८        |
| स्थावरेषु विचारेषु,                               | ,,            | ६०          | स्वच्छन्दव्यमिचारिण्याम् ,              | याज्ञ.,        | ७६०        |
| स्थावरेषु विवादेषु,                               | पितामह.,      | 93          | स्वच्छन्दगा बहुजला,                     | यम.,           | ६१८        |
| स्थिते राजनि तद्धर्मे,                            | श. लि.,       |             | स्वजातिजानन्तरजाः,                      | व्यास.,<br>——  | ४४९        |
| स्थित्यैतत् स्थापयेद्राजा,                        | कात्या.,      | २६०         | *स्वजातिजीवनं,                          | मनु.,          | ८२४        |
| स्थित्वैकस्मिस्ततोऽन्यानि,                        | नार.,         | २३०         | स्वज्ञानशंसनाद्वादात् ,                 | देव.,          | ८३४        |
| स्थिरा पञ्चविधा सीमा,                             | व्यास.,       |             | स्वतन्त्रस्तत्र तु गृही.                | कास्या.,       | ६७७        |
| स्थिरे तोये निमज्जेतु,                            | पिता.,        | २३६         | स्वतन्त्रता गृहे यस्य,                  | नार.,          | २७४        |
| स्थृलसूत्रवतामेषां,                               | नार.,         | ५२५         | खतन्त्रस्यात्मनो दानात्,                | "              | २७४        |
| स्नानोदकेन संमिश्रान्,                            | पिता.,        | २५०         |                                         | कात्या.,       | ३९६        |
| स्नेहात्कोधाल्लोभतो वा,                           | गुह.,         |             | स्वतन्त्राः सर्वे एवैते,                | नारद.,         | २७५        |
| स्नेहादज्ञानतो वापि.                              |               | <b>२</b> १२ | स्वतन्त्रोऽपि हि यस्कार्यम् ,           | नार.,          | २७२        |
| स्नेहेन तु चिरं भुक्त्वा,                         | कात्या.,      | ३८          | स्वातन्त्र्याद्विप्रणश्यन्ति,           | ,,             | ६०२        |
| स्पर्शो भूषणवस्त्राणाम् ,                         | व्यास.,<br>नव | ४११         | स्वदारांस्त्यजतो मोहात्,                | देव.,          | ६१६        |
| रगरत्येवं प्रयुक्तस्य,                            | चृह.,         | 400         | स्वदासीं यस्तु संगच्छेत् ,              | कात्या.,       | 3 9 7      |
| रगरापप त्रयुक्तस्य,<br>स्मार्ते काले किया भूमेः,  | कात्या.,      | १५६         | स्वदेशघातिनो ये स्य:                    | नार-कात्या.,   | •          |
| रमार्थ काला किया मूमः,<br>स्मार्थते च मुहुर्यश्च, | "             | १७९         | स्वदेशपण्यात शल्कांक्राम                | विष्णु.,       |            |
| रनावरा य सुढुवब,<br>स्मृतिमत्साक्षिसाम्यं तु,     | बृह.,<br>     | 900         | स्वदेशपण्ये त शतम                       |                | 496        |
| रकृतनस्तालसाम्य तु,<br>स्मृतिविनिर्णयं ब्रते.     | नार.,<br>     | 998         | िरवदशस्थोऽपि वा यस्त                    | •              | ५१७        |
| <b>&gt;&gt; </b>                                  | बृह.,         | २७          | स्वदेशे यस्य यहिंकचित्,                 | कात्या.,       |            |
| स्मृतिशास्त्रं तु यत्किचित् ,                     | कात्या.,      | २५९         | खदेशे वा विदेशे वा,                     | "              | ५५३        |
| स्मृत्यपेन हि साक्षित्वात्,                       | नार.,         | 808         | _                                       | बृह ,          | २७६        |
| स्मृत्याचारव्यपेतेन,                              | याज्ञ.,       | ४५          | ,,<br>स्वधम् = ८००                      | मनु.,          | ३१४        |
| स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु,                       | ,,            | 93          | स्वधनं च स्थिरीकृत्य,                   | बृह.,          | ३२९        |
| स्यात्साहसं त्वन्वयवत् ,                          | मनु.,         | ५०५         | *स्वधनादेव तद्द्यात्,                   | मनु.,          | ३०६        |
| ",                                                | "             | 440         | <b>रवधस</b> हि एक:                      |                | <b>६०३</b> |
| स्वं दासमिच्छेयः कर्तुम्,                         | नार. <b>,</b> |             | ैस्वधमेमपाळग <u></u>                    | भ<br>विकास     | ५७२<br>७७९ |
| - ·•                                              | ,             | ३९३         | स्वधर्मत्यागिनोऽन्यत्र,                 | विष्णु.,<br>सर |            |
|                                                   |               |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | नार.,          | ३९६        |

| स्वधर्माचलितान् राजा,      | याज्ञ.,  | ७७५        | स्वसाद्त्ये न नियोज्याः स्युः,      | बृह ,           | ३०७   |
|----------------------------|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|-------|
| स्वधर्मेण नियुक्तायाम्,    | मनु.,    | ७२१        | स्वसीम्नि दद्याद्ग्रामस्तु,         | याज्ञ.,         | ५५२   |
| स्वधर्मेणैव कार्याणाम्,    | कात्या., | <b>३</b> 9 | स्वस्थेनार्तेन वा देयम्,            | कात्या.,        | ३७    |
| *स्वनिहिताद्राज्ञे,        |          | ७९१        | स्वहस्तकालसंपन्नम् ,                | याज्ञ.,         | 946   |
| *स्विपतृवित्तानु,          |          | ८३३        | स्वहस्तिलिखितमसाक्षिकम् ,           | विष्णुं.,       | 948   |
| स्वप्रोऽन्यगेहव।सश्च,      |          | ६२३        | स्वहस्तकाजःनपदम्,                   | व्यास.,         | १७१   |
| स्वभागान्यदि दबुस्ते,      | नार.,    | ७६०        | खहस्तेनापि रोद्धव्यो,               | कात्या.,        | ५३    |
| स्वभावाद्विकृतं गच्छेत् ,  | याज्ञ.,  | <b>૭૮</b>  | स्वां प्रस्तिं चरितं च,             | मनु.,           | ६०३   |
| स्वभावोक्तं वचस्तेषां,     | कात्या., | १३७        | स्वा चैव कुर्यात् सर्वेषाम् ,       | ,,              | ६११   |
| स्वमप्यर्थं तथा नष्टं,     | नार.,    | ७९१        | स्वात्स्त्रादंशाचतुर्भागम् ,        | ,,              | ६७१   |
| स्वयं कार्याणि कुर्वीत,    | कात्या., | ४६         | स्वानि कर्माणि कुर्वाणा,            | ,,              | 98    |
| स्वयं कृतं वा यहणं,        | याज्ञ.,  | ३१८        | स्वामिदत्तां तु गृह्णीयात् ,        | कात्या.,        | ६४७   |
| स्वयं चोपागतः पुत्राः,     | नार.,    | ७१५        | स्वामिदोषादकरणे,                    | नार.,           | ४०५   |
| स्वयं दत्तं निषादं च,      |          | ७१५        | स्वामिनं तु विजानीयात् ,            | कात्या.,        | ४५७   |
| स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च,    | •        | ७१६        | स्वामिनां च पशूनां च,               | मनु.,           | ४१८   |
| *स्वयं शुल्कं वोढा,        |          | ६९२        | स्वामिना नृपतिर्विषं,               | कात्या.         | 988   |
| स्वयमभ्युपपन्नश्च,         | नार.,    | 69         | स्वामिने तत्समं दाप्यो,             | व्यास.,         | ५३७   |
| स्वयमभ्युपपन्नोऽपि,        | "        | २६३        | स्वामिने तद्धनं दाप्यः,             | बृह.,           | 480   |
| *स्वयमर्जितमविधेभ्यो,      |          | ६७५        | स्वामिने नार्पयेद्यावत् ,           | कात्या.,        | ४११   |
| स्वयमीद्वितलब्धं च,        | _ *      | ६७६        | स्वामिने योऽनिर्वेद्यैव,            | याज्ञ.,         | ४५७   |
| स्वयमुक्तः स शास्त्रेषु,   | नार.,    | 998        | स्वामिने स सदं दाप्यो,              | व्यास.,         | ४६१   |
| स्वयमुक्तिरनिर्दिष्टः,     | ,,       | १०८        | स्वामिप्राणप्रदो भक्तः,             | याज्ञ.,         | ३९२   |
| *स्वयमुत्पादित,            | वसि.,    | ७१८        | स्वामी तु विवदेखत,                  | कात्या.,        | ४६९   |
| स्वयमुत्पादितश्चैको,       | यम.,     | ७१४        | स्वामी दत्त्वार्धमूल्यं तु,         | बृह.,           | ३५६   |
| स्वयमेव तु यो दद्यात्,     | मनु.,    | ३४२        | स्वामी सतापि लेख्येन,               | 5.2             | 966   |
| स्वयमेवागतायां तु,         | कात्या., | ५८२        | स्वामी सददमं दाप्यः,                | ,,              | ४६६   |
| स्वरभेदश्च दुष्टस्य,       | **       | ७८         | स्वाम्यं च न स्यात् कार्समिश्चित् , | मनु.,<br>==     | ७९५   |
| स्वर्वर्णेङ्गिताकारैः      | मनु.,    | ৬৬         | स्वाम्यं विभावयेदन्येः,             | बृह.,<br>विकास  | ३६२   |
| स्वर्गे गच्छत्यपुत्रापि,   |          | ६३७        | *स्वाम्यमात्यदुर्गकोश,              | विष्णु.,        | 400   |
| *स्वर्गः सत्यवचने,         | • • •    | १४५        | स्वाम्यर्थे जीवितं त्यत्क्वा,       | कात्या.,<br>    | ६७८   |
| स्वर्यातस्य खपुत्रस्य,     | याज्ञ.,  | ७५०        | स्वाम्याज्ञया तु यचौरैः,            | बृह.,           | ३७१.  |
| स्वलेखनाद्वा लभते,         | नार.,    | ६२         | स्वार्थसिद्धौ प्रदुष्टेषु,          | कात्या.,        | 8.8.5 |
| स्वल्पेन वा संविभज्य,      | श. लि.,  | ६५३        | स्वालक्ष्ण्य परीचार्थम् ,           | मनु.,           | Bod   |
| स्वल्पेनापि च यत्कर्म,     | कात्या., | ३४९        | स्वे चेत्रे संस्कृतायां तु,         | ))              | ७१९   |
| स्वल्पेऽपराधे देवानाम् ,   | ,,       | २४६        | स्वेच्छया यः प्रतिश्रुत्य,          | कात्या.,        | ३७७   |
| स्वल्पेऽपराधे वाग्दण्डम् , | बृह.,    | ७८१        | स्वेच्छाकृतविभागो यः,               | बृह.,           | ७६०   |
| स्ववाक्यप्रतिपन्नश्च,      | ,,       | ८३         |                                     | गर-कात्या∙्<br> | •     |
| स्वशरीरेण दण्ड्यास्स्युः,  |          | ५६७        | स्वेच्छादेयं स्वयं प्राप्तम् ,      | बृह.,           | ३७५   |
| स्वरमश्रुनखरोमाणाम्,       | ,,       | ६४०        | स्वेच्छादेयं हिरण्यं तु,            | "               | ३६९   |

| स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कन्याभ्यः, | मनु.,            | ६७१             | हिरण्यरूप्यस्वाणां,       | ละ                   | <b>३</b> ७०              |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| स्वे स्वे च योनिसंबन्धान् ,     | देव.,            | ८३३             | हिरण्यवर्ज लोहं च,        | बृह.,<br>नार         | ५०६                      |
| स्वैरिणी च पतिं हित्वा,         | याज्ञ ,          | ६४६             | *हिरण्यस्य परा वृद्धिः,   | विष्णु ,             | २८९                      |
| स्वैरिणी च पुनर्भू चं,          | हारी.,           | ६४६             | हिरण्ये द्विगुणा वृद्धिः, |                      | <b>२८</b> ९              |
| स्वैरिण्यब्राह्मणी वेश्या,      | नार.,            | 496             | हिरण्ये द्विगुणीभूते,     | बृह.,                | ३२९                      |
| ह                               |                  | • • •           | विरंत्र । अञ्चलासूरा,     | ,,                   | २<br>२९८                 |
| हत्वाततायिनं चैव,               | ਕਵ               | <b>&gt;40</b> . | ्र,<br>हीनं पुरुषकारेण,   | व्यास.,<br>मनु-नार., | ४१६                      |
| हन्त संदृश्यते यत्र,            | बृह.,            | ४९७             | हीनजातिं परीक्षीणं,       | याज्ञ.,              | ३२७                      |
| हन्ता च घातनीयः स्यात्,         | ,,               | ५७५<br>५५७      | हीनमध्योत्तमत्वं च,       | •                    | ३८५                      |
| हन्ता तदानुमानेन,               | ,,               | ४९५             | हीनमध्योत्तमत्वेन.        | बृह.,                | ५७ .<br>५५७              |
| हन्ति जातानजातांश्च,            | ,,<br>मनु-नार.,  |                 | हीनमध्योत्तमानां तु,      | "                    | 864                      |
| हन्यते प्रेक्षमाणानां,          | मनु.,            | ₹ ७             | हीनमूल्यं च यत्क्रीतं,    | नार.,                |                          |
| हन्याचित्रैर्वधोपायैः,          | "                | ७९९             | हीनमूल्यमवेलायां,         | बृह.,                | ३५५                      |
| <b>,,</b>                       | व्या <b>स</b> ., | ५७५             | हीनवर्णोपभुक्ता या,       | नार.,                | ३५५                      |
| *हन्यात् प्रसद्य तस्कराणाम् ,   | विष्णु.,         | ५४९             | हानपणापसुक्ता था,         | बृह.,                | ५९४                      |
| हरेद्भिन्दा।इहेद्वापि,          | कात्या.,         | ५६६             | हीनस्य गृह्यते वादो,      | ,,                   | २६८                      |
| हम्य देवगृहं वापि,              | बृह.,            | ३७१             | हीनाद्रहो हीनमूल्यात् ,   | नार.,                | ३५५                      |
| हस्तक्षतेषु सर्वेषु,            | नार.,            | २२६             | हीना न स्याद्विना भर्ता,  | याज्ञ.,              | ६१९                      |
| हस्तद्वयं निखेयं तु,            | ,,               | २१५             | हीनास्तमुपजीवेयुः,        | देव.,                | ७१६                      |
| हस्तपाषाणलगुडै:,                | बृह.,            | ४८५             | हीना हीनान् प्रस्यन्ते,   | मनुविष्णु.,          | ८२१                      |
| हस्तयोर्निक्षिपेद्यस्य,         | पिता.,           | २२७             | हीने कर्मणि पश्चारात्,    | कात्या.,             | ५६                       |
| हस्ताङ्घ्रिलिङ्गनयनं,           | बृह.,            | ७८२             | हीनेष्वर्धदमो मोहं,       | याज्ञ.,              | ४८६                      |
| हस्तानां तु शते साधें,          | पिता.,           | २३५             | हीयते हीयमाने तु,         | नार.,                | ४६०                      |
| हर्ताभ्यां तं समादाय,           | नार.,            | २३०             | हीयमानो न शुद्धः स्यात् , | पिता.,               | २२२                      |
| हस्तिपत्रात्यदासेषु,            | ,                | ४९८             | हुंकारं कासनं चैव,        | कात्या.,             | ४७१                      |
| हस्त्यश्वगोखरोष्ट्रादीन् ,      | कात्या.,         | ४१२             | हतं नष्टं च यल्लब्धम् ,   | ,,                   | ६९५                      |
| हस्त्यश्वरथहर्नॄश्च,            | मनु.,            | 430             | हृतं प्रनष्टं यद्द्वयम् , | याज्ञ.,              | ३५७                      |
| हानिर्विकेतुरेवासौ,             | याज्ञ.,          | ४३१             | हृताधिकारां मलिनाम्,      | ,,                   | ६१९                      |
| हानिश्चेत्क्रेतृदोषेण,          | ,,               | ४३३             | हेतिपुष्पफलादीनाम्,       | बृह.,                | २९०                      |
| हानिस्तत्र समाकल्या,            | मरीचि.,          | ३५७             | हेत्वर्थगतिसामध्यैः,      | नार-बृह.,            | ४९६                      |
| हास्यं परगृहे यानं,             | याज्ञ,           | ६३१             | हेत्वादिमिर्नपश्येचेत् ,  | कात्या.,             | ४९६                      |
| हिंसकोऽन्याङ्गनासेवी,           | बृह.,            | ९५              | हेमकारादयो यत्र,          | बृह.,                | ३७०                      |
| हिंसन्ति छद्मना नॄणां,          | "                | 422             | हेमन्ते वा सप्त यवाः,     | नार.,                | २४१                      |
| हिंसयंश्रोरवद्दाप्यो,           | ,,               | ५५७             | हेमप्रमाणयुक्तं तु,       | कात्या.,             | २०१                      |
| हिंस्युर्धनानि तान् राजा,       | ,,               | ७४६             | हेममुक्ताप्रवालाह्यम् ,   | बृह. <b>,</b>        | ५२४                      |
| हितेषु चैव लोकस्य,              | कात्या.,         | ८०६             | हेमाग्न्यम्बु हशौ हच,     |                      | २६                       |
| हिरण्यं गोशकृद्भीन् ,           | बृह.,            | 936             | हेमाग्न्यम्बुस्वपुरुषाः   | ,,                   | <br>૨૬                   |
| हिरण्यमप्तिरुद्कम्,             | नार.,            | ४२              | होता चापि हरेदश्वम्       | "                    |                          |
| हिरण्यरत्नकौशेय,                | ,,               | ५०६             | हदेषु स्थिरतोयेषु,        | मनु-बृह.,<br>        | , २५ <sup>५</sup><br>२३६ |
|                                 |                  |                 |                           | नार.,                | 444                      |